# जीवराम जैन प्रन्यमाला, प्रन्य २३

प्रत्यमाका-संपादक प्रो० आ० ने० उपाध्ये व स्व० प्रो० होराहाह जैन

श्री-असग-विरचितं वर्धमानचरितम्

( हिन्दी अनुवाद, आलोचनात्मक प्रस्तावना आदि सहित )

संवादक पं विद्यालाल जैन, साहित्याचार्य, पीएच. डी. प्राचार्य, गणेश दि० जैन विद्यालय सागर (म० प्र०)

> प्रकाशक कास्त्रचन्द्र हीराचन्द्र अध्यक्ष, जैन संस्कृति संरक्षक संघ क्षेत्रस्टुर

AT Ma to 1400]



्रिक संव स्वाहे

प्रकाशक लालचन्द हीराचन्द अध्यक्ष जैन-संस्कृति संरक्षक संघ सोलापुर

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रथम संस्करण प्रति १०००

मुद्रक वदंगान मुद्रणाख्य जवाहरनगर कॉलोनी, वाराणसी-१

# JIVARĀJA JAINA GRANTHAMĀLĀ, No. 23 General Editors: Dr. A. N. Upadhye & late Dr. H. L. Jain

# VARDHAMĀNA-CHARITAM

Edited with Hindi Translation, Introduction etc.

by

Pt. Pannalal Jain, Sahityacharya, Ph. D. Principal, Ganesha D. Jaina Vidyalaya Saugar (M. P)

Published by

Lälehand Hirachand Jaina Samskriti Samraksaka Sangha, Sholapur

1974
(All Rights Reserved)
Price: Rs. 12 only.

First Edition, Copies 1000
Copies of this book can be had direct from
Jaina Samskriti Samrakşaka Sangha
Phaltan Galli, Sholapur (India)

Price: Rs. 12,00 per Copy (exclusive of postage)

# जीवराज जैन ग्रंथमाला परिचय

शोलापुर निवासी स्व० ब्र० जीवराज गौतमचंद दोशी कई वर्षोंसे संसारसे उदासीन होकर धर्मकार्यमें अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन् १९४० में उनकी यह प्रबल इच्छा हो उठी कि अपनी . न्यायोपाजित संपत्तिका उपयोग विशेषरूपसे धर्म और समाजकी उन्नतिके कार्यमें करें। सदनुसार उन्होंने समस्त देशका परिभ्रमण कर जैनविद्वानोंसे साक्षात् और लिखित रूपसे सम्मतियाँ इस बातको संग्रह कीं कि कौनसे कार्यमें संपत्तिका उपयोग किया जाय।

स्फुट मत संचय कर लेनेके पश्चात् सन् १९४१ के ग्रीष्मकालमें ब्रह्मचारीजीने सिद्धक्षेत्र गजपंथ (नासिक) के शीतल वातावरणमें विद्वानोंकी समाज एकत्रित की और उद्घापोहपूर्वक निणंयके लिये उक्त विषय प्रस्तुत किया। विद्वत्-सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैन संस्कृति तथा साहित्यके समस्त अंगोंके संरक्षण, उद्धार और प्रचारके हेतु 'जैन संस्कृति संरक्षक संच'की स्थापना की। उसके लिये ६० ३०००० के दानकी घोषणा कर दी। उनकी परिग्रह निवृत्ति बढ़ती गई। सन् १९४४ में उन्होंने लगभग दो लाखकी अपनी संपूर्ण संपत्ति संघको ट्रस्ट रूपसे अपंण की। इसी संघके अंतर्गत 'जीवराज जैन ग्रंथमाला' द्वारा प्राचीन प्राकृत संस्कृत हिंदी तथा मराठी पुस्तकोंका प्रकाशन हो रहा है। आज तक इस ग्रंथमालासे हिंदी विभागमें २२ पुस्तकों, कन्नड़ विभागमें ३ पुस्तकों और मराठी विभागमें ३९ पुस्तकों प्रकाशित हो चुकी हैं।

प्रस्तुत ग्रंथ इस ग्रंथमाला का २३वा पुष्प है।

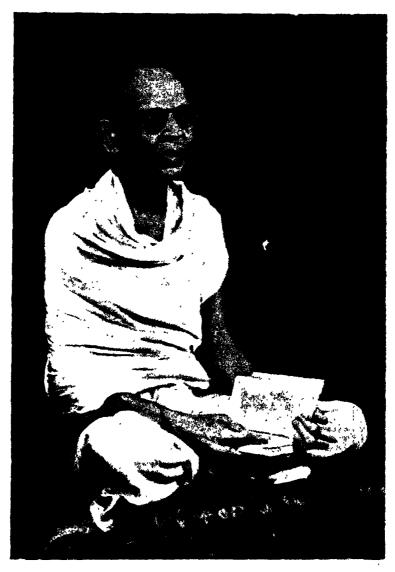

**स्त. त्र. जीवराज गौतमचंद दोशी** संस्थापक : जैन संस्कृति संरक्षक संघ, सोलापूर

#### General Editorial

The 2500th Anniversary of the Nirvara of Bhagavan Mahavira is being celebrated soon, all over the world, as a mark of respect to that great personality whose doctrines of Ahimaa, Anekanta and Aparigraha are a panacea for the baser tendencies of Violence, Intolerance and excessive Greed at the levels of the individual, society or nation. The Jaina Samskrit Samraksaka Sangha, Sholapur, founded by the late Br. Jivaraj Gautamchandaji has rendered, during the last twentyfive years, significant service to the cause of Jaina literature, embodying the teachings of Mahavira and his great disciples of yore, through numerous publications in Sanskrit, Prakrit, Apabhramáa, Hindi, Marathi, Kannada and English. It is but natural that the authorities of this Granthamala planned to publish, on the occasion of this celebration, the biography of Mahavira, namely, the Vardhamana carita of Asaga along with Hindi translation. That is how this edition of the Vardhamanacarita of Asaga is being placed in the hands of readers.

The Mss. of the Mahavira-caritra (MC), or Vardhamana-caritra (or -purana) (VC or VP) or Sanmaticaritra of Asaga are reported to exist in Arrah, Karanja, Varanga, Humch, Idar, Bombay, Mysore, Poona, Svadi, Moodbidri, Madras, Adyar and other places. Those of his Santinathapurana (SP) are reported to exist in Poona, Limbdi, Ajmei, Bombay and Bodlean Library in U. K. It is reported that the Bodlean Library has also an abridgement of it in twelve chapters, the original work having sixteen cantos. The distribution of the Mss. of these works of Asaga shows their wide circulation. There might be some Mss. here and there, in private collections as well.

So far no Sanskrit commentary on Asaga's poems has come to light. Shri V.B. Lokapur has come across a palm-leaf Ms. containing a Kannada Vyākhyāna on the Vardhamānapurāna. It gives the snosya and meaning in Kannada: all this would enable one to understand the text better. The concluding passage gives some information about the commentator. His name is Vije (= Vijaya) rāja; he belonged to the Vasistha-gotra; he was a resident of Belagula (the same as Śravaṇa-B) and he completed it in śaka 1402, i.e., A.D.1480. Shri Lokapur has not noted where the Ms. exists. It is better that we know more about it, I have been informed that that there is a Ms. of the Vardhamāna-purāṇa with a Kannada commentary in the Upadhyāya familly of Halagi( Dt. Belgaum). My inquiry has not been so far fruitful.

- 3 2 · 1/7

<sup>1.</sup> H. D. Velankar : Jinaratnakola, Poona 1940, pp. 336, 342, 381,

<sup>2.</sup> Jayanti, July 1955, page 48.

A Hindi translation of VP was prepared by Pt. Khubchand Shastri and also published some years back (Surat 1917). Both VP and SP were edited and translated into Marathi by Pt. J. P. Phadakule and published by the late Raoji Sakharam Doshi from Sholapur in 1'31 and 1'35 respectively. The former was in book size, but the latter, in Pothi size with loose sheets.

Asaga gives some information about himself in both these works at their end. It is better that the verses are reproduced here mainly based on the printed editions, for ready reference, because the translators have not taken them identically (VP, XVIII 102-5)

कृतं महाबीरचरित्रमेतन्मया परस्वप्रतिबोधनार्थम् । सप्ताधिकत्रिधमवप्रबन्धं पुरूरवाद्यन्तिमवीरनाथम् ॥ १०२॥ वर्षमानचरित्रं यः प्रत्याख्याति शृणोति च । तस्येह परलोकस्य सौक्यं संजायते तराम् ॥ १०३॥ । संवत्सरे दधनवोत्तरवर्षयुक्ते माबादिकीतिमृनिनायकपादमूले । मौद्गल्यपर्वतिनवासवनस्यसंपत् सच्छाविकाप्रजनिते सति वा ममत्वे ॥१०४॥ विद्या मया प्रपठितेत्यसगाह्वयेन श्रीनाथराज्यमिललं जनतोपकारि । प्राप्येव चोडविषये विरलानगर्या ग्रन्थाष्ट्रकं च समकारि जिनोपदिष्टम् ॥१०५॥

Pt. Jinadasa and Pt. Pannalal differ in grouping these verses and also in translating them. In my opinion, the verse No. 103 is either misplaced, or it is a later addition. So I leave that verse altogether: it just mentions the fruit of propounding and hearing this MC in this and in the next world. I would group together verses Nos. 102 and 10', and take 105 independently, To render them freely: With a view to enlightening myself (i. e., author) and others, this Mahāvīra-caritra, in which are described thirty-seven Bhavas beginning with that of Purūrava and ending with that of Vīranātha, was composed by me (i.e., Asaga) in the Saṃvatsara 910 at the feet of the great monk Bhāvakīrti, liking for or interest (mamatva) in it being evinced by a pious Śrāvikā who dwelt on the mount Maudgalya in a park (or who dwelt in a settlement Vana by name on the mount Maudgalya. Various branches of learning were studied by me, Asaga by name. And having reached (prāpva) the kingdom of Śrīnātha, which was beneficial to all the people, eight works dealing with Jainism or incorporating the instructions of Jina, were composed by me in the town of Viralā (also read as Varalā or Dharalā) in the Coḍa territory.

In this context it is interesting to note that the concluding verses are not identical in all the Mss. of the VC. Peterson, in his Report for 1886-92, gives the conclu-

<sup>1.</sup> In this ed, it is a misprint that the word anustup, which should have been the title forthe stanza, has got mixed up in the verse.

<sup>2.</sup> A reading wratastha for vanastha would upset the metre. A reading like this is also available : संपत्सक्तावकप्रकानित सिंत निर्मासके !

ding portion of the VC from a Ms. dated Samvat 1979. After the colophon My Assgakete etc. of the 18th Sarga, there are the following varies:1)

मुनियरणरकोशि: etc. as in SP तनुमपि तनुतां etc. as in SP भवित परां etc. as in SP पुत्रस्तवोरसम् etc. as in SP

सद्वृत्तं दशता स्वभावमृदुना निःश्रेयसप्रार्थिना साधूनां हृदयोपमेन शृश्वना सप्रेरितः प्रेयसा । एतत्सावरमार्येनन्दिगुरुणा सिद्धये व्यथात्तासगः कीत्युंत्कीसंनमात्रवारवरितं श्रीसन्मतेः सन्मतेः॥ इति वर्षमानवरितं समाप्तय

The first four verses give the biographical details about Asaga, and they are noted below from the SP. The fifth verse gives some additional information that Asaga completed the MC or Sanmati-carita (as titled here) being encouraged by Aryanandi-guru whose great virtues are mentioned by him, in details.

In the Śāntiputāņa more biographical details are available. The relevant verses may be quoted here:

मुनिचरणरजोभिः सर्वदाभूत [पूत ?] भाग्यां, प्रणतिसमयलग्नैः पावनीभूतमूर्षा । उपशम इव मूर्तः शुद्धसम्यक्त्वयुक्तः पटुमितिरिति नाम्ना विश्रुतः श्रावकोऽभूत् ॥१॥ तनुमित तनुतां यः सर्वपर्वोपवासैस्तनुमनुपमधीः स्म प्रापयन् संचिनोति । सत्तमिप विश्रूति भूयसीमञ्चानप्रमृतिभिक्त्वपुण्यं कुन्दशुष्टं यश्वव्य ॥२॥ भावत् परामित्ररतं समपक्षपातादातन्वती मुनिनिकायचतुष्टयेशि । वेरेतिरित्यनुपमा भृवि तस्य भार्या सम्यक्तवशुद्धिरिव परामृत् ॥३॥ पुत्रस्तयोरसग इत्यवदातकीत्योरासीन्मनीषिनिवहप्रमुखस्य शिष्यः । चन्द्रांशुशुभ्रयशसो भृवि नागनन्द्वाचार्यस्य शब्दसमयाणैवपारगस्य ॥४॥ तस्याभवद्भय्यजनस्य सेव्यः सखा जिनापो जिनधमभवतः । स्यातोशित शौर्यात्परलोकभौर्यद्वजादिनाथोशि विपक्षपातः ॥५॥ व्याख्यानश्रील्यसम्बद्ध्य तस्य श्रद्धां पुराणेषु च पुष्पबृद्धेः । कवित्वहीनोशिप गुरौ निवन्धे तस्मिक्षधासीदसगः प्रवन्धम् ॥६॥

<sup>1.</sup> They are quoted in full below, 1-4. These common verses in the Prasastis indicate that one and the same Asaga is the author of VC and SP.

<sup>2.</sup> Also Veritti.

<sup>3.</sup> linnapph is quite a common name among the Jainas, even today, in some parts of Karnataka.

<sup>4.</sup> Are we to read guror nibandhe?

# चरितं विरचय्य सम्मतीयं सवलंकारविचित्रवृत्तवस्यम् । स पुराणमिवं व्यवत्त कान्तेरसमः साधुवनप्रमोहकान्त्ये ॥॥।

There was a famous Śrāvaka Fatumati by name. He always paid respects to monks by touching his head to the ground which was rendered pure by the dust from the feet of the monks. He was an embodiment of mild passions. He was endowed with pure Right Faith. He was a man of intelligence. His body was lean; and he rendered it all the more lean by observing fasts on Parva days. He earned great dignity thereby. And by his gift of food, etc., he acquired great merit and all-bright (lit., white like kunda flower) fame. His wife was Vaireti, for whom there could be no parallel in the society. With the same respect she always showed great devotion to the fourfold congregation of monks. She was religious purity incarnate(samyaktva, right faith). Both of them were so well-known, and Asaga was their son. He was a pupil of Acarya Naganandi who was prominent among the wise or learned, whose spotless fame was spreading everywhere, and who was well versed in sabda (grammar) and samaya (scripture). Asaga had a friend Jinapa (by name) who was devoted to Jinadharma and liked by the pious. Jinapa, though known for his bravery, was afraid of the next world; and though he was highborn, he was free from prejudice or partiality (there is sless here). Seeing that Jinapa (of meritorious intention) had faith in and liking for the exposition of Purana and out of great attachment for him (some have read guror nibandhe). Asaga composed this poem, though quite aware of the limitations of his poetic abilities. After having composed the Sanmaticarita, which is rich in poetic embellishments and variety of metrical patterns, Asaga composed this Santipurana for diluting the worldly attachment of pious people.

Asaga's relation with the three Ācāryas can be clearly indicated: i) Asaga was a sisya of Naganandi, who is sabdasamayārṇava-pāraga. Possibly he had studied under him and owed pious allegiance to him. ii) Āryanandi-guru encouraged Asaga to compose the VC or Sanmati-carita. iii) Asaga completed his VI' at the feet of, or while staying with, or even under the guidance of Bhāvakīrti. His reference to all the three can be easily understood and accounted for.

This is all that Asaga has said about himself and his works. It is necessary to see what other poets have said about him, before some of his details are critically scrutinised.

Dhavala, the author of the Harivamsapurana in Apabhramsa, refers to Asaga and his Virajinendra-carita in this way.<sup>2</sup>

Years back there appeared a note on these Praisatis, possibly written by the late Pt. Jugalkishoraji. Jaina Hitaishi, XV. pp. 336 f. It is necessary that some more Mss. will have to be consulted to understand the presence of these Praisatis.

<sup>2.</sup> Allahabad University Journal Vol. I, p. 167; also my paper, Asaga, his Works and Date, in the Karastaka Historical Quarterly, Vol. II. i., Dharwar.

# असनु महाकह जें सुमणोहक वीरविजेंदचरित किए सुंदर । केलिय कहमि सुकहनुण आयर नेय कव्य वहि विरक्ष्य सुंदर ॥

To render it freely, Asaga is a great poet who has composed his beautiful and attractive Virajinendracarita in which beautiful verses have been woven, the merits of which are beyond expression. These compliments are on par with what Asaga himself has said about his VC. Dhavals has not given his date, but he is tentatively assigned to the tenth or eleventh century A.D.

Ponna<sup>1</sup>, one of the three great poets of Kannada, refers to Asaga, and claims his superiority(perhaps a bit exaggerated)<sup>2</sup> both over Asaga in Kannada (by hundred times) and over Kälidäsa-in Sanskrit (by four times), in his Säntipuräna (l. 11)<sup>3</sup>

# कन्नडकवित्रेयोळसगंगं नूमेंडिरेखेमग्गळं सक्कदरोळ्। मुन्तुळ्ळ काळिदासंगं नाल्बिड रचनेबोळ कुरुळ्गळ सवण॥

Ponna's specification indicates that he knew Asaga as a Kannada poet just in the manner that he speaks of Kālidāsa as a Sanskrit poet of the past. Ponna is very much indebted to Kālidāsa: that is a good evidence for his proficiency in earlier Sanskrit literature. He refers to Asaga, as noted above in his Sāntipurāņa, and we have today, before us, the Sāntipurāṇa of Asaga in Sanskrit. He is naturally indebted to Asaga's work. The late A.P. Chaugule has shown how Ponna is indebted in descriptions, ideas and expressions to Asaga's work. It is not unlikely that some of the ideas are a common inheritance from earlier Sanskrit works. There is some controversy about l'onna's date, because he has not mentioned any himself. Different dates are assigned to the Sāntipurāṇa of Ponna by scholars, namely, c. '33, c. '50 or c. 973. This reference to Asaga by Ponna establishes two facts that Asaga wrote in Kannada too and that he was earlier than l'onna, the latest date for whom is c. 973 A.D.

Durgasupha, whose date is now ascertained to be 1031 A. D., mentions Asaga in his Kannada Pamcatantra<sup>6</sup> along with other poets Manasija and Candrabhatta

# पोसतेनिसि देसेयि नवरसमेसेयल्कोळ्पुनेल मार्गदिनिळेगे। नेसेदुबौ सुकवियळेने नेगळ्दसगन मनसिजन चंद्रभट्टन कृतियळ्॥

- 1. Pampa has not mentianed Asaga, as noted by the Editor.
- 2. D. L. Narasimhachar: Pithikegalu Lekhanagalu, Mysore 1'72, pp. 295 ff.
- 3, Venkat Rau & H. Sesha Ayyangar, with an Intro. in English by R. Tata. Madras 1929.
- 4. There is another context where Ponna refers to Asaga by Sless (XII.23) and possibly to some five works of the latter.
- A. P. Chaugule: Ponnena mele Asagana Prabhava, Jinavijaya in Kamada, XXX.I. Belgaum, 1952 January, pp. 4 ff.
- Ed. S.G. Narasimhachar & M.A. Ramunjayyangar, Mysore 1898. See Kavicarite, Vol I Bangalore 1961, p. 35, App. 2

Here Asaga is credited with the cultivation of Dest style endowed with nine Rasas or poetic flavours.

Lately, one Ms. of the Vardhamanapurana of Nagavarma II (A.D.10+2) has come to light; and it is to be soon published by the Institute of Kannada Studies, Mysore. He refers to Asaga in his work (1.27) in this manner<sup>1</sup>:

कश्वडदोळ् नैग [ळ्ते] यसगं गजमं गुणनंदि पोश्ननेंबन्नने संस्कृतोक्तिगे मयूरन बाणन काळिदासनो-। रन्नने बेरे मिलनळिगब्बिगरोळिगरोळ् पोणचें पेळ्दन्नने बल्मेवेल कविताद्वयदोळ् कवितागुणोदयं।।

Nayasena, in his Dharmamrta (A.D. 1112),<sup>2</sup> speaks of a number of great qualities of different poets and yearns that his work be endowed with them (I.39)

असगन देसि पोश्नन महोश्रतिबेल बेडंगु पंपनों-दसदृशमप्पपूर्वरसमेयदे गजांकुशनोळपुबेलु रं-। जिसुव सदर्थंदृष्टि गुणवर्मन जाण् कविरत्ननोजे शोभिसे नेलसिक्के धारिणिमनंगोळे मत्कुतियोळ् निरंतरं॥

He refers to the Desi style of Asaga. This shows that Asaga composed some Kannada works in the Desi or indigenous style, as against Marga or classical Sanskrit style.

Brahmasiva (c.1100-30), in his Samayaparīkse, s refers to Asaga by the synonym of the word, Rajaka, thus (I.35):

पोन्नने पंपने रजकने रसने कवितागुणोदयने दर्शनस-पन्नतेयोळ् कवितेयोळवरन्नने विदितात्मभावनग्गळदेवं ।।

The word asaga in an older form of agasa, a washerman. It is this that possibly led Ponna to have that sless like this, in his Santipurana (XII. 23)

अय्दु कषायोदकदोळ् तोय्दसगंबोळ् नृपेंद्रसमेयेंब कोळ-। कुय्द [लसदलेंदु सिलेयोळ्] पोय्द कविचक्रवांत कविचीवरमं॥

But there is no evidence to say that Asaga was a washerman by profession. On the other hand, it is clear from the biographical details noted above that he was a pious śrāvaka. As I understand the term, his name really stands for Asamga, colloquially popularised as Asaga.

Acanna (c.1190-1220) remembers Asaga in his Vardhamanapurana4 in this way (I. 18):

श्रीविजयं गजांकुशनुदात्तयशं गुणवर्मना जगत्पावननागवर्मनसगं रसिकाग्रणहंपदेवना । भावकचित्र होन्निगनिकानुतरिन्नगनगगदगगळंत्री विभु बोप्पनेंद कविकंदर्परिदेसेदत् भूतळं।।

<sup>1.</sup> I am thankful to Shri B.S.Sannayya for kindly giving me this extract.

<sup>2.</sup> Ed. K. Shama Shastry Vols. I & II, Mysore 1924-26.

<sup>3.</sup> Ed. B. S. Kulkarni, Dharwar 1958.

<sup>4.</sup> Mariyappa Bhatta & M. Govind Rao, Madras 1953.

He Mentions Nagavarma also whose Vardhamanacaritra has lately come to light as noted above. Shri B. S. Sannayya, who is editing it, tells me that Acapta is indebted to Nagavarma; and close similarities are found in both the works. It is a matter of further investigation whether Acapta is directly indebted to Asaga or through Nagavarma.

Keśirāja (c. 12 () A, D.), in his Śabdamaņidarpaņa<sup>1</sup>, refers to Asaga from whose works he appears to have collected his illustrations (5):

गजगन गुणनंदिय मनसिजनसगन चंद्रभट्ट गुणवर्म श्री-। विजयर होश्नन हंपन सुजनोत्तंसन सुगागमिवरोळे लक्ष्यं।। Namjumdakavi (A.D. 1525) also refers to Asaga in his Kumararamakathe.

> गजगन गुणवर्मन नागचंद्रन सुजनोत्तंसनसगन । सुजन रक्षन शांतिवर्मन पदसरसिजगळिगोलिवेरगुवेनु ॥

All these references show that Asaga was well known to a number of authors. It is difficult to say that every one of them was directly in touch with Asaga's works either in Kannada or Sanskrit. Ponna had used Asaga's Santipurana; and it is quite likely that Nagavarma and even Acanna had used the Vi' of Asaga.

It is necessary to scrutinise critically some of the items of information supplied by Asaga himself.

Asaga tells us that he composed eight works embodying the instructions of Jina For the present we have only two of his works in Sanskrit, Vardhamana and Śanti-purana, and so for none of his works in Kannada has come to light.

Jayakırti (c. 1000 A. D., any way earlier than the middle of the 12th century A. D.) in his Chandonuszsana<sup>3</sup> VII. 7, illustrates some metrical patterns in Kannada, He has the following verse to illustrate samanakırara:

रतिपतिगणयुग्माद्रतितः स्मरयुग्मं रतिरपि (च पुनः) प्रतिपादं वर्तते यस्मिस्तत्समानावारं ॥ श्रुतिकान्तमक्षरदक्षेरादृतमसगरव्यकविना प्रतिपादितं ननु कर्णाटकुमारसंभवकाव्ये ॥ Further, it is added thus by Jayakirti (VII. 16).

# कन्दर्पंगणतो रतिगणचतुष्कं चेत् छन्दसि जयकीर्तेरादिव राहास्या । छन्दोऽवतंसनामेति चतुष्पदिका संदृष्टासी कुमारसंभवादी ॥१६॥

Here is a clear statement of Jayakirti that Asaga wrote the Karnata Kumara-sambhava-kavya. It is not discovered so far, and naturally a good deal of speculation permeates it.

In the colophon of the Sarga V of the Vardhamana-purana, the author's name appears as Asagabhūpa. It creates a doubt whether Asaga was a ruler; but there

<sup>1.</sup> Ed. D. L. Narasimhachar, Mysore 1959.

<sup>2.</sup> Ed. H Deveerappa, Mysore.

<sup>3.</sup> H. D. Velankar: Jayadaman, Bombay 1949, pp. 37, 67, 68.

is no such indication in his biographical details. One chief Assgamarasa is known in the family of Samkaragamda, a feudatory of Rastrakuta Krishna, III (A.D.935-67) and another called Asaga (c.950 A D) of the Kalachuri family of Kalyan is mentioned. But these are all later than Asaga. The term bhilps occurs only in one colophon, and the author himself has not said anything in this regard. Pt. Pannalal, in his translation presented in this edition, takes prappa—having acquired, but it is not justified In his Introductin, however, he takes 'having reached'.

It has not been possible so far to identify king Śrīnātha, the mount Maudgalya and the town Viralā. They have to be searched for in the Coda Visaya or the Telugu area adjacent to Karnataka.

The date of the composition of the Vardhamana-purana is stated as

# संबत्सरे दशनबोत्तरवर्षंपुक्ते;

but it is far from a clear statement. Most of the scholars have interpreted it as 910.2 Some have taken it as Saka era, because it was mostly current in the South, and equated it with A.D.988.3 Years back I suggested that it should be taken as Samvat; and later, the late R. Narasimhachar has arrived at the same conclusion. The Saka 910=A.D. 988 goes against the known fact that Ponna has used the Santipurana which was written after the Vardhamana-purana as noted by the author himself; and the latest date assigned to Ponna is 973 A.D. Asaga has to be sufficiently earlier than Ponna; and this is possible only if the date 910 is taken as the Vikarama Samvat i. e., equal to A.D.853. Thus Asaga flourished in the middle of the 9th century, and wrote his VP in A.D. 853.6

Asaga mentions three Jaina Teachers: i) Bhavakirti, in whose presence (pada-

<sup>1.</sup> P. B. Desai: Jainism in South India, Sholapur 1959, p. 368; A History of Karnataka, Dharwar 1' 70, p. 216,

<sup>2. 911</sup> is a misprint in the Hindi translation in this edition.

<sup>3.</sup> H. L. Jain: Catalogue of Sanskrit and Prakrit Mss in C. P. and Berar (Nagpur 1 26); see also his Bharatiya Samskritme Jaina Dharmaka Yogadana, Bhopal 1962, p. 170. Pt. J. P. Phadakule in his Introductions.

Asaga: his works and date, The Karnatake Historical Larterly II, i. pp. 42 ff. Dharwar 1°32. K. M. Sharma: Date of Asaga's Vardhamanacarita, New Indian Antiquary, Vol. IV Bombay 1941-42

<sup>5.</sup> Karnațaka Kavicarite. 2nd ed. 1961; also revised 2nd ed. Bangalore 1972.

<sup>6.</sup> About Asaga, Shri V. B. Lokapur has contributed a number of articles in Kannada, He has shed a good deal of additional light on this poet. Some of them are: Asaga-kaviya khyāti, Prabuddha-Karpātaka for 1954-55, Mysore. Asagana Vardhmāņa purāņada Kanņada Vyākhyāna, Jayanti, July 1955. Asagana Kannada Kumārasambhava, in the Kannada Nudi, Dec. 1952. See also, R. S. Mugali: Kannada Sāhltya-caritre, Ed. 1953, pp. 27, 30, 47, 50.

mile) he completed the VP for the benefit of the pious Śrāvikā, Sampat; ii) Aryanandi who encouraged him to complete the VP; and iii) Nāganandi whose sirya he calls himself. Some Ācāryas of these names are known from inscriptions etc., but one cannot propose identity simply from the similarity of names, because there have been many Ācāryas of the same name. It is obvious that the place of the literary activity of Asaga was the Telugu-Karnātaka area, and he flourished in the middle of the th century A.D.

One Aryanandi was the teacher of Virasena who completed his Dhavala in c. 815 A.D. But this would be too early a date for the teacher of Asaga. The Ciokak Copper-plates of Indranandi donate a grant of 50 Nivartanas of land made to one Aryanandi who belonged to Jambukhandi-gana. Evidently the grant is made to a guild for the purpose of worshipping the idol of Arhat, for (the support of) preceptors and ascetics. The grant was made with the permission of the Rastrakūta king Gojja, i. e., Govinda IV (918-33 A.D.), in the year Śaka 845 or 923 A.D.2 Then in an inscription (date not specified) at Vallimalai, it is noted that one Aryanandi, disciple of Balacandra, got engraved an image of the teacher Govardhana.8 In Tamil Nadu, Arcot Dt., at Kalagu Malai and Pañchapandavamalai there is an epigraph to state that an image of Yakşini was worshipped by the teacher Naganandi. But this is in the Tamil area and the date is not given.4 It is tentatively assigned to the 8th century A. D. Nandipottarasa is identified with Pallava Nandivarman (A. D. 717-77). But there is no mention of Srinatha here as Cola Sāmanta, nor is the source of this information given by the editor. There is an inscription in Ranebinnur (Dt. Dharwar), date 8 0 A. D. and belonging to the period of Rāshtiakūta Amoghavarsa I. It mentions the grant of some lands to Nāganandi Acarya of the Simhavura-gana, The date and locality suit for identification with Naganandi mentioned by Asaga, but one cannot be definite. Aparajitasuri had studied under Naganandi at whose instance he composed his commentary on the (Bhagavati-) Aradhana. Naganandi in the Sravana Belgol inscriptions is not a monk at all. Another Naganandi, who was Bhattaraka, belongs to the 11th century A. D. or a little earlier according to the Nisidhi record at Tagadur in Mysore.6 Any way we have no clearcut evidence to identify any one of these with the teacher of Asaga.

<sup>1.</sup> N. Premi: aina Sahitya aura Itihasa, Bombay 1956, p. 128.

<sup>2.</sup> Karnataka Historical Review, Vol. ii, pp. 43 ff.

<sup>3.</sup> E. Hultzsch: E. I., IV, No. 15.

<sup>4.</sup> V. Venkayya: E. I., IV, n. 6 and n. 1+ A R.A.S., p. 201. Also P. B. Desai, ibid. L. Rice has noted (Mysore Inscriptions Translated, Bangalore 1879) one Näganandi who was a Guru of the three princes of the Ganga Dynasty: Kala Vallabharāya, Govinda hāya and Caturbhuja Kanaradeva. But this needs verification.

<sup>5.</sup> See my Introduction, p. 56, to the Brhat-kathakośa, Bombay 1943.

<sup>6.</sup> E. R. of Mysore, 1938, p. 173.

The Vardhamana-carita or purana of Asaga is one of the earliest, if not the earliest, poem dealing independently and solely with the biography of Mahavara. The author qualifies his poem in the colophon by the expression Mahapuranopanisadi, possibly hinting thereby that his work is based on the Mahapurana of Jinasena-Gunabhadra. He calls his VC a Prabandha narrating thirtyseven Bhavas: it is, to put it in plain terms, the biography of the soul of Mahavara in its thirty-seven births, Pururava to Mahavara. Of the eighteen Sargas, only the last two constitute the biography of Mahavara as such, the earlier sixteen being devoted to his previous births. Mahavara's biography, stripped of conventional details and descriptions, can be summarised in short as below:

King Siddhartha of Jaati-vamsa and his queen Priyakarini lived at Kundapura in the Videha country. For fifteen months god Tiryag-vijrmbhaka showered wealth on that town. Priyakaring saw, in the latter half of the night, sixteen dreams, the fruits of which, as Siddhartha interpreted to her satisfaction, would be that she would carry a worthy and great son. Heavenly nymphs started nursing her. She gave birth to a son, a prince, on the 13th day of the bright half of Caitra, to the jubilation of one and all. The gods celebrated the ceremonial bathing on his birth; and noting the strength of the child on that occasion Indra I named the child Vira. Right from the day she conceived, the prosperity of the family went on increasing, so the child was named Vardhamana. Once there arrived Carana saints, Vijaya and Samjaya, and some doubts in their mind were just cleared on seeing Vardhamana, so they named him Sanmati. His boyhood was spent in various sports with his companions. Once the god Samgama took the form of a serpent and confronted Vardhamana. Vardhamana played with it, without any fear, putting his foot on its head, but his companions fled away in terror. By this feat he became famous as Mahävira. He abstained from the temptation of sense pleasures, and accepted renunciation at the age of thirty in the Nagakhandavana. Once king Kula offered to him food duly to the great jubilation of all. While Mahavira practised Pratima-yoga at the Atimuktaka cemetry ground, Rudra created terrors, but Mahavira remained firm in meditation, so he came to be known as Mahati Mahavira. He practised severe penances and meditations for twelve years. He attained omniscience (Kevalajñāna) under a Sāla tree, at Jṛmbhaka-grāma on the hank of the river Rjukula, that being the 10th day of the bright half of Vaisakha. Kubera organised a rich audience Hall (Samavasarana). Gautama became his Ganadhara, and the divine voice flowed out of him. Gautama composed twelvefold scripture. Mahavıra toured various places, expounding seven Tattvas, nine Padarthas etc. in reply to Indra's questions, with a view to explaining the problems of thus and the next world, for thirty years. At the age of 72, he attained Nirvana at Pavapuri in the last quarter of the night of the day of the black half of Kartika, when the star Svāti was in conjunction with the moon

<sup>1.</sup> Compare the expression Bhagavadgitopanisatsu in the Bhagavadgita.

The earlier lives are narrated directly or some time through the mechanism of Pürvabhavas put in the mouth of some saint or so. These Bhavas have their interest in various ways. They link Mahävira, the last Tirthankara, with Vṛṣabha, the first Tirthankara of Jainism. Secondly, the Karma doctrine, which is the backbone of Jainism, is so well demonstrated by these births: every one is responsible for one's own Karmas (in thought, word and deed) and one cannot escape them without experiencing their fruits, good or bad. Thirdly, so many characters, both human and sub-human, are introduced; and it is a psychological study by itself. And lastly, good many moral and religious lessons are conveyed through various situations, persons and sermons. In fact some of the details have a great salutary effect on the pious mind and go to stabilise a religious bent of mind.

What has been a l'uranic theme woven round the historical personality of Mahavira is set into a framework of Sanskrit Kavya with all its characteristics by Asaga. The division of Sargas, metrical pattern, the nature of characters, requisite descriptions, use of embellishments, introduction of poetic flavours and the objective of the poem: all these make this Prabandha a Kavya. Asaga is well read in earlier Sanskrit Kavyas of eminent poets like Kalidasa, Bharavi, Magha and others. He inherits the inspiration from Jinasena; and he is steeped in Jaina dogmatics expounded in earlier works of Kundakunda, l'Ujyapada and others. He has a remarkable love for poetic descriptions and details, often at the cost of the narration of the story or of events. Asaga has stated that this Sanmati-caritra of his is

#### सदलंकारविचित्रवृत्तवन्धम् ।

and this is fully borne out by the various Alamkaras and metres used by him. They are studied in details by Dr. Nemichandra Shastri<sup>1</sup> and by Pt. l'annalal Sahityacarya<sup>2</sup>, and they need not be repeated here.

In addition to what Asaga has inherited from the poets and authors noted above, Pt, Jinadas, Dr. Nemichandra Shastri and Pt. Pannalai have shown how Asaga's work is indebted to the Jivandhara-campū, Dharmasarmābhyudaya and Candraprabhacarita which are closely studied in the circle of Jaina Panditas. The common ideas and parallel expressions are quite obvious. Some of them may have been inherited from earlier sources. But the question who is indebted to whom has to remain an open one for further study and investigation in view of the chronological sequence of these authors and the authsenticity of the passages in a particular context. Asaga can be indebted only to those authors who lived earlier than the middle of the 5th century A.D.

Samskrita Kavyake Vikasame Jaina Kaviyoka Yogadana, Delhi 1971, pp. 139-167.

<sup>2.</sup> In the Hindi Introduction included in this volume.

<sup>3.</sup> In the footnotes to his edition noted above,

The General Editor feels grateful to our President Shriman Lalchand Hirachanda for his enlightened guidance in all our deliberations. Heavier responsibilites have devolved on the broad shoulders of Shriman Walchand Deochanda who is helping this Granthamala in every way for its progress. It is his devotion to the teachings of Mahavira that enabled him to bring out this publication.

It is very kind of Professor Dr. Ramaji Upadhyaya, Sagar University, Sagar, to have graced this edition with a Foreword. My sincere thanks to him.

Our thanks are due to Pt. Pannalal Sähityächärya who kindly edited this work along with Introduction in Hindi and Hindi translation. Thanks are due to Shri Babulal Phagulla, Mahavira Press, Varanasi, for his cooperation in publishing this work.

Manasa Gangotri A. N. UPADHYE

Mysore: Feb. 15, 1974

#### प्रावकथन

संस्कृत भाषाकी अनुपम विशेषता है कि इसमें विश्वकी प्राचीनतम मानव-विचारघारा युगवाणीके माध्यमसे आज भी मुखरित हो रही है। प्राक्तनकारुसे ही आयं और आर्थेतर, वैदिक और ववैदिक जो कुछ विचारणा भारतमें हुई, उसकी प्रदर्शनी यदि कहीं एक मिरू सकती है तो वह भारतको सांस्कृतिक निधि है। भारतकी सनातन घारणा रही है कि यदि अपने विचारोंको बमर बनाना है तो उसे अमरवाणीके द्वारा साहित्यक्ष्पमें ढारुना चाहिये। न केवल हिन्दू, जैन और बौद्ध, अपितु मुसलमान राजाजोंने भी संस्कृत रचनाओंके द्वारा अपने नाम और सदाशयताको अमिट बनानेकी योजना प्रवर्तित की है।

संस्कृत भाषाका समारम्भ रामचरितसे हुआ है। वाल्मीकि द्वारा प्रणीत रामचरित इतना लोकप्रिय हुआ कि तबसे लेकर आज तक संस्कृतमें जो कुछ लिखा गया, वह रामचरितसे सुवासित है। निःसन्देह आदिकविके रामचरितने भारतका चारित्रिक और कलात्मक निर्माण किया है। स्वाभाविक है कि वास्मीकिकी वार्ष पद्धति परवर्षी महाकवियोंके द्वारा अपनाई गई और चरित-महाकाव्यकी परम्परा निरवधि काल तकके लिये चल पड़ी। अक्वधीय, कालिदास और अभिनन्दकी परम्परामें महाकवि असगने वर्षमानचरितको रचना जिस महान् उद्देश्यको लेकर की, वह कविके शब्दोंमें इस प्रकार है—

# कृतं महावीरचरित्रमेतन्, मया परस्वप्रतिबोधनार्थम्।

कविको अपने उद्देश्यकी पूर्तिमें प्रकाम सफलता मिली है। इस काव्यमें पदे-पदे मानवता-को उच्चाभिमुखी बननेका सन्देह आपूर्ण है।

जैन कवियोंने प्रारम्भमें अपनी काव्य-प्रतिभाका विकास प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं-के द्वारा किया और उनकी भारतीसे भारतीय साहित्यकी अनुपम समृद्धि सहस्रों वर्षों तक हुई है। कालान्तरमे प्राकृत और अपभ्रंशके साथ ही जैन-संस्कृतिके उन्नायकोंने संस्कृत भाषाको चरित-काव्यके लिये अपनाया और आठवीं कातीसे आगे सैकड़ो चरित-महाकाव्योंमें तीर्थकरों और महापुरुषोंकी चारुचरितावली निवद्ध की गई। ऐसे महाकवियोंमें असग पहली पीढ़ीके हैं। उनका महाकाव्य कोरा काव्य ही नहीं है, अपितु एक महापुराणोपनिषद है, जैसा इस रचना को अन्तिम पुष्पिकामें कविवरने स्वयं लिखा है। इसमें जीवनकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियोंपर प्रकाश काला गया है।

असगके महाकाव्यको आजकी विचारपाराका एक अंग बना देनेका श्रेम इसके सम्पादक काँ० पम्नाकाल जैन, साहित्याचार्य को है। काँ० जैन ने संस्कृत और प्राकृत के अगमित प्रम्योंका वैज्ञानिक विभिन्ने संम्यादन और राष्ट्रमायामें अनुवाद करके यथायोग्य तपोमयी विश्वविकी स्थाति वाँचत की है। आज्ञा है, उनके प्रस्तुत प्रस्थका श्री पूर्ववत् सम्याम होगा और अविव्यमें उनकीं लेखनी नित्य कृतन रहनोंने सरस्वतीको सम्लक्ष्म करती हुई सम्बन्त रहेगी। , प्रसन्नताका विषय है कि इस यन्थका प्रकाशन भगवान महावीर स्वामीकी २५०० वीं ह निर्वाण-तिथिके उपलक्ष्यमें हो रहा है। इसके प्रकाशक जीवराज प्रन्यमालाके संवालकोंकी प्रवृत्ति प्रशंसनीय है।

> रामजी उपाध्यास १६-१-१९७४ सीनियर प्रोफेसर सथा अध्यक्ष, संस्कृत विभाय, सागर विश्वविद्यालय, सागर

# **मस्तवना**

#### सम्पासनसम्बद्धी

# की गर्म मानवरितका सम्मादक जिल्लाकिता अतिकार बामारपर किया गया है।

# 'ब' प्रसिद्धा परिचय-

यह प्रति ऐसक प्रमानाल सरस्वती भवन न्याबरकी है। की पंग् हीराकालकी बास्त्रिक सीवन्यसे प्राप्त हो संबंधि है। इसमें १३ ×५ इंकर्क सी वन है। प्रति पंत्रवें ९ विकिया और प्रति पंतियों ४०-४५ नकार है। प्रमुख्य कालवार काली स्वाहीसे सुपृष्ट कालवार किसी वह है। पूर्णविश्वनके लिये काल स्वाहीका उपयोग किया गया है। यह प्रति १९५८ विक्रम संबंध कार्तिककी किसी है। संबंध १६३३ वैद्यास सुदी नवमीकी लिखी हुई आचीन प्रतिकेप निवाह (शबस्वान) के वैक्षियाक्रममें इसकी प्रतिकिप हुई है। बीमान सेठ ४० हीरालाक्ष्मी पार्टमीसे प्रवाह विवाह सुदी निवाह से विवाह से विवाह

यह प्रति किसी असंस्कृतज्ञ किपिकतिके हारा किसी हुई जान पढ़ती है इसीकिये इसमें अगुद्धियों किक रह गई हैं। परन्तु अगुद्धियोंके रहते हुए भी किसने ही गुद्ध पाठ इसमें मिले हैं। औा पंच जिनवास जी शास्त्री फ़ब्कुले सोकापुरके द्वारा सम्पादिक बराठी टीकावाले संस्करणमें एक बलीक किरातार्जुनीयका "सहसा विद्यात न कियाम्"—मूलमें शामिल हो गया था, यह इसमें नहीं है। एक बलोकका मात्र पुनक्तत था, वह भी इसमें नहीं है। इसके अतिरिक्त बो-तीन स्थानींपर बलोकीका कम और परिवर्तनको लिये हुए है। गुद्ध पाठोंकी अवधारणा करनेमें इस प्रतिसे बहुत सहायता मिली है। व्यावरसे प्राप्त होतेके कारण इसका सांकितिक नाम 'व' किया गया है। प्रतिके अन्तमें लिकानेवालेकी विस्तृत प्रशस्ति वी नई है।

# 'म' मति का परिचय

यह प्रति मार्च सन् १९३१ में श्री रावकी सक्षाराम दोशी सोलापुरके द्वारा प्रकाशित कराई गई थी। इसमें मूल शलोकोंके साम श्री पं० जिनवासकी शास्त्री फड़कुके सोलापुरके द्वारा निर्मित गराठी टीका थी गई है। इसके प्रारक्षमें श्राचार्यप्रवाद श्री शान्तिसामरकी महाराजका तिरंगा वित्र विया सवा है। इसके शितिरक्त वो-तीन चित्र प्रकार सम्बन्धि सम्बन्ध रसनेवाल भी हैं। सनी चित्र आवपूर्ण है। श्रास्त्रीकीने विस्तृत भूमिकाके अविदिक्त कई तुलनात्मक चढारण भी दिये हैं। समझ सम्ब २० × ३० सार्वाको ३८६ पृथ्वीमें समान्य हुवा है। प्रारम्भके २८ पृथ्व पृथ्व है। यस समझ श्री कीमत चार ग्राची वी पर श्रव वर्षों समान्य है। पृतित तथा सराठी टीकाने मुक्त होनेके कारण दक्षणा सक्ति कारण स्वका सक्तितक लाग निर्मा कार्य रस्त्री कीमत चार सराठी टीकाने मुक्त होनेके कारण दक्षणा सक्तितक लाग निर्मा कार्य है।

#### 'स' प्रति का वरिषय

स्पर्यक्त योगो प्रतियोके क्षायारेगर गये कार्य एके विका या पूका तय वीर्राविकीय संबद्ध १००० में शुरुवारे वक्कायेक महानीर-गीरक्यी एक ब्रोट और उपजन्म हुई । यह दी रे क्यायेनकी क्षायेनी हारा कहा क्षित्रीक्ष्मकाराय है । संस्था स्टीट में क्या आप संबंध सम्बर क्यायायों किर्दे तमें हैं । स्थाय प्रकाशन रायवहादुर स्व० सेठ कस्याणमस्त्री इन्दौरने अपनी पूज्य मातेश्वरी की फूळीबाईने स्मरणार्व कराया का । इसमें १६ पेजी फार्मके २७० पृष्ठ हैं। विद्वान् पण्डितजी समाजके प्रतिष्ठित विद्वान् थे। इसके अतिरिक्त अन्य अनेकों जीवकाण्ड तथा तस्वायाधिययभाष्य जैसे ग्रम्य भी अपके द्वारा अनूदित होकर प्रकाशित हुए हैं। मूळ साथमें न होनेसे सम्पादनमें इसका उपयोग नहीं किया जा सका है। यह अब अप्राप्य है। सूरतसे प्रकाशित होनेके कारण इसका सांकेतिक नाम 'स' रक्का गया है।

#### बसय कवि

वर्धमानचरित के रचितता असमं किव हैं। इनके द्वारा रिचत १-वर्धमानचरित और २-शान्तिनाथ-पुराण ये दो ग्रम्थ उपलब्ध हैं। बद्धिप इन्होंने वर्धमानचरितके अन्तमें अपने द्वारा रिचत बाठ ग्रम्थोंकी सूचना दी है तथापि उनकी नामावस्त्री अप्राप्त होनेके कारण उनके विषयमें कुछ कहा नहीं जा सकता। वर्धमानचरित की प्रशस्ति इस प्रकार है---

कृतं महाबीरचरित्रमेसन्मया परस्वप्रतिबोधनार्थम् ।
सप्ताधिकत्रिश्चमवप्रबन्धः पुरूरवाद्यन्तिमवीरनाथम् ॥१०२॥
वद्धमानचरित्रं यः प्रव्याख्याति शृणीति च ।
सस्येह परलोकस्य सौख्यं संजायतेतराम् ॥१०३॥
संवत्सरे दशनवोत्तरवर्षयुक्ते भावादिकीतिमुनिनायकपादमूले ।
मौद्गल्यपर्वलनिवासवनस्थसंपत्सच्छ्राविकाप्रजनिते सति वा ममत्वे ॥१०४॥
विद्या मया प्रपठितेत्यसगाह्वयेन श्रीनाथराज्यमखिलं जनतोपकारि ।
प्राप्येव चोडविषये विरलानगर्या ग्रन्थाव्टकं च समकारि जिनोपदिष्टम् ॥१०५॥

मैंने पुरूरवाको आदि लेकर महावीरपर्यन्तके सेंतीसभवोंका निदर्शन करानेवाला यह महावीरचरित स्वपरके प्रतिबोधके लिये रचा है ॥१०२॥ जो इस वर्छमानचरित्रका व्याख्यान करता है और जो इसे सुनता है उसे इस लोक और परलोकका मुख अवध्य ही प्राप्त होता है ॥१०३॥ ९१० संख्यक उत्कृष्ट वर्षोसे युक्त संवत्सरमें श्रीभावकीर्ति मुनिराजके चरणमूलमें मुझ असगने विद्या पढ़ी। उस समय मौद्रस्य पर्वतपर स्थित निवासवनमें रहनेवाली संपत् नामक श्राविकाने मेरे साथ ममताभाव रक्का अर्थात् पुत्रवत् मेरा पालन किया ॥ १०४॥ विद्या पढ़नेके अनन्तर मैंने जनसमूहका उपकार करनेवाले श्रीमाथ राजाके राज्यमें जाकर चोल वेशकी विरलानगरीमें जिनेन्द्रदेवके द्वारा उपदिष्ट आठ अन्थोंकी रचना की ॥१०५॥

इन्हीं असगका बनाया हुवा शान्तिनाथपुराण है। उसकी निम्नलिखित प्रशस्तिमें कविने अपना कुछ विशिष्ट परिचय दिया है —

मुनिचरणरजोभिः सर्वदा भूतवात्र्यां

प्रणतिसमयलग्ने:

पावनीभूतम् र्घा ।

उपशम इव मूर्तः शुद्धसम्यक्त्वयुक्तः

पटुमतिरिति नाम्ना विश्वतः श्रावकोऽभूत्॥ १॥

तनुमपि तनृतां यः सर्वपर्वोपवासे-

स्तनुमनुपमधीः स्म प्रापयन्तं विनोति।

सत्तमपि विभूति भूयसीमन्नदान-

प्रभृतिभिक्त पुन्नं स्न्यमुभ्रं यदास्य ॥ २ ॥

मक्ति परामविरतं समपन्नपाता-

मातन्वतीः युनिनिकायचतुष्ट्येऽपि ।

वैरेतिरित्वनुषमा मुक्ति सस्य भावी

संन्यक्रवशुद्धिरिक मूर्तिमती पराभृत्।। ३।।

पुत्रस्तयोरसग इत्यवदातकीत्यी-

रासीन्मनीविनिबहुप्रमुखस्य शिष्यः।

बन्द्रांशुबुभयशसी मुबि नागनन्ता-

षार्यस्य शब्दसमयार्णवपारगस्य ॥ ४ ॥

तस्याभवद्भव्यजनस्य सेव्यः ससा जिनापो जिनवर्मयुकः। स्यातोअप शौर्यात्परकोक्तभीकृष्टिजाधिनायोऽपि विषक्षनायः॥ ५॥ व्यास्थानशीलस्वमवेषय तस्य श्रद्धां पुराणेषु च पुष्पबृद्धेः। कवित्वहीनोऽपि गुरौ निवन्त्रे तस्मिश्रधासीवस्यः प्रवन्त्रम् ॥ ६॥ चिरतं विरवय्य सन्मतीयं सदलंकारविवित्रवृत्तवन्त्रम् । स पुराणिमदं व्यथल शान्तेरसगः साधुवनप्रमोहशान्त्ये ॥ ७॥

इस पृथिवीपर प्रणाम करनेके समय छगी हुई मुनियोंकी चरणरजसे जिसका मस्तक सदा पित्रक रहता था, जो मूर्तिभारी अपशम भावके समान था तथा शुद्ध सम्यक्तिसे गुक्त था ऐसा एक पद्दमति नामका श्रावक था ।।१।। जो अनुषम बुद्धिसे सहित था तथा अपने दुर्वस शरीरको समस्त पर्वोचे किये जाने वासे उपवासोंसे और भी अधिक दुर्बलताको प्राप्त कराता रहता था ऐसा वह पट्टमस्त बुनियाँको बाहारवान आदि देनेसे निरम्तर उत्कृष्ट विभृति, विशास पुष्य तथा कुम्दकुसुमके समान उज्ज्वस यसका संकय करता रहता वा ॥२॥ उस पहुनतिको बेरेति नामकी भावों थी जो निरन्तर ऋषि, मुनि, यति और अनगार इन वारों प्रकारके मुनिसमूहमें जल्काव्ट भक्ति रखती थी और ऐसी बान पड़ती थी मानों मूर्तिवारियी सम्यम्बर्धनकी उल्क्रब्ट शुब्धि ही हो ॥३॥ निर्मल कीर्तिके घारक उन परुमित और वैदेतिके असम नामका पुत्र हुआ । बड़ा होनेपर यह असग उन मागनन्दी आचार्यका शिष्य हुआ जो विवस्तमृहमें प्रमुख थे, चन्त्रमाकी किरणींके समान जिनका उज्ज्वल यश या और जो पृथिवीपर व्याकरण तथा सिद्धान्तशास्त्रक्मी सागरक पारशामी वे ॥४॥ असमका एक जिलाय नामका मित्र था। वह जिलाब मध्य जीवोंका सेवनीय था अर्वात् मध्य जीव उसका बहुत सम्मान करते थे, जैनवर्ममें आसक या, शौर्वगुणसे प्रसिद्ध होनेपर मी वह परकोकमीर या-वानुवास मयभीत रहता या (पक्षमें नरकादि परमददे मयमीत रहता या) और दिवाधिनाय (पक्षिपोंका स्वामी---यरह) होकर भी । पक्षमें बाह्यण, क्षत्रिय तथा वैद्यवर्णमें प्रवान होकर भी) पक्षपातसे (प्रह्लोंके संचारसे) रहित का (पक्षमें पक्षपातके रहित का अर्थात् स्वेह्नक किसीके साथ पक्षपातका व्यवहार नहीं करता का) ॥५॥ पवित्र वृक्षिके वारक उस जिनायको न्यास्थान-क्रयोगकथन सर्वात् नानाकवाओंका धवण करना सरसन्द विवक्र या तथा पूरावर्गि भी उसकी बढ़ा बहुत थी, इसका विचार कर उसका प्रवक्त आग्रह होनेपर असक्त कवित्वसक्तिते रहित होनेपर भी इस प्रवन्यकी (सान्तिनाकपुरायकी) रचना की ॥६॥ उत्तम कलंकार और मानास्थ्योंकी रचनासे युक्त बीवर्षमानवरिसकी रचना कर असमने सामुक्तोंके सत्करमोहकी साम्तिक किये जीवसन्तिमान मधारान्या यह पुराज रचा है।।।।।

'वर्वभानवरितः' और 'क्रान्सिकावपुराक'की अधर्मक प्रकल्पिकोंके प्रथम स्वयः होता है कि सक्षमके विता

श्रीर शावाका वाज बहुवति और वैरेति था । सावा-पिता जरमन्त मृनिष्ठका चे इस्तिमे छन्होंने वाकक अस्वका विकास्त्रका मुनिविक ही नास कराया था । असगकी विकास वीनानकार्य वाजार्य और भावकीर्ति मृनिराकके वर्षमृत्रमें हुई थी । मसंग्र्य सस्यने वर्षमानकरितको प्रशस्तिमें अपनेपर ममसामाय प्रकट करत्याकी संबद्ध आहिकाका और शान्तिमापपुरावकी प्रशस्तिमें अपने मित्र विकास बाह्यणित्रका उल्लेख किया है, जतः प्रतीस होता है कि वह, बोनों प्रम्योंके रचनाकासमें गृहस्य ही ये मृनि नहीं । प्रचात् मृनि हुए या नहीं, इसका निर्वेध महीं मिसता । यह बोलदेशके रहनेवाले ये और जीनाथ राजाके राज्यमें स्थित विरक्ष नगरीमें इन्होंने आठ प्रम्योंकी रचना की थी । यतस्य इनकी मातृभाषा कर्याटक थी, जतः जान पड़ता है कि इनके शेव ६ अन्य क्रमिटक भाषाके हीं और वे बिशाय भारतके किन्हीं भाष्टारोंमें पड़े हों या नष्ट हो यमे हों । भाषाकी विशिक्षशत्ती उनका उत्तर सारतमें प्रचार नहीं हो सका हो ।

सस्यों शान्तिनावपुराणमें रचनाकालका उल्लेख नहीं किया है परन्तु वर्षमानचरितमें 'संवस्तरे वक्ष-नवोत्तरवर्षमुक्तें क्लोक द्वारा उसका उल्लेख किया है। 'वृंकानां बानतों यति.' के सिद्धान्तानुसार 'वक्षनव'का सर्च ९१० होता और उत्तरका सर्च उत्तम भी होता है, जतः 'वसनवोत्तरवर्षमुक्ते संवस्तरे'का अर्च ९१० संवयक उत्तमवर्षोंसे युक्त संवत्में, होता है। विचारणीय यह है कि यह ९१० शकसंवत् है या विक्रम-संवत् ? यद्यपि दक्षिण भारतमें शकसंवत्का प्रचलन अविक है, जतः विद्यान् कोग इसे शकसंवत् मानते आते है परन्तु पत्राचार करनेपर श्रीमान् वा० व्योतिमसावती स्वस्तकने अपने ८-१०-७३ के पत्रमें यह अभिप्राय प्रकट किया है—

---'रचनाकाल ९१० को मैं विक्रमसंबत् = ८५३ ई० मानता हूँ क्योंकि ९५० ई० के यंथ, योज आदि कज़ड कवियोंने इनकी प्रशंसा की है'।

इनके निवास और पदकी चर्चा करते हुए भी उन्होंने लिखा है---

'मसन एक गृहस्य कवि ये। नायनस्थीके शिष्य थे, आर्थनन्त्रीके वैराग्यपर इन्होने महावीरवरितकी रचना की।'

'ससम मूलतः कन्नड निवासी रहे प्रतीत होते हैं और संभव है . इनकी अन्य रचनाओं मेंसे अधिकांश कन्नडमायामें ही हों । इनके आध्ययताता तामिल प्रदेश निवासी थे । महासके निकटवर्ती बोलमण्डल मा प्रदेशमें ही, संभवत्या तत्कालीन परलवा-नरेश---निवपीतरसके बोलसायन्त श्रीकाकके आध्ययमें उसकी वरला नगरीमें इस मन्यकी रचना की थी । एक नागनन्दीका भी उनत काल एवं प्रदेशमें सद्भाव पावा जाता है ।

श्रवणवैक्रगोलके १०८ वें संस्थक शिलालेखसे जात होता है कि नागतन्दी नन्दिसंघके आचार्य थे।

कसमके वर्षमानवरित और शान्तिनावपुराण श्री पं० जिनवासवी शास्त्री फड़कुके सीलापुर के द्वारा निर्मित नराठी अनुवाद के साथ जमशः वीर निर्माण संवत् २४५७ (शार्थ सन् १९३१) और बीर निर्माण संवत् २४६२ (सन् १९३६) में श्री रावणी समाराम दोवी सीलापुर द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं तथा वर्तमानमें जप्राप्त हैं। वर्षमानवरितका एक संस्करण महावीरवरितक समसे श्रीमान् पं० सूववाध की शास्त्रीकृत मात्र हिन्दी अनुवादक कपमें वीर निर्माण संवत् २४४४ में सूरतसे भी प्रकाशित हुआ था। यह संस्करण भी अब अप्राप्त है। इस समय भी ७० जीवराज श्रममालाके संधासकोंने स्वयंक्ता होतों प्रकाशित हिन्दी अनुवादक साथ पुनः प्रकाशित करनेका निश्चय किया है। तबसुसार अभी यह वर्षमानवरित प्रकाशित ही रहा है। सानित्रावध्या वाने प्रकाशित होगा।

#### कांकाकारित की क्यापास्

वर्षेयानवरित १८ सर्गोर्ने पूर्णे हुवा है । श्वामी कवावस्तु विम्मक्तिवाद प्रकार है---- '

स्मेरीस्त्रमा समरीमें राजा मन्त्रियां पहिला था। यसकी विचाका नाम बीरसारी था। इत बीरोंदे जन्म नामका कुछ हुआ। समझ स्पकार तो था ही, समस्त विचायों मेरे निवृष्य था। पृक्ष वित्त यह समस्य व्यवस्थ राज्युमारोंके साथ वनकीका करनेके किये गया। यहाँ व्यवस्थित मृत्रिराजके वर्षन कर सम्बंध थाने व्यवस्थ मृत्रिराजके वर्षन कर सम्बंध थाने व्यवस्थ मृत्रिराजके वर्षन कर समस्य थाने व्यवस्थ ।

राजा मिलार्चमने एक जिनमन्त्रिरका निर्माण कराकर उसकी प्रतिष्ठा कराई। एक दिन आक्रायमें नेमसण्डको विलीन होता देश राजाको संसारते विरक्ति हो गई, अतः वह मन्त्रको राज्य शींप कर वनमें दीक्षित हो गया। मन्त्रको राज्यभार संग्राका। असके नाम नामका पुत्र हुआ। एक दिन मन्त्रपालके डारा मुनिराजके पदारतेकी सूचना पाकर मन्त्रम समस्त परिवारके साथ मुनिराजको बन्दना करनेके लिये वनमें गया। उस समय कुमार मन्द्रम भी उसके साथ गया था। मन्द्रमकी सुन्दरता देश मगरकी नारियाँ विद्वास हो गयी।

राजा मन्दनने मुनिराजकी वन्दना कर उनसे अपनी मनावली पूछी। मुनिराजने कहा कि दू इस भवसे पूर्व नवम भवमें सिंह था। जब तू गुफाके आगे विश्वाम कर रहा था तब आकाशमार्गते आकर अमितकीर्ति और अमरप्रभ नामक ही चारण ऋहियारी मुनि सप्तपर्ण वृक्षके नीचे बैठकर उच्चस्वरसे प्रजातिका पाठ करने लगे। जनकी वाणी सुनकर सिंह गुफासे बाहर जाया और शान्तमावसे मुनिराज सुगलके सामने बैठ गया। अभितकीर्ति मुनिराज उसे संबोधित करते हुए कहने अने—तूने रावहेचकें कारण अनेक भवोमें परिश्वमण किया है। जनमेंसे कुछका इतियुत्त तू ज्यान से सुन।

एक बार पृष्डितिकणी नगरीका अमीरमा सेठ अमेंस्वाकी अनसम्पन्न कीगोके साथ ररलपुर नगरकी ओर जा रहा था। उसी संघके साथ एक सायरसेन नामक मुनि भी नमन कर रहे थे। एक समय बाकु लेकि दलने उस सथपर आक्रमण किया जिससे समस्त संघ छिन्नभिन्न हो गया। मुनिराण सायरसेन अकेके रहनेसे विग्भान्त हो गये। भटकते हुए वे मधुवनमें पहुँचे। वहाँ उन्हें आक्षी नामक स्वीके साथ पुषस्था नामका मीक मिला। भीलने मुनिराजसे धर्मका उपवेश सुना जिससे वह अत्यन्त शाम्य हो गया। भित्रका पुषस्थाने मुनिराजको सीचे मार्गपर लगा दिया जिससे मुनिराज किसी आकुलताके विना इन्द्र स्थानपर चले गये। पुरुरवा धर्मका आचरण कर सीधर्मस्वर्गमें दो सामरकी आयुवालो देव हुना। वहाँ से वयकर भरत क्षेत्रके प्रथम तीर्थकर कृत्रकों बड़े पुत्र भरतके उसकी चारिकी नामक स्वीसे सरीकि नामका पुत्र हुना। मरीकि अपने वाचा भणवान् आविनाचके माथ मुनिरीका धारण की परन्तु अध्वान त्यक्षे च्युत हो गया किर भी वह कावक्षत्रकों कलस्वकण पम्नवमस्वर्गने का सामरकी आयुवाला वेश हुना। वहाँ से अध्वान किर देव, ब्रावालकों कलस्वकण पम्नवमस्वर्गने का सामरकी आयुवाला वेश हुना। वहाँ से आकर मैत्रायण किर देव, ब्रावालकों कलस्वकण पम्नवमस्वर्गने का सामरकी आयुवाला वेश हुना। वहाँ से आकर मैत्रायण किर देव, ब्रावालकों कर सेव, अनित्रसह किर देव, ब्रावालकों कर देव, ब्रावालकों

समावेशको राजगृहनगरोमें राजा जिलामुक्ति राज्य करता था। एक दिन राजग्रधामें जाने हुए हारपालका कराजपीरित सरीर वेशकर राजा जिल्लामुक्तिको संतारते वैराज्य संस्थय हो गया जिससे बहु अपने नार्व विशासभूतिको राज्यभार गोए जाने पुत्र विश्वसम्बद्धिको सृतराजपुर सीपकर वीतिस हो गया। विश्वसम् भूतिने राज्यका निस्तार किया । युवराज विश्वनन्त्रीने एक सुन्दर उपक्रम बनवाया । उसे देखकर विशासन्त्रीकि पृत्र विश्वासनन्त्रीका मन कल्का गया । जब विश्वनन्त्री धनुको पराजित करने किये बाहर गया हुआ या तब विश्वासन्त्रीको उस उपवनगर अपना अधिकार कर लिया । विश्वासभूतिने पृत्रके व्यामीहर्मे बाकर इसका प्रतिकार नहीं किया । वापिस आनेपर विश्वनन्त्रीने विश्वासन्त्रीको परास्त कर अपना उपवन वापिस के लिया । कुछ समय बाद विश्वासन्त्रीक और विश्वनन्त्रीने मुनिवीका के ली । विश्वनन्त्री मुनिनुद्रामें व्यक्ति किए मथुरानगरीमें प्रविष्ट हुआ । विश्वासनन्त्री उस समय राज्यक्रष्ट होकर मथुरामें ही वेश्याकी छत्तपर बैठा था । मुनिराज विश्वनन्त्रीको एक पशुने उपतर्ग किया जिसे देखकर विश्वासनन्त्रीने उसका उपहास किया । उपहासके कारण वे आहारके जिना ही वनमें लीट गये और निदानवन्त्र कर महाशुक्रस्वर्गमें महेला-कल्प नामक देव हुए । विशासन्त्रित भी दशमस्वर्गमें देव हुआ ।

विशासन्त्रवेका जीव अलकापुरीके राजा मयूरबीवकी रानी कनकमालाके अव्वद्धीय नामका पुत्र हुवा जी प्रतिनारायणपदको प्राप्त था और विशासभूति तथा विश्वनन्त्रीके जीव सुरमादेशके पोदनपुर नगरमें स्थित राजा प्रवायतिकी व्यावति और मृगवती रानीके कमसे विवय और त्रिपृष्ठ नामक पुत्र हुए। विवय करुभद्रपवके भारक और त्रिपृष्ठ नारायणपदके चारक हुए। उस समय राजा प्रजायतिके राज्यमें एक सिंह भारी उत्पात कर रहा था, उसे त्रिपृष्ठने नष्टकर बहुत भारी यश प्राप्त किया। विजयार्थकी दक्षिण श्रेणीके रचनूपुर नगरका राजा ज्यसमबदी अपनी पुत्री स्वयंप्रभाका विवाह त्रिपृष्ठके साथ करना चाहता था पर अथवयीवको यह बात क्षिकर नहीं थी।

क्सममाही अपनी पृत्री स्वयंत्रमाको लेकर पोदनपुरके उद्यानमें आ गया। वहाँ स्वयंवरका आयो-जन किया गया जिससे स्वयंत्रमाका त्रिपुष्टके साथ विवाह हो गया। जब अलकापुरीके राजा अक्सपीयको इसका समाचार मिला तब वह कृद्ध होकर भूमिगोचरियोंको दण्ड देनेके लिये चला। अक्षपीय नहीं वाहतां जा कि विद्याचरी कन्याके साथ भूमिगोचरीका विवाह हो।

अवस्त्रीयके आक्रमणका समाचार प्राप्तकर पोदनपुरके राजा प्रकापितने विमर्श करनेके लिए मिन्न-मण्डलको बुलाया । कुछ मन्त्रियोंने क्षमा तथा शान्ति धारण करनेकी बात कही परन्तु विज्ञयने मिन्त्रियोंके इस सुझावका खण्डन किया तथा कहा कि जो कारणवश कुपित होता है उसपर क्षमा करना शोभा देता है पर जो अकारण ही कुपित होता है उसपर क्षमा करना शोमाकी बात नहीं है उसका तो प्रतिकार करना ही शोभा देता है। यह कहकर विजय और त्रिपुष्ठ दोनों भाई युद्धके लिये तैयार हो गये।

युद्ध प्रारम्भ होनेके पूर्व अवस्थीयका दूर प्रजापतिकी सभामें आकर कहने लगा कि स्वयंप्रभाको अध्वयीवके पास भेजकर सन्धि कर स्त्रीजिये परन्तु त्रिपृष्ठने फटकार देते हुए युद्धके लिये उनका आह्वान किया।

अववधीय और त्रिपृष्ठका युद्ध हुआ। दोनों ओरकी सेनाओंने अपने पौरवका प्रदर्शन किया। जब अववधीयको अन्य आयुर्धेके प्रयोगमे सफलता नहीं मिली तब उसने सवित्रशाली बक्रका प्रयोग किया परन्तु वह जक त्रिपृष्ठकी तीन प्रविद्याणाएँ वेकर उसके सामने खड़ा हो गया। त्रिपृष्ठने अववधीयको एक बार फिर सचैत किया परन्तु वह अपनी दुर्भावनासे विरत नहीं हुआ। अन्तमें उसी बक्ररत्नसे अववधीयको जिरवस्त्रेयन कर त्रिपृष्ठने विजय प्राप्त की।

विजयी विजय और विष्कृत वड़े समारोहके साथ नगरमें प्रवेश किया । अनेक राजाओं और माइजीकें इतरा अभिविक्त विष्कृति सर्वप्रथम जिमेना भगवान्नी पूजा की । परवात् विन्यज्ञवके स्थि प्रस्थान किया । संस्थितिके बॉबाब विकास सीन क्षाकोंकी विकास प्राप्तकर जिल्ला घर छोटा । विपृत्तके की पूत्र और ज्योकि जना भारती नुत्री हुई । ज्याकारकोंने संसारते विरस्त, हो दीवा आरच कर छी । व्योक्तिस्थाका विकाह जर्जे-कीर्तिके पुत्र कवितालेकके साम हुआ । त्रिकृष्ठ रीप्तन्यासते सरकर सप्तम गरकमें सप्तम हुआ ।

वियुक्तका बीज भरकते निकलकर पुनः लिह्यवाँयको ज्ञान्त हुआ। मुनिराज उसे सम्बोधित करते हुए कहने की कि है सिंह ! जिसने नरकमें चीर दुःशा सहन किये हैं यह तू ही है। यह मन्केर मृनिराजने भरकके चीर दुःशोंका वर्णन किया। मुनियुगल उस सिंहके मस्तकपर हान केर रहे थे और सिंह बाँबोसि वाँसू बहा रहा था। संबोधनः देकर मुनिराज तो आकाशामागि स्वेच्ट स्थानपर चन्ने गये और सिंह संन्यासंका निक्रम केकर उसी शिकातलपर वड़ रहा। एक माहका उपवास कर सन्तमें प्राण-परित्यान करता हुआ वह सीचर्मस्वर्णमें हरिष्णक नामका देव हुआ।

धातकी सब्द द्वीपके पूर्व मेरकी पूर्विकामें को कच्छा नामका देश है उसके विजयार्ग पर्वतकी दिवान श्रेणीपर हेमपुर नामका नगर है। उसी नगरके राजा काकाम और रानी काकवालको वह हुरि व्यवस्थिक। जीव काकश्यक नामका पुत्र हुआ। काकश्यका विवाह काकश्यक्ष साथ हुआ। काकश्यक वीक्षित होनेके बाद काकश्यक राज्यका संवास्त्र करने लगा। एक बार सुदर्शनवनमें सुन्नत मृतिराजके दर्शन कर वह संसारसे विरक्त हो गया। फलस्वरूप मृतिदीक्षा लेकर श्रीर तपश्चरण करने लगा। अन्तमें वह कापिष्टरवर्गमें देव हुआ।

अवन्तिदेशकी उज्जयिनीनगरी अपनी सम्पन्ततासे अत्यन्त प्रसिद्ध थी। वहाँ राजा वक्क्सेन राज्य करते थे। उनकी सुशीका नामकी झीळवती और रूपवती स्त्री थी। कनकञ्ज (त्रिपुष्ठ) का जीव कापिष्ठ-स्वर्गसे क्यूत होकर इसी राजदम्पतीके हृष्टिक नामका पुत्र हुआ। हृष्टिक भी तप कर महाशुक्रस्वर्णमें देव हुआ।

पूर्वविदेहके कच्छदेशमें राजा धर्मक्य रहते थे। उनकी स्त्रीका नाम प्रभावती था। हरिषेणका श्रीव महाशुक्रस्वर्गसे च्युत होकर इसी राजदम्पतीके प्रियमित्र नामका पुत्र हुआ। धर्मक्यने मृतिदीका के की। राज्यका संवालन प्रियमित्र करने लगा। इसकी आयुषशालामें चक्ररत्न प्रकट हुआ जिससे यह चक्रवर्तीके रूपमें प्रकट हुआ। नौ निषियों और चौदह रत्नोंका स्वामी प्रियमित्र चक्रवर्ती एक दिन दर्पणमें स्वेत बाक देखकर संसारसे विरक्त हो ग्या। विरक्तवित्त प्रियमित्रने तीर्थकरके समवसरणमें जाकर भक्तिभावसे तीर्थकरकी वन्दना की। तीर्थकरका जिस्तृत सम्बद्ध हुआ।

विविश्व चक्रवर्ती वरिषय पुत्रको राज्य सीपकर दीक्षित हो गया। तपस्चरणपूर्वक संन्यासमस्य कर वह सहक्षारस्वर्धमें सूर्वप्रम नानका देव हुवा।

स्वर्गके सुल भोगकर वह वनेतातपत्रा नामक मनरीमें मन्दन मानका राजा हुआ। नन्दन स्वमानसे ही सोम्य था। नीतिपूर्वक राज्यका संवालन करनेके बाद उसका यन संसारते विरक्त हो नया। उसके तत्त्वकानी मुनिराज्ञते अपने पूर्वमवींका वर्णन सुना। पालस्वकप वह वर्षाहर गुनको राज्य सींप कर वीकिय हो नया। किन्न सन्वन्दन करते हुए उसने दर्शन-विद्युद्धि बादि सोसह मावनाओंका विन्तन कर वीर्षकर प्रकृतिका कन्द्र किया। अन्तर्गे समाधिमरण कर वह मुक्पोक्षर विमानमें बीस सागरबी वासुनाला देन हुआ।

इयर भरतकोष सम्बन्धी कुच्छपुर शासवा नगरवें राजा शिक्षार्थ रहते थे । जनको श्लीका साम विकर् कारिको अवदा विकास था । विकासरिकीये राजिके विश्वके यहर सेरावत हाकी साथि सीकह स्वय्य हेवे । साथ कुकीवर राजा विकासी वसाया कि तुम्होरे सीकेंडर पूज होता । स्वय्वेंका कक सुवकर विकासरिकीकी प्रवंशतका भार नहीं रहा । वेदियां काकर छसकी सेवा करते कर्यों । जैनसुबक ज्योदकी सोमवारक दिस विश्वकारिकीको पुत्र छस्तक हुआ । यह पुत्र अरतकोशका जोबीसकां तीर्वेकर हुआ । जतुर्विकारको केर्योंके साथ बाकर सीवर्वेद्यते छनका जन्मभिषेक किया । बालकका नाम वर्ववान रक्ता गसा । पीछे जलकर विशिव्द प्रसंगीयर इनके सम्बक्ति, बीर, असिबोर और महाबीर नाम भी असिख हुए । इन्होंने २० वर्षकी अवस्थामें बीका के सी और कठिन तपस्चरण कर बारह वर्षके बाव बर्थात् ४२ वर्षकी जनस्थामें महसूक्ता नदीके सटपर वैदाखशुक्त दशसीको केवलजान प्राप्त किया ।

श्रुवेरने समबसरणकी रक्ता की । यणघरके अभावमे ६६ दिन तक विम्यष्यिन नहीं खिरी । प्रवात् वीसम गणधरके निवित्त होनेपर आवणकुष्ण प्रतिप्रदाके दिन राजगृहके विपुत्राचलपर प्रथम देखना हुई । देशनामें सात तत्त्व, नी प्रवार्व तथा घट्षस्य आदिका स्वरूप प्रकट किया गया । ३० वर्ष तक विविध देखोंमें विहार कर उन्होंने धर्मोपदेश दिया । अम्लमें कात्तिक कृष्णा चलुर्वशी की राधिके अन्तमें पावापुरसे निर्वाण प्राप्त किया । वर्षमानचरितका महाकाष्यस्य

खपर्युक्त पौराणिक वृत्तको काव्यके साँचीमे ढालकर कविने इसे महाकाव्यका नाम दिया है। परमार्थसे यह महाकाव्यके लक्षणोंसे युक्त है भी। इसमें महाकाव्यके वर्णनीय समस्त वस्तुवृत्तोंका अत्यिक रोजक ढंगसे वर्णन किया गया है। धीरोदात्त नायकके गुणोंसे युक्त क्षित्रयवंशीत्पम वर्णमान तीर्थकर इसके नायक है। सान्तरस अङ्गीरस है, घोषरस अङ्गरसके रूपमें यथास्थान संनिविष्ट हैं। मोक्षा इसका फल है, नमस्कारात्मक पर्वीखे इसका प्रारम्भ हुआ है। १८ सगौंगे इसकी रचना हुई है। सगौंनी रचना एक छन्दमे हुई है और सर्यान्तमें छन्दोबैयम्य है। नवम, दशम, पञ्चदश और अष्टादश सर्गकी रचना नानाछन्दोंमें हुई है। देश, नगर, राजा, राजी, पुत्रजन्म, ऋनु, वन, समुद्र, मुनि, देशदेबियां, युद्ध, विवाह, दूतसंवाद, संघ्या, चन्द्रोदय, सूर्योवय, तप्रचरण और धर्मोपदेश आदि सभी वर्णनीय विषयोंका इसमे अच्छा वर्णन हुआ है। पौराणिक वृत्तकी रक्षा करते हुए कविने अलंकारोंकी सुषमाले समग्र प्रन्यको सुशोभित किया है।

# क्याबस्तुका मूलाधार

विगम्बराम्नायमे तीर्थकर आदि शलाका पृष्ठ्योंके चरित्रके मृलस्तम्म, प्राकृत भाषाके तिलोयपण्णित ग्रम्थमें मिलते हैं। इसके चतुर्थ महाधिकारमें तीर्थकर किस स्वगंसे चय कर आये, उनके नाम, नगरी और माता-पिताका नाम, जन्मितिथ, नक्षत्र, वंश, तीर्थकरोंका अन्तराल, आयु, कुमारकाल, शरीरकी ऊँचाई, वर्ण, राज्यकाल, वैराग्यका निमित्त, चित्तु, वीक्षातिथ, नक्षत्र, वीक्षावन, वच्छ आदि प्रावधिक तप, सावमें रीक्षा लेनेवाले मृनियोंकी संख्या, पारणा, कुमारकालमे दीक्षा ली या राज्यकालमे, दानमें पञ्चक्षवर्थ होना, क्यास्थकाल, केवलज्ञानकी तिथि-नक्षत्र-स्थान, केवलज्ञानकी उत्पत्तिका अन्तरकाल, सम्बर्धरणका साञ्चोपाञ्च वर्णन, विहार, निर्वाणितिथ और सावमें रहनेवाले मुनियोंकी संख्या आदि प्रमुख स्तर्भोंका विश्ववत् संग्रह है। इसी संग्रहके आधार पर शक्काका पुरुषोंके चरित्र विकसित हुए हैं। जिनसेनने अपने महापुराणका आधार परमेच्छीकविकृत वागर्थ संग्रहपुराणको बतलाया है। पर्पपुराणके कर्ता रविवेण और हरिश्वक कर्ता जिनसेनने भी तीर्थकर आदि शक्ताका पृथ्वोंके विश्ववन को आत्रध्य वृत्त संकल्तित किसी है वे विकोवपव्यक्ति पर आव्यस्ति है। वृत्तवर्णको क्याने वर्षणानपरितके कचानकका आधार शृणमहका व्यतस्त्रपराण कान प्रकृते है प्रमोति उत्तर प्राथक कथा वर्षण पर्वे पर्वे वर्षणान भगवान्की जो कथा विस्तारक्षे दी गयी है उसका संविक्ष क्य इसमें उपकल्य होता है। इतला अवस्त है कि व्यवक्ष वर्ष वर्षों उपकल्य होता है। इतला अवस्त है कि व्यवक्ष वर्ष वर्षों अध्यक्ष क्यानका क्षानका कथा किसी है। इतला अवस्त है कि वर्षणान वर्षाणी वर्ष वर्षों अध्यक्ष काम्यका कथा किसी है। इतला अवस्त है कि वर्षणान वर्ष वर्षों वर्षाणी क्रानका कथानका कथानका कथानका कथा किसी है। इतका संविक्षका क्यानका होता है। इतला अवस्त है कि वर्षणान वर्षाण वर्षाणी वर्षाणी क्रानका कथानका कथानका कथानका कथानका कथानका कथानका कथानका कथानका कथानका कथा है हो इत्याचे है सहित्र होता है। इतला अवस्त है कि वर्षणान वर्षों वर्षाणी वर्षाणी है व्यवन होता है। इतला अवस्त है क्यानका वर्षों वर्षाणी है व्यवक्ष होता है। इतला वर्षों है इतला वर्षों वर्षों

the annual or artist of the same of the constant of the same of th

# पर्मेमाणपरिसमी सामितियक पुत्रमा

रखंदा परिपाक, वर्णकारीका वदास्थान विविदेश और अन्योंकी रसायुगमका साहित्यिक सुपवाके अभूषा अंग है। वर्णनामपरितमें इस सीमी जेगीका सुम्बद्दाम विकास हुआ है।

रे. रस काव्यकी आस्ता है। जिस जकार आत्यको रहते हुए ही मानवसरीरपर वर्जकारोंकी वप-मीमिता होती है उसी प्रकार काव्यमें रसके रहते हुए ही वर्जकारोंकी उपयोगिता होती है। वर्जनाम्परिसका बाज़ीरस सान्तरस है क्योंकि उसका समारीप सान्तरससे ही हुआ है। बज़्रारसके क्यों रहज़ार, अवस्थत सस्य बीररस खार्च है। म्हंगाररसके यो मेर हैं—संबोक्श्यक्कार और विद्यक्तमध्यक्कार। इक्सेंस वर्षकामध्यक्कार। इक्सेंस वर्षकामध्यक्कार संवोगरहज़ारके ही प्रसंग जाने हैं, विप्रकारको महीं। विद्यक्तमध्यक्कारका वर्णस करनेवाका माथ एक क्लोक दश्म समीमें बाता है जिसमें विपृष्टका यरण होनेपर बोक्शिक्कार स्वयंत्रणा मरनेके क्रिये उद्यस बतालाई गयी है—

> स्वयंत्रसामनुमरणार्थमुद्यतां बलस्तदा स्वम्भुपसान्त्वनोदितैः । इदं पुनर्भवशतहेतुरात्मनो निरर्थकं व्यवसितमित्यवारयत् ॥ ३०।८७

संयोगम्बकारके प्रसंग भी अत्यन्त सीमित हैं।

स्थयंप्रधा और विष्णुक्का विवाह होते ही अववाधिक कृपित होनेका अर्थन का जाता है जिससे शृद्धाररसकी वारा सीण होकर कीरे-जीरे वीररसकी वारा प्रयाहित होने समती है। अववधीकने अब विद्यान्त्र रोको यह समाचार सुनावा कि ज्वसनकरी विद्यान रने अपनी स्वयंप्रधा करूया भूमिनोचरी विद्यान्त्र होते हैं तब इसके उत्तरमें विद्यावर राजाओंने को गर्वोक्तियों प्रकट की हैं उनसे वीररसकी उद्देशित होती है। जब अववधीकना दूत राजा प्रवापिकी सचाने बाकर कहता है कि विष्णुक स्वयंप्रभाको अववधीकके पास भेजकर सान्तिसे रहे तब इसके उत्तरमें विवाब और विष्णुक उत्तर है कि विष्णुक स्वयंप्रभाको अववधीकके पास भेजकर सान्तिसे रहे तब इसके उत्तरमें विवाब और विष्णुक उत्तर है कि विष्णुक स्वयंप्रभाको के कराई दी है उत्तर वीररसका संघीवण होता है वीर रणकोचमें जब बोनों ओरकी वेनाओंका क्लाकोर मुद्ध होता है तब वीररसका परिपाक होता है। इसके किये वर्षमानकरित्रके अच्छम और नवन सर्ग प्रकट्म हैं।

विश्ववादीको आता देख अयसे कांपता हुना विशासनकी जब कांपरवके बृदापर चढकर प्राण संरक्षण करना चाहता है सेव अवानकरसका दृश्य साकार हो जाता है---

देखिये----

आयान्तमन्तकनिमं त्रमुदशसत्त्व-माकोक्य वेपसुगृहीतसमस्तगात्रः । तस्यो कवित्यतकोत्य विद्यासमन्ती

याचीकरायाति वहस् वयन वयेन ॥ ७७ सर्ग ४

सरस्विता सेवाका प्रचान में जनातंत्रकार वृत्त संगरियतं करता है। जानमें वान्यवाकी अनेक स्रोत साथ है और कविते वृत्त अनेपोशके कान अन्ते नामिता निवार है। वैते रामा गरिकार्यक आधाराने विकीस क्षेत्रे हुए नेपाने तेपाल अंदार केदार है जिन्मा होता हुआ नैयानाता विकास करता है (अर्थ न वर्णाय १०१४) अस्तिवास केदाराविकास (वर्ण ) क्षित्र १८९८ हमी (० प्रणीत ४८५८), रामा कामानाव किराय-विकास (वर्ण १८ प्रमीत ४००१३) अनिवार महामानक निवाराव स्थापन वर्णा के स्थापन १०३-११६). २. साहित्यिक्षपुषमाका वृक्षरा मञ्ज ससंकार है। सलंकारके सम्यालंकार और सर्वालंकार वे को प्रमुख भेव हैं। बनुपास तथा समक आदि शम्यालंकार हैं और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्रेष, परिसंक्ष्या, आन्तिसान आदि अर्थालंकार हैं। वर्षमानवरितमें दोनों प्रकारके अर्थकारोंका सुन्दर समावेश किया गया है। यद्यपि समग्र सम्य अलंकारोंसे परिपूर्ण है अतः पृथक्ते उदाहरण देना पुनदक्त जैसा है, फिर भी कुछ उदाहरण देना उपयुक्त प्रसीत होता है—

#### मनुप्रास

प्रासादम्यञ्जाणि समेत्य मेघा यस्यां मयूरान्मदयन्त्यकाले । तिन्वत्ररत्नांशुक्रलापमाकासंपादिताखण्डलचापखण्डाः ॥ ११३०

मनक

प्रतिबृद्धमहोत्पकोत्पलान्तविहरत्सारसहंसचक्रवाकैः ।
महिर्णीकलुषीकृतावतारैवैरवन्यैः परितः परीतमालः ॥ ४।३

इसेवीयमा

सुरक्तसर्वप्रकृतिः प्रतापी नित्योदयोऽपास्ततमःप्रचारः।
पद्माकरेशो जगदेकदीपो विभाति यो भास्करवत्सदर्ज्यः।। ५।१६
नापेक्षतेऽर्धापचर्यं न कष्टं न वृत्तभंगं भुनि नापशब्दम्।
मूढीकृतः सन् रसिकत्ववृत्त्या कविश्च वेश्यापितमानसश्च।। १।६
सालो विशालः स्फुरदंशुंबालः परैरभेद्यो निरवद्यमूर्तिः।
सतीजनोरःस्थलसाम्यमाप पयोधरालीढसदम्बरश्चीः।। ५।९

पद्माप्रियः कोमलशुद्धपादो नेत्रोत्पलानन्दकरो जनानाम् । कलाकलापं समवाप्नुवानो दिने दिनेश्वर्षत बालबन्द्रः ॥ ५।२६ जराबीचीभक्को जननस्रिलो मृत्युमकरो महामोहावर्तो गद्दनिबहफेनैः शवलितः । मया संसाराब्धिर्मवदमलवाक्यप्लवभृता समुत्तीर्णः किचित्प्रभवनतटीशेषमिचरात् ॥ १२।६९

उरप्रेक्षा

यत्रात्तसौधासिमय् सरेका स्यामायिता शेवशरीरक्षोभाः। इतस्ततो यान्त्यभिसारिकाः से दिवा तमिक्षा इव मूर्तिमस्यः ॥ १२।३ वक्षसि श्रियमुदीक्ष्य निषण्णामानने च सततं श्रुतदेवीम् । यस्य कुन्दविशदा कृपितेव दिग्गता न निरवर्तत कोर्तिः ॥ १३।१४

डलेच

प्रसिद्धमानेन विरोधवर्जिना प्रमिष्यते यद्धणिको निकामस् । यत्तार्किका वा सदसिद्धचाराहस्तु प्रयस्तोपहितस्ववाचः ॥ ५११२

परिसंख्या

यत्राकुलीनाः सततं हि तारा दोषाणिलाषाः पुनरेव घूकाः । सद्वृत्तभंगोऽपि च गद्यकाव्ये रोषः परेषां सुजनस्य चाक्षे ॥ ५११३ दण्डा प्यत्रे सन्भूरते च बन्धो बराकुनानां विकरेषु भंगः । सत्यञ्चरेण्येव सदा विरोधो गतायद्यीनां कुटिसत्वयोगः ॥ ५११४

#### प्रान्तिसान्

रिवमण्डलं विमलरत्नभूवि श्रीत्रविम्बितं सपदि मुग्धवध्य । सपनीयवर्षंणिवया दक्तीसक्लोक्य यत्र च बहास सक्षी ॥ ५१४३

#### विरोधांभास

यस्मिन्नहीनवपुरप्यभुजंगशीला नित्रानुरागसहितापि कलाघरेन्छा।
भाति प्रतीतसुवयःस्थितिरप्यपक्षपाता निवासिन्नता सरसाप्यरोगा ॥ १७।१५
सुमनोऽन्त्रिरुपप्यपेतबोघं बहुपत्राकुलमप्यसैन्यमासीत्।
विपरीतमपि प्रशंसिवन्छिवनमाभीगि ततः परं समन्तात्॥ १८१६

उपर्युक्त एलोकोंका अर्थ ग्रन्थके अनुवादमें देखिये ।

३ साहित्यिक सुप्रमाका तीसरा अंग छन्दोंकी रसानुगुणता है। सुवृत्ततिलकमें **शेवेग्द्रने छन्दों**की रसानुगुणताका वर्णन करते हुए कहा है---

आरम्भे सर्गबन्धस्य कथाविस्तारसंग्रहे । शमोपदेशवृत्तान्ते शंसन्त्यमुब्द्भम् ॥ सन्तः र्श्या रासम्बनोदा रनायिकारूपवर्णनम् वसन्तादि तदञ्जं च सच्छायमुपजातिभिः॥ विभावेष भव्या चन्द्रोदबादिए। रथोद्धता षाङ्गुण्यप्रमुणा नीतिवैशस्येन विराजते ॥ बीररीव्रयोः। वसन्ततिलकं भाति संकरे मालिनीं दुततालवत्।। कुर्यात्सर्गस्य पर्यन्ते उपपन्नपरिच्छेदकाले शिखरिणी औदार्यचिष रौषित्यविषारे हरिणी मता ॥ साक्षेपक्रोधिषकारे परं पृथ्वी भरक्षमा। प्रावृद्प्रवासव्यसने मन्दाकासा विराजते ॥ शौर्य स्तवे नृपादीनां शाद्रुंकक्रीडितं सावेगपवनादीनां वर्णने सम्बरा वरा ॥ दोधकतोटकनकुंटयुक्तं मुक्तकमेव विराजित स्क्तम्। निविषमस्तु रसादिषु तेषां निनियमस्य सदा विनियोगः ॥

वर्षात् काव्यमें, कवाके विस्तारमें और शास्त्ररसपूर्ण उपदेशमें सन्पृद्ध अनुष्टुप्छन्यकी प्रयोश करते हैं। बृङ्गाररसके आक्रमन तथा उत्कृष्ट गायिकाके रूपवर्णनमें वसन्वतिकका और उपजातिकन्य सुधीनिय होते हैं। बन्दीयंव आदि विधानकार्योके वर्षनमें रवेश्वराक्ष्य अच्छा माना वाता है। सन्विधिवह आदि पर्युक्तरस्थ तीविका उपवेश वंशस्यकार्यके पुत्तीभित होता है तो सर्योग्यमें मालिकों कविका विष्यती है। युक्तियुक्तवस्तुके परिशानकार्कमें विश्वरियों तथा उपारणा आदिके और्युक्तयवर्णनमें हरिणीकार्यकी बौजना अच्छा मानी वाती है। राजाओंके वीविकी स्थुति कांनेमें सामू विविधीक्ता और नेमवाली सन्यु वादिके वर्षनमें सामाराक्षय कीछ माना वंशा है। योजक, इंग्लेश सना मानू क्षाविधीकत और नेमवाली सन्यु वादिके वर्षनमें सामाराक्षय कीछ माना वंशा है। योजक, इंग्लेश सना मानू क्षाविधीकत श्रीति है।

स्य प्रसिक्ष क्रम्बोगोसनाके सनुसार वर्षमानमरियमें निम्नोकित क्रम्बोका प्रयोग हुवा है । सही क्रीक क्रम्ब है ? यह प्रमाने प्रीक्षर स्थोकके क्रमर दिया हुवा ।

रै स्पन्यति, २ बसन्तन्तिकका, ३ रुविरा, ४ इन्त्रवंका, ५ पृथ्वी, ६ प्रमिताकरा, ७ वियोगिती, ८ पृथ्वी, ६ प्रमिताकरा, ७ वियोगिती, ११ इन्त्रवंका, १२ उद्गता, १३ किसरियी, १४ वंकस्य, १५ कार्ड्रकविकीक्ति, १६ अनुस्दुप्, १७ मार्किनी, १८ मारकारियी, १९ मन्दाक्रान्ता, २० कार्यरा, २१ मार्क्यानकी, २२ शाकिनी, २३ हरियी, २४ लिला, २५ र्थोक्षता, २६ स्वागता, २७ प्रहाविषी, २८ ह्यविकम्बित, २९ मञ्जुशाविणी और ३० पन्तह सक्षरकी वातिवाला एक सज्ञात सन्द १५।१०९।

# रीति या भाषाका प्रवाह

कियों दसानुकूल माणाका प्रवाह प्रवाहित किया है। इसमें कहीं अधिक समासवाले पर हैं, कहीं अस्य समासवाले पर हैं और कहीं समासरिहत पर हैं। समुदायक्यसे पाञ्चाली रीति मानी जा सकती है। जान पड़ता है कि कियके हृदयसागरमें अनन्त शब्दरलोंका भाग्डार भरा हुआ है जिससे उसे किसी अर्थके वर्णनमें शब्दोंकी कमीका अनुभव नहीं होता। उसकी भाषा किसी शिविलताके दिना अजलगतिसे आगे बढ़ती जाती है। देखिये—

प्रत्यालयं प्रहत्तमञ्जल्यंशस्त्रभृत्यापितध्यमितानकृतान्धकारम् ।
प्राग्दारदेशिविनिवेशितशातकुम्भकुम्भाप्रदत्ततुकुमार्यवप्ररोहस् ॥
नृत्यन्भवालसवष्यवनवन्त्रपथ्यासन्तकामुकिकिश्वनमत्तभृक्षस् ।
रञ्जावलीविरिवतोक्ज्यलप्ररागप्रेङ्गद्रभापटलप्रस्वितान्तरिक्षम् ॥
उच्चारणाचतुरवारणवन्तिवृत्वकोलाहलप्रतिनिनाविरसर्वविक्कम् ।
सासीत्-परस्परिवर्ण्यतिजिगीषयेव रम्यं पुरं स्वचरसिन्निहतं वनं च ॥ ६।१७-१९
गृणिनां भवति प्रसङ्गतो गुणहोनोऽपि गुणी धरातले ।
सुरभोकुरतेऽच कर्परं सिललं पाटलपुष्पवासितस् ॥ ७।४
सौधर्मकल्पमथ् धर्मफलेन गत्वा
सहो मनोरमवपुः स मनोहरेऽभूत्।

तथा नगारनवयुः त नगाहरः वृत्। देवो हरिष्वज इति प्रथितो विमाने सम्यक्तवशुद्धिरववा न सुस्राय नेवास् ॥ ११।६४

# वर्षमानवरितवर पूर्ववर्ती कवियोका प्रभाव

प्रतिभोपजीको कवि अपनी प्रतिभाके बलपर ही काव्यरवना करता है, उसकी दृष्टि पूर्ववर्धी कवियोंके काव्योंके कर उससे बहुत कुछ प्राप्त कर काव्यरवनामें काव्यर होता है। व्युक्तरव्युवकीकी काव्यक्ति काव्यर्थ काव्यर्थ काव्यक्ति क

रागी बध्नाति कर्माण बीतराग्री विमुख्यति । बीबो जिनोपरेगोऽर्थ संबोपाद बन्धनोक्तवीः ॥ ३१६० — समयप्राग्तस

रती वंबाद करनं मुज्बदि करनेहि रागरहिदणा। एसो वंबसमासो बीवाणं बाज विज्ञायदो ॥८७॥

--क्रेयाधिकार-प्रकलसार

बध्यते सुच्यते जीवः सममो निर्मेशः ऋमात् । तस्मात्सर्वे प्रवस्तेनं निर्मेशस्यं विविध्तवेत् ॥२६॥

—इद्येपवेश

जिनवचनरसायनं दुरापं श्रृतियुगलाञ्जलिना निपीयमानस् । विषयनिषतृषानपास्य दूरं कमिह करोत्यजरामरं न भव्यस् ॥११॥४०

--वर्षमानवरित

जिणवयणमोसहमिणं विसयसुद्धविरेयणं असिदभूयं। जरमरणवाहिहरण स्वयकरणं सव्बद्धस्याणं ।।१७०।

-- वर्गन पाहर

्ष्युवंश, कुमारसंभव, शिशुपालवध, बन्द्रप्रमचरित तथा किरातार्जुनीयके कितने ही बलोकोंका भाव सस्याने प्रहण किया है। जीवन्धर चम्यू और धर्मकर्मान्युद्धके मी कितने ही बलोकोंका शाबुस्य वर्षमानवर्तिके कलोकोंके साथ मिलता है पर किसने किससे भाव ग्रहण किया यह विचारणीय है। तत्ताकारणोंने मैंने सवानाम्तर क्लोक टिप्पणों संस्तुत किये हैं। सबसे अधिक साब्ह्य धार्यिके किरातार्जुनीयके साथ मिलता है। वर्षमानवरितके सप्तम सर्ग और किरातार्जुनीयके दूसरे सर्गका खन्य एक है। अतः वर्षमानवरितके सर्ग ७ क्लोक ५२ और ५३ के मध्यमें किरातार्जुनीयका----

सहसा विद्योत न क्रियामविकेकः परमापदा पदस् । वृषते हि विमुद्य कारिकं गुजसूक्याः स्वयमेव सम्बदः ॥

— रक्षोक सम्मिक्ति हो गया और गराठी टीकाबाके संस्करणमें इसकी टीका भी हो गयी परस्तु 'व' प्रतिसे मिकान करनेपर वह क्लोक उससे नहीं मिका। बान पड़ता है समानार्थक होनेसे किसीने टिप्पक्सें किसा हो और गराठी टीकाकारने उसे प्रव्यक्त ही बज्ज समझकर सम्मिक्ति कर किया हो। इस संस्करणमें उसे मुक्तें अक्षय कर विया है।

#### वरिवनियम

वेदीमानपरितके प्रमुख नायक थी वर्तमान सीर्वकर हैं । इनकी यह र्रीचंकर कवरणा ३७ पूर्वजवीकी साववाको प्रत्याद विकस्ति हुई है। फविने इनकी पूर्वपर्यादीका कर्मन द्वावी सावजानीसे किया है कि समके स्वका सावारकार होने सन्ता है। राजा प्रधापतिका कर्मन स्वकी स्वयंत्रणों और सनके पूज का समर नियुक्ता कर्मन समर्थी वीरसंबर्ध सावस्त कर वेसा है। स्वयंत्रण सुर्वेष्णकाने वास्त्रवेद्यावीका वर्षन थी। सनकी विकास और वृत्तिवादाकी सकत करता है।

#### समीका

वर्षमानवरित, तीर्थंकरका वरितकाव्य है। इसमें कविने वीरनम्दीके चन्द्रप्रभवरितकी तरह पूर्व-भविके वर्णनमें ही प्रम्थका बहुमाग घेर लिया है। वर्तमानभवके वर्णनके लिये बहुत बोड़ा भाग केव रक्ता है इसिन्नये नामकका वर्तमानचरित्र संक्षिप्त हो गया है तथा कविके कित्रत्ते विञ्चत रह गया है। प्रियमित्र चक्रवर्तिके लिये जो विस्तृत तस्त्रोपदेश दिया गया है वह एक पूरा धर्मशास्त्र बन गया है। काव्यके भीतर इतने सुवीर्ष तस्त्रोपदेश पाठकके चित्तको उद्धिन्त कर देते हैं। इसके लिए सक्षिप्त उपदेश ही शोभास्यद होते हैं। फिर यही तस्त्रोपदेश यदि वर्धमान तीर्थंकरकी विव्यव्यक्तिके माध्यमसे दिया गया होता तो उससे चरित्रनायकके कृतिस्वपर अधिक प्रकाश पड़ता। महाकवि हरिचन्द्र ने धर्मशर्मोग्युद्रयमें जो पद्धांत अपनायी है वह काव्योचित है।

असग कविका दूसरा ग्रम्थ शान्तिनाथपुराण है। यह १६ सर्गोमे पूर्ण हुआ है, इसमें सोलहवें तीर्ध-कर श्री शान्तिनाथ भगवान्का चरित्र पूर्वभवेंकि वर्णनके साथ अकित किया गया है। वर्धमानचरित महाकाव्य है और यह पुराण है, इस मंक्षिप्त सूचनासे ही दोनोंका अन्तर जाना जा सकता है। यह भी श्री जिनवास औ शास्त्रीकृत मराठी टीकाके साथ प्रकाशित हो चुका है। अस हिन्दी टीकाके साथ प्रकाशित होगा।

#### शापित तथ्य

सर्ग १८ वलोक २ में किन नगवान् महावीरके समवसरणका विरतार बारह योजन बतलाया है जब कि सिद्धान्तानुसार वह एक योजन मात्र था। जान पड़ता है कि ग्रन्थकर्त्ताने समवसरणके बारह योजन विस्तृत होनेकी बात वादीमसिंहकी गद्मचिन्तामणिके निम्न क्लोकसे ली है—

> गीर्वाणाधिपचोदितेन धनदेनास्यायिकामादरात् सृष्टां द्वादशयोजनायत्तलां नानामणिद्योत्तिताम् । धध्यास्त त्रिदशेन्द्रमस्तकपिलत्पादारविन्दद्वयः प्राग्देवो विपुलाचलस्य शिखरे श्री वर्धमानो जिनः॥१०॥

—गद्यचिम्तामणि

यदि यह सत्य है तो वादीर्भासहका समय असगसे पूर्व अर्थात् अष्टम नवम शती स्वतः सिद्ध हो जाता है।

#### **मुभाषितसंख**य

वर्षमानचरितमें सुभाषितोंका अपरिमित भाण्डार भरा है। कविने ग्रम्थको प्रकुशरबहुल प्रकरणीसे बचाकर सुभाषितमय प्रकरणींसे सुभोभित किया है। श्लोकोके अर्ध अथवा चतुर्थ चरणके माध्यमसे को सुभा-वित विये गये हैं उनका संकलन परिशिष्टमें 'सुभाषितसंचय'के नामसे किया गया हूं।

#### शक्कोब

शन्तकोषके अन्तर्गतः व्यक्तिवाचक, भीगोलिक, पारिभाविक और कुछ साहित्यिक श्रव्योकी वानुक्रम-विकार परिशिष्टमें की गयी है। इनते स्वाच्यायी और सोधार्यीक्षनोंको अध्ययनमें सुविधा प्राप्त होगी, ऐसी बासा है।

#### **ATTITUTE**

प्रस्यके संगोधन और संपादनमें श्रीनान् स्थोन्स पं जिनदासची छड़ कुले शास्त्रीकृत सराठी टीका-गाल संस्वरणसे पर्याप्त विकी है तथा सम्बक्तांक समयनिर्धाण आदिक विवयमें श्रीमान् डॉ॰ ज्योतिप्रसादणी लखनजने पत्र द्वारा सूचनाएँ थी, इसके लिये उपर्युक्त दोनों विद्वानोंका आभार सामता हूँ। श्री डॉ॰ नेमिचन्द्रखी, ज्योतियाचार्य, आराके शोधप्रवन्ध 'संस्कृतकाव्यके विकासमें बैन कवियोंका योगदान'से भी प्रस्थक संपादनमें सहायता प्राप्त हुई है, अतः उनके प्रति आभार है। भगवान् शहावीर स्वामीके २५०० वें निर्वाण महोत्सवके उपरुक्ष्यमें श्री ४० जीवरावाची प्रश्वमाखाकी ओरसे इसका प्रकाशन हो रहा है, अतः प्रस्थ-मालाने संचालक थन्यवादके पात्र हैं। अन्तमें अपनी अल्पक्रताके कारण संपादन और जनुवादमे होनेवाली मृद्योंके लिये विद्वज्वनोंसे क्षमाप्रार्थी हूँ। दुरवर्ती होनेसे मैं प्रूफ स्वयं नहीं देख सका है। प्रूफ्में साववानी बरतने पर भी सरक्रत हलोकोने जो असुद्धियाँ रह गयी हैं उनका शृद्धिपत्र ग्रन्थके आरम्भने दिया गया है। अध्येता संशोधन कर स्वाद्याय करें।

हमारी विनम्न प्रार्थनाको स्वीकृत कर श्री डॉ॰ रामजी उपाध्याय, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰, डी॰ लिट्, अध्यक्ष सस्कृत विभाग सागर विश्वविद्यालयने प्रायकथन लिखने की कृपा की है इसल्यि उनका अस्यन्त जामारी हूँ।

दीपावली २५०**०** 

विनीत **पद्मालाक साहित्याशा**र्य

# शुखिपत्रक

| र्वेट्ड    | বদির       | ममृद                   | লুক                      |
|------------|------------|------------------------|--------------------------|
| \$         | L          | हलमोहमन्द्रम्          | हतमोहतन्त्रम्            |
| 25         | •          | गलेऽचि                 | गतेऽपि                   |
| 88         | <b>११</b>  | पलामशासीं              | पस्राधासी                |
| र२         | •          | परयाज्यासद्वीनं        | परयायासीहर्न             |
| 24         | २          | यातिरवाकुलम्           | मतिरनाकुरुम्             |
| २७         | •          | तीरस्यैः               | तीरस्थैः                 |
| २८         | ¥          | दमुः                   | विभुः                    |
| २८         | 6          | निरक्क्षाः             | निर्क्षुशः               |
| 79         | १३         | कपिलाकृत               | कपिसीकृत                 |
| \$ o       | 23         | दपस्य                  | वपत्य                    |
| \$\$       | <b>ર</b>   | सप्तसागरसस्यात         | सप्तसागरसंस्थात          |
| 18         | ¥          | कार्मपाकान्            | कर्मपाकान्               |
| १२         | ć          | इस्याभिष्यां           | इस्यभिक्यां              |
| ¥•         | 4          | भौष्यसि                | श्रोष्यसि                |
| Υţ         | 9          | भागा                   | षाता                     |
| ४२         | १३         | निघानस ङ्गे            | निशातसङ्गे               |
| W          | v          | जनाङ्गलीभिः            | जनाञ्चुसीभिः             |
| **         | १२         | चेदि                   | चेति 🖣                   |
| *¢         | 4          | समुन्न ।नेक            | समुक्षतानेक              |
| 86         | 3          | पतिबैर्यवनः            | पतिर्वे <b>र्यं प</b> नः |
| 41         | 6          | <b>अ</b> ष्टा सहस्राणि | बष्टी सहस्राणि           |
| 44         | <b>१</b> ३ | मिरत्सकलम्             | मितरत्सकसम्              |
| ५७         | <b>§</b>   | मृगमीतिकर              | मृगमीतिकरः               |
| 90         | १७         | प्रथम                  | प्रवर्ग                  |
| 40         | \$¥        | सन्-                   | स्तु-                    |
| 49         | ₹●         | निपृष्ट                | विपृष्ट                  |
| 48         | •          | संघरेन्द्र             | बोचरेना                  |
| 10         | ¥          | तिवावकिरन्             | <b>गियावकिरम्</b>        |
| 48         | 2          | मधिनारिकुका परेन       | मितारिहुकाचकेन           |
| 44         | १५         | वृष्टवा                | वृष्ट्या                 |
| <b>A</b> * | •          | कारमा                  | कारना                    |

#### **THE PERSON**

42. 1

| 94              | e de        |                          | ` <b>'EE</b>                                     |
|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>G</b> •      | 4           | श <b>मु</b> ष्यचे अस्ति  | श्रृष्यरोऽस्ति                                   |
| 44              | ų           | गारिकराव्यानियः          | वारिकारा साम्बन                                  |
| <b>⊌</b> ₹      | •           | यरियाता <b>म्</b>        | परियसामम                                         |
| 68              | 3           | श्चमुसमानस्याननेकान्     | वानुसमामनेकान्                                   |
| 46              | *           | सम्भागमे                 | क्षामी                                           |
| 44              | १७          | वि <b>ज्येगगुणे</b> न    | <b>निक्वेयपुर्णम</b>                             |
| <b>6</b> •      | **          | इक्जमान सी               | रञ्चमात्र भी                                     |
| ८६              | ₹ o         | बहुनिर्माजन्तचामरै       | बहुविर्वेशक्तवासरै                               |
| ૯૭              | *           | भाषुरैः                  | <b>मासुरैः</b>                                   |
| ८७              | C           | <b>बुष्योग्नपानकीयाँ</b> | तुणोक्रपावकीयाँ                                  |
| 66              | ¥           | श्रापमध                  | वपगय                                             |
| 66              | <b>₹</b> ३  | -দিপৰ্ববি                | -निषयसर्वि                                       |
| ८९              | ¥           | पानमं                    | सञ्ज                                             |
| ८९              | <b>१</b> •  | वरोका :                  | <b>यरोक्षतः</b>                                  |
| 68              | १४          | अनुमान                   | बनुवात                                           |
| ९२              | <b>(</b> 8  | स्पृशं                   | स्पर्धा                                          |
| 44              | ٤           | रम्बमविषद्भगियः          | रायसमिषद्व मध्ययः                                |
| 48              | 9           | <b>मदमरामानसः</b>        | मदमरामानसः                                       |
| ९७              | १५          | भितरेतरं                 | मित् <u>रेतरं</u>                                |
| 96              | <b>₹</b> \$ | तम्भवी                   | सम्भगी                                           |
| १०२             | <b>?•</b>   | पटहाः त्रजदु—            | पटहाः <del>प्रजेदु</del>                         |
| १०७             | १३          | <b>वनुन्</b> ष्टिबाह्या  | धनमुख्यि हा                                      |
| <b>1.</b> 6     | •           | वैवायवनारस्य             | <b>नैनाश्ववादस्य</b>                             |
| १०९             | •           | मार्चः                   | नार्यः                                           |
| 111             | 4           | नेमि ताम्पत्             | नेति साम्बद्                                     |
| <b>११</b> ३     | १२          | নি আ:                    | त्रिपृष्टः                                       |
| 284             | ₹.          | —सर्वेशास्त्रसारी        | सर्वेकस्थवारी                                    |
| **4             | 16          | हामुस्वम्                | हामूस्त्वम्                                      |
| * * *           | ŧ           | श्यमः धर्मः              | यसमः सर्गः                                       |
| १२•             | 40          | सस्न                     | <b>ब</b> र्गस्त्र'                               |
| \$ <b>3</b> • ' | 24          | Marie Mari               | भगदरपूर्वी                                       |
| १२१             | •           | यसमाः धर्मः              | वधानः सर्वः                                      |
| 121             | *           | **                       | i,<br>F#                                         |
| १२७             | *           | **                       | •                                                |
| 174             | *4          | grand .                  | જું <del>કુવરાવા</del><br>જું <del>કુવરાવા</del> |

1 1,

| des           | र्वस्डि    | वस्य                         | <b>Ç</b>                  |
|---------------|------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>१३</b> •   | १५         | <b>योग</b>                   | वीकं                      |
| <b>१३३</b>    | २          | समदि                         | सपदि                      |
| 755           | **         | भवगच्छ                       | मदगुष्छ                   |
| **            | १८         | <b>कामन्य</b>                | श भव्य                    |
| <b>८</b> इ. ७ | فر         | विश्वते                      | विषस्ते                   |
| <b>१३८</b>    | ŧ٧         | प्रयानम्                     | प्रयासम्                  |
| १४१           | ₹ <b>Y</b> | योऽम्युद्धतो                 | योऽम्युद्तो               |
| १४१           | <b>የ</b> ሄ | दुरित खण्यनतो                | दुरितसञ्जनतो              |
| <b>१</b> ४३   | 48         | तिरोहिराङ्गीरपि              | तिरोहिताङ्गीरपि           |
| <b>\$</b> 88  | 9          | यतिषेव                       | यत्तिरेव                  |
| <b>\$</b> 88  | ₹ <b>३</b> | अधेरी                        | अंघेरी                    |
| १४५           | Ę          | जयश्री                       | जयम्त्रीः                 |
| १४९           | २          | क्षमस्यैकपति                 | शमस्यैकपति                |
| १४९           | 9          | निजेऽप्यमानयाविवशो           | · निजेऽप्यमानाद्विवशो     |
| १४९           | १०         | कर्मशयाचीर्वचसा              | कर्मक्षयाशीर्वचसा         |
| १४९           | <b>१</b> ३ | प्राज्यस्त्रि                | प्राञ्जलि                 |
| १५०           | ¥          | सागरिकोऽज्युवतभेदतिन्नऽ      | सागारिकोऽणुत्रतभेदभिन्नोऽ |
| १५०           | <b>११</b>  | नितरायमुष्मादलोऽत्र          | नितराममुष्मादतोऽत्र       |
| 848           | १३         | तपी                          | तपो                       |
| १५४           | •          | पतितो <b>यमृदितैः</b>        | पीततोयमु <b>दितैः</b>     |
| १५५           | ¥          | हेपयम्सि                     | ह्रोपयन्ति                |
| १६६           | ¥          | रसाविदानां                   | रसाद्रितानां              |
| १६८           | ٠          | क्षेमादिश्रुति               | <b>हेमादिखु</b> ति        |
| १७१           | ঙ          | —मार्गजस्त्वय                | — मर्गिजस्त्वथ            |
| \$60          | <b>t</b> Y | संविकष्ट                     | संविलच्ड                  |
| \$68          | १५         | —मिहापुत्र च                 | मिहामुत्र च               |
| <b>१</b> ९७   | 4          | निर <b>्क</b> शेन            | निरञ्जू होन               |
| १९७           | <b>१७</b>  | ग्रस्तपद्यरति                | यस्तपश्चरति               |
| 254           | <b>{</b> ¥ | मस्तीरणबर्ख                  | यस्तीक्णवर्त्य            |
| २१०           | 4          | देशानां                      | देशोनां                   |
| * ? ?         | •          | दर्भविश्वदि                  | दर्शमविशुद्धि             |
| २२ <b>६</b>   | •          | नासमेकं                      | मा <del>समेक</del> ं      |
| २२६           | 80         | व्यानेनम्बॅ <b>धर्म्ये</b> न | व्यानेन बर्म्येण          |
| 220           | ₹          | शा <del>दूलविक्रीडितम्</del> | <b>मार्क्लिकी डितम्</b>   |
| 280           | 4          | <b>पोस्त्रां</b>             | ज्योतनां<br>-             |

ţ

| 444 | पॅक्षि      | més.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44                    |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 288 | **          | पुरमण्युवासं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पुरमञ्जूषास           |
| 739 | ą           | संबोधनपन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | संगोजनन्त             |
| 244 | 3           | यविकम्यदुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | यद् विम्यतुः          |
| 245 | <b>\$</b> 8 | सर्गह ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सर्व ६                |
| २३८ | ¥           | अनदोसभाका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रणतीतमा ङ्गाः       |
| 749 | L           | चन्द्रान्त्रयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | त्रम्त्रावयः          |
| २४० | १५          | <b>दीषार्ड</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>दीपर्धि</b>        |
| २४१ | २२          | বাভিত্ত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वाक्ति                |
| २४६ | २           | स सुरेर्मणवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स सुरैर्भगवान्        |
| २४७ | १०          | नमस्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नभस्ती                |
| २४८ | ₹           | <b>मवानिकातो</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भवाभिषानी             |
| २५१ | १६          | <b>पतुररस्रा</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>चतु</b> रसा        |
| २५२ | 6           | वभूव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वभूव                  |
| २५२ | २३          | मोतियोंकी विलापट्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मोतिबाँके शिकापट्ट    |
| 246 | <b>१</b> २  | मगाङ्गाजेशम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मगा <b>द्</b> गणेदाम् |
| २५८ | <b>{</b> X  | षिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>चिया</b>           |
| २५८ | 84          | वाविवाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वानिनाय               |
| २५९ | १९          | चया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | त्रपा                 |
| २६० | R           | करणक्रमावरण वरव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | करणक्रमावरण           |
| २६० | Ę           | चुतसामास्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | भुतसुमादत             |
| २६० | 6           | सुदुर्घरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del>पु</del> तुर्घर  |
| २६१ | ¥           | पुर निकाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्युव काम             |
| २६५ | १३          | सन्द्रम्बद्धं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मन्द्रंगन्द्रं        |
| २६६ | <b>१</b> २  | अवासिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अवाधिकाः              |
| २६६ | <b>१</b> ३  | पश्चि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वद्भिः                |
| २६८ | 9           | Comments of the Spirits of the Spiri | <b>अनुब्दु</b> प्     |
| 385 | 4           | वर्द्धमानवरित्रं यः अनुष्ट्प्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वर्डमानवरिषं यः       |
|     |             | प्रस्यास्यणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रकास्याति           |
| २६८ | २९          | ९१४ सम्बद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ९१० सम्बत्            |

पूरवर्धी होनेने कारण में पूक स्वयं नहीं देश सका इसकिये मूहणावें रही असुद्धियों के किये में पाठकीं सम्मानार्थी है। सामस्त पर्योंके मूहाओं सम्बन्धी व्यस्तार्थी हस सुद्धिएनमें अधिका नहीं किया जा सका है, इसे पाठक स्वयं सुद्ध करते करें। स्वाच्याय करनेके पूर्व उपर्युक्त अध्युद्धियों ठीक कर केनेसे स्वाच्याय में सुविधा होती।

# विषयसूची

---:0;---

सर्ग : १

क्लोक पृष्ठ

मञ्जूरूपीठिका

१-4 १-2

अञ्चूडीपके भरतकोत्रमें एक पूर्वदेश है। उसमें स्वेतातपत्रा नगरी सुशोभित है। स्वीतातपत्रा नगरी अपनी निराक्षी सोभा रखती है।

9-7 75-0

स्वैतालपना नगरीका राजा नन्त्रिवधंन वा और उसकी रानी वीरवर्ती थी। दोनींका काम्परवर्जीवन सुखनयं चा ।

₹७-४4 ६-७

निष्यद्वंत और वीरवरीको नन्दन नामका पुत्र हुआ । यौवनने नन्दनके सीन्दर्यको वृद्धिगत किया । एक बार नन्दन मित्रोंके साथ वनमें गया । वहाँ उसने शिलापट्टनर विद्यासमान सुतसागर मुनिको बेखा । मित्रावन उन्हें नमस्कार कर उनसे धर्मोपदेश सुना । स्त बारण किये । पिता नन्दिवर्धनने नन्दनको युवराजपद दिया । नन्दनने राज्यका विस्तार किया ।

४६-६५ **७-१२** 

पिताके बाग्रहसे युवराच नन्दनने प्रियक्कराके साथ विवाह किया।

**६६-६८ १२** 

#### सर्ग : २

राजा निष्यर्थन सुस्रते समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मेघको विलीन होता देख वे संसारते चिरक हो गये। ऊँची छत्तते नीचे उत्तरकर राजा शमागृहमें गये और युवराज नन्यनको संबोधित कर उससे अपने दीक्षा लेनेके विचार प्रकट करने लगे। नन्यनने भी वपनी विरक्तिका माथ प्रकट किया परन्सु पिताके आग्रहवशा राज्य संभाल किया। राजाने पिहितालय मुनिके पास दीक्षा ले ली।

१-३४ १३-१७

राजा नन्यनने मितृविमोगका शोक छोड़ राज्यका पालन किया। प्रियक्क्रूराने नन्य नामक पुत्रको जन्म दिया। बालक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। इसीके बीच ऋतुराज चलन्तका सुमानमन हुआ जिससे बनकी सोमा निराली हो गयी।

34-68 80-78

वनमें अवविज्ञानी प्रोष्टिल मुनिरायके दर्शन कर वनपालने राजाको श्ववर दो। श्ववर वारी ही राजाने शटकर उन्हें नमस्कार किया और वन्यनाके किये वनको प्रस्थान किया। ६२-७० २१-२२

#### सर्गं : ३

राजा नम्बनने मुनिराजको नसस्कार कर उनसे जपने पूर्वभव पूछे। श्रीविक्त मुनिराजने उसको ममान्तर सुनाते हुए कहा---

₹--98 **१**१---**१**३

कि राजम् । तुम इस भवते पूर्व नीवें भवते आरक्कोनको बङ्गानधीके उत्तर सह-कर स्थित कराह पर्यक्षपर लिंह से । वह सिंह अनेक बीचोंकी हिंसा कर एक बिन अपने बुक्कि बाजाय पर विधान कर रहा या । उसी समय आकाशमध्ये विहार करते हुए अधिककीति और अवराज युनिराक्ष्ये उसे देशा । दोनों मुनिराज आकाश्ये उसर कर वहीं 'सार्यपेतुस्तेते सीचे बैठ नये 'सीर'योश-बोश्ते 'प्रस्तिका पाठ करने कने । प्रस्तिका पाठ ' - प्रमुखकर विद्युक्ते समार दूर हो गयी कीर नम्मायके सह सुविश्तायके स्थीन का बैठा । अभिवासीकि सुविश्याने को संबोधित करते हुए उसके शृबंधन सुवाये । पुरस्या प्रीकर्ते कीकर सरीचि तथा स्थायर तकके मथ सुनाये । १२-११२ २३-३२

#### सर्वे : ४

इसी पूर्वभववर्णनकी मृज्ञुकार्ये भृतिराजने सहा कि मन्ध्यदेशके राजपृह भवरवें राजा विश्वभूति रहता था। उसकी स्त्रीका नाम वित्ती या। स्वावरका वीध स्वर्गसे चय-कर इन्होंके विश्वनन्ती नामका पुत्र हुआ। वृद्ध द्वारपासको देखकर राजा विश्वभूति संसारके विरक्त हो नये तथा अपने भाई विद्यासमूतिको राज्यपुत्र तथा विश्वनम्थीको युवराजपुत्र देकर तथस्या करने सवे।

राजा विशासम्तिको स्त्री स्वस्था थी। उससे उसे विशासनम्पी पुत्रशी प्राप्ति
हुई । विश्वनन्त्रीके द्वारा निर्माणित सुन्दर उसानको वेसकर विशासनन्त्रीका मन स्वस्था
गया । उसे प्राप्त करनेके किये उसने अपनी मातासे कहा । माताने राजाने कहा । राजाने
मन्त्रियोंसे मन्त्रणा की परन्तु विश्वनन्त्रीकी समीचीन प्रवृत्तिको वेससे हुए मन्त्रियोंने राजा
विश्वासमृतिको सकाह वी कि ऐसा कोई काम नहीं करना 'चाहिसे को विश्वनन्त्रीके प्रतिकूछ हो । राजा विशासमृतिने स्त्री और पुत्रकी बातोंमें आकर विश्वनन्त्रीको बाहर सेच
विश्वा । इयर विशासनन्त्रीने उसके वनपर अपना अधिकार कर क्रिया परन्तु एक सेवकके
द्वारा इसकी सवर पाकर विश्वनन्त्रीने बाहरसे आकर अपना यन वागिस स्त्रीन क्रिया । २८-८० १६-४६

अन्तर्मे विश्वनन्त्री और विशासभृतिने दीक्षा धारण कर स्त्री। विशासनन्त्री राज्यकी रक्षा नहीं कर सका। एक बार मृति विश्वनन्त्री चयकि क्रिये मयुरा नगरीमें थये। वहाँ एक गामने उन्हें गिरा दिया। विशासनन्त्री एक वेश्याकी स्रतपर वैठा यह देख रहा था। उसने मृतिका उपहास किया। मृति संन्यासमरण कर महेन्द्रकल्पमें देव हुए। ८१-९४ ४३-४५

#### सर्गः ५

इसी पूर्वभवकी म्हृङ्खानाँ मूनिराजने बदाबा कि जम्बूडीपके अरतक्षेत्र सम्बन्धी विजयार्थपर्वत पर एक जलका नामकी नगरी है। मयूरकण्ड संसक्षा राजा था और कनकमाला सयूरकण्डकी स्त्री थी। विद्यास्त्रमन्दीका थीय इन्होंके अववधीय नामका पुत्र हुआ। स्यूरकण्डले पुत्रजन्मका बहुत स्त्रस्य किया। अववधीय वहा प्रतापी हुआ। वह प्रतिकाराज्ञणपर्वते पुत्रक था।

6-40 Ad-46

इसी घरतकोश्रवी सुरमा नामक वेशमें रामा प्रकानति राज्य करते में । सनकी समावती और मुनवती में रानियां मीं । इनमेंने समावती रानीके पूर्वपणित विश्वासमूतिका कीव विश्वस तामका पुत्र द्वारा और विश्वसन्तीत्वा सीच सूत्रवतीके निपृष्ठ नामक पुत्र होना ।

Should should

निष्ठा सम्रा सक्षमान पुत्र वर्ष । असी 'स्तानके जनपास स्वानेमाके एक सर्वक्र' विक्रमी क्षानके नीरकर कक्ष कर क्रिस कर। विक्रमें अर्थ अर्थके निष्ठान्य वर्षा व्रविधिः हुई। विकथार्थकी बक्षिण धेजीसे स्थित रचन्पुरमगरके राजा ज्वलमग्रदीने यहाँ आकर अपनी स्वयंत्रमा नामकी पुत्री विष्ठको देनेकी प्रार्थना की। ६३-११५ ५५-६३

#### सर्ग : ६

निश्चमानुसार ज्वलनजटीने अपनी पुत्रीका विवाह तिपृष्ठके साथ कर विमा । १-२२ ६३-६६ मलकाके राजा अव्वजीवको यह सहन नहीं हुआ कि विद्याध्यकी सन्याके साथ मूमिगोचरीका विवाह हो । उसने विद्याध्योंसे जब यह समाचार कहा तब उन्होंने बहुत क्रीध प्रकट किया । कुछ मिन्त्रयोंने अक्वजीवको समझाया भी परम्तु वह समझ नहीं सका और त्रिपृष्ठसे युद्ध करनेके सिये तैयार हो गया । इस संदर्भमें राजा प्रजापति और विवास तथा त्रिपृष्ठकी सुम्बर मन्त्रणा हुई । २३-७१ ६६-७५

#### सर्गं : ७

मिन्नमण्डलके बीच राजा प्रजापतिने अपनी शांकपर मन्त्रणा की । होनहार बलभन्न भौर नारायणपत्रके बारक विजय और त्रिपृष्टने अपने पिता प्रजापतिको पूर्ण वादवस्त किया । दोनोंकी सेनाएँ युद्धके लिये तैयारी करती हैं। १-१०३ ७५-८९

#### सर्ग : ८

अश्वयीवके दूतने प्रजापतिकी सभामें आकार कहा कि चक्रवर्ती अश्वयीवके साथ वैर करना अच्छा नहीं, इसिलयें स्वयंत्रभाको भेजकर सुख से रहो। दूतकी इस कुमन्त्रणाका विपृष्ठने करारा उत्तर दिया। दोनों ओरसे युढकी पूरी तैयारियों हो गई। १-८७ ८९-१०२

#### सर्ग : ९

विविध योद्धाओं के कोमहर्षक युद्धके बाद भी जब अध्वप्नीवको सफलता नहीं
मिकी तथ उसने त्रिपृष्ठ पर चक्ररत्न चलाया परन्तु वह प्रदक्षिणा देकर त्रिपृष्ठके हाथमें
आ गया। त्रिपृष्ठके समझानेपर भी जब उसने अपनी हठ नहीं छोड़ी तब त्रिपृष्ठने उसी
चक्ररत्नसे उसकी जीवनजीला समाप्त कर दी। त्रिपृष्ठ नारायणके जयबोषसे दिशाएँ
मुचारत हो उठी।

१-१०२ १०२--११७

#### सर्गं : १०

विष्ण्डने दिन्तिक्य की। बलमह और नारायणपदके चारक विश्वय और त्रिपृष्टमें बाढ प्रीति थी। राजा ज्वलनमटी और प्रजापतिने दीक्षा चारण की। त्रिपृष्टकी मृत्यु हो गई जिससे बलमह विश्वयने करण विलाप किया परन्तु अन्तमें उन्होंने त्रिपृष्टके पुत्र भी विश्वयको राज्य देकर सुवर्णकुम्भ गुरुके पास दीक्षा ले ली और तपश्वरण कर सोक्ष प्राप्त किया। त्रिपृष्टका औव सातर्वे वरक गवा।

#### सर्व : ११

नरक गतिके सर्वकर दु:खोंका वर्षन करते हुए मुनिराक्षके कहा कि हैं सिंह ! नरकके उन दुखोंको भोगनेवाला यू ही है । संसार दु:खमय है । इन दु:खोंसे क्ष्मणा चाहता है तो जिनेन्द्र भगवानुके वक्षमक्ष्मी बीचक्का पान कर । है मुगराज ! क्रमसावर हैं सुन्ने वेंक्षण्यनिय मह कात कर कि तू भरतक्षेत्रका करितम तीर्वकर होनेवाका
हैं सुन्ने वेंक्षण्यकि किये हम बोनों आवे हैं। सब तेरी आयु एक मासकी रह वह है, इस-किये इस किताते विरत्त हो बारवकत्यायके मार्गनें संघं। मुनिरावके मुक्ते अपने पूर्व-यब सुन विष्टु बोन्नोंते औसू बहाने समा और नृनिराव उसके विरूपर हाब फेरने को। मुनिरावने वह भी बताया कि तू दशम भवनें भरतक्षेत्रका तीर्वकर होगा।

239--184

स्ताना कष्ट्रकर मृतियुग्छ तो आकाशमार्थंडे अपने इध्यस्थानपर वक्ते गवे और विश्व वहींपर आहार-पानीका त्यान कर संन्यासमें स्त्रीत हो गया। उसे मृत सनझकर हाची अक्षकी गर्वनके बाक कींचते ये हो भी उसे रोच नहीं आता था। अन्तर्में समता-भाषके गरकर सौध मंस्यमें हिर्ड्यण येव हुआ। देवने अवधिक्रानसे जानकर उपर्युक्त मृतिराजकी बन्द्रना की और कहा कि है नाव! आपने ही मृत्रों इस पापक्यी कीचड़से निकाका है।

#### सर्गं : १२

धातकीलग्ड द्वीपकी पूर्व दिशामें सीता नवीके तटपर को कण्छा वेश है उसके विजयार्थ पर्वतपर दक्षिण मेंणीमें एक हेमपुर नामका नगर है। वहाँ कनकाम नामका राजा था, उसकी स्त्रीका नाम कनकमाला था। हरिष्णवका बीव स्वर्गत खुत होकर इन्हींके कनकावा नामका पुत्र हुजा। कनकावा अत्यन्त सुन्दर था। उसे वेसकर विशासर कम्याजीका मन उसकी और आकृष्ट होता रहता था। १-२५ १४२-१४७

पिताकी बाहासे कनकञ्चलका कनकप्रमाके साथ विवाह हुआ। राजा कनकप्रमने संसारसे विरक्त हो दीक्षा के की। एक बार कनकञ्चल अपनी प्रियाके साथ सुमेर पर्वतके उद्यानमें गया। वहां उसने शिकापट्टपर विराजमान सुन्नत मुनिको देखकर उन्हें नमस्कार किया तथा घर्मका स्वरूप पूछा। उत्तरमें मुनिराजने रत्नप्रमूप पर्मका वर्णन किया जिसे सुनकर उसे ससारसे विरक्ति हो गई और उसने विनदीक्षा घारण कर की। चिरकाक तक तपस्या कर वह आधुके अन्तमे काविष्टस्वगंभे देवानस्व नामका देव हुआ।

\$6--08 8x0--84\$

#### सर्ग : १३

स्वन्ति देशकी वयत्रयिनी नगरीमे राजा वज्यसेन रहते थे। उनकी रानीका नाम सुवीका था। देवानम्य देवका जीव इसी राजवामधीके हरियेण नामका पुत्र हुता। हरियेण राजनीतिका भाण्डार था। राजा वज्यसेनने श्रुतशागर मुनिराजके समीप दीक्षा के की 1 हरियेण सावक्रमर्वका पाकर करता हुआ राज्य करने केया। १--३१

243-146

शुर्वाता हुआ । संस्थाकी काकी आंकाकों का यह । तिर जन्मकारका प्रसार कोर काक वाकार कालाकी वाँकविक विस्तार हुआ । राजा हरियेको सुक्ते राजि कातीत थी । आरा:काल जाकाकविक वाङ्कविकविक केते वाकृत किया । इस प्रकार राजा हरियेकका समय पुत्रके व्यक्तित होने कहा । यनामें कुन्तिको सृविराकके पात्र बीवा केवर क्यावे अवक्षके किया विश्वके अवाकों वह कहुकुक्तकार्गों प्रीतिकार केव हुआ। १२-४४ हेन्द्र-१६७

#### सर्गः १४

ध्यकृतीपके विदेह क्षेत्र सम्बन्धी कच्छा देशमें एक हेमचुति नामका नगर है।
बहांका रावा क्षतंत्रय वा। उसकी स्त्रीका नाम प्रभावती था। प्रीतिकर देवका जीव इसी
राज्यस्पतीके प्रियमित्र नामका पुत्र हुआ। प्रियमित्र बड़ा पुष्पकाली था। वनंत्रयने
स्रोमचूर तीर्वकरके पावमूलमें दीक्षा वारण कर की और प्रियमित्र प्रजाका पालन करने
रूपा। इसको आयुधवांकामें वक्करत्त प्रकट हुआ विसते यह वक्कवर्ती कहलाने लगा।
वीदह रानों और नी निषयोका स्थामी प्रियमित्र वक्कवर्ती सुखसे समय व्यतीत करने लगा। १-३९ १६८-१७३

एक दिन चक्कवर्री त्रिविनत्र वर्षणमे अपना मुख देख रहा था । शिरमें सफेद बाल देखकर जसे संसारते विरक्ति हो गई । मोक्षमार्गको जाननेकी उत्कथ्ठा लेकर यह क्षेमंकर जिनेन्द्रके समवसरणमे गया । ४०-५३ १७३-१७६

#### 🗡 सर्गः १५

प्रियमित्र चक्रवर्तीने हाथ ओड़कर जिनेन्द्र भगवान्से सोक्षमार्ग पूछा । भगवान्की विश्वस्वित होने कृती । उन्होंने कृहा कि निर्मल सम्यग्दर्शन, सम्यग्दान और सम्यक्षारित्र ही मोक्षमार्ग है । सम्यग्दर्शनका विस्तारसे वर्णन करते हुए उन्होंने जीवाजीवादि नी पदार्थोंका स्वकृत कृहा । उन्होंने जीवपदार्थका वर्णन करते हुए उसके औपशामिक आदि पाँचभावोंका विस्तारसे वर्णन किया । १-१४ १७६-१७८

ृ सजीवतस्वका वर्णन करते हुए उन्होंने उसके पुद्गल, धर्म, अधर्म, अक्षांश और काल इन पाँच मेर्बोका स्वरूप बताया। १५-२० १७८-१७९

सास्रवतस्वका विस्तारसे वर्णन करते हुए उन्होंने आठों कमोंके पृथक्-पृथक् बास्रव वतस्त्राये । २१-६१ १७९-१८६

बन्धतस्वके वर्णनमें सर्वप्रथम बन्धके कारणोंका उस्लेख कर उन्होंने आठीं कर्मोंके चतुर्विध बन्धका निरूपण किया । कर्मोंकी स्थिति तथा अनुमागकी भी चर्चा की ।

87-68 864-888

संवरतस्यका वर्णम करते हुए उसका स्वरूप तथा उसके कारण गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचह्नवय और चारित्रका विस्तारसे वर्णन किया। ८०-१६४ १९१-२११

निर्जराका वर्णन करते हुए उसके सविपाक और अविपाक भेदींका स्वरूप बताया सवा गुणलेशीनिर्जराके दश स्वानोका वर्णन किया । १६५-१६७ २११-२१२

निर्वराके अनन्तर मोक्षतस्यका वर्णन करते हुए उन्होंने बतामा कि यह जीव किस गुगस्यानमें किस कमसे कमौका क्षम करता हुआ जौदहवें गुजस्थानके अन्तमें कमौ-का सर्वथा क्षम कर मोका प्राप्त करता है। मोका प्राप्त करनेके बाद यह जीव एक समयमें छोकश्चित्रपर बाल्ड हो जाता है। जेन कालगति आदि अनुयोगोंसे होनेवाकी खिल्ल बीबोकी विशेषताका भी उन्होंने वर्णन किसा।

जिनेन्त्र मनवान्का उपवेश सुनकर प्रियवस महत्वर्गीते अरिक्यम नामक म्योक पुत्रको राज्य सौंपा और स्वर्ध संसंकर जिनेशाके पारमूक्षमें वीक्षा वारण कर की । अध्याने वह सब्सारस्वर्गने सूर्यप्रभ देव हुआ । १९४-२१८ २१६-२१७

Ì

#### सर्व : १६

श्रीनिक्क मृतिराजने कहा कि तुर्वप्रव वेवका बीच ही स्वत्वे म्यूत होकर.
पु स्वेतातपमा नवरीमें नन्दन नामका रावा हुवा है। अपने पूर्वप्रव पुनकर रावा नन्दके
नेत्रीति आंतु वहने करें। उसने मृतिराजको वसस्कार कर मृतिवीक्षा के की। उन्होंने
वारह प्रकारके तथ किये और तीर्वकर प्रकृतिके कन्यमें कारणमूत वर्दनिवृद्धि आदि
वीक्ष्य कारणमावनाओंका निन्तकन किया। उन्होंने कनकावकी आदि कठिन उम्र किये।
अन्तमें सम्ता नावने वारीरका परिस्थान कर नन्दि मृति प्रायत स्वर्गक पुर्णात्तर विमानमें
वेवन्त्र हुए। आगे महाकर मही वर्दमान तीर्यकर हुनि।

है--६६ २१७--२२७

\* i

#### सर्ग : १७

दसी भरतक्षेत्रके विदेह देशमें एक कुण्डपुर नामका नगर है। इसमे राजा सिद्धार्थ राज्य करते थे। राजा सिद्धार्थकी रानीका नाम प्रियकारिणी था। प्रियकारिणी वया नाम तथा मूणवाकी रानी थी। दम्पतीमें अगाच प्रेम था। १-२९ २२८-२३३

भव प्राणतेन्द्रकी आगु ६ माहकी योग रह गई तब इन्द्रने अविषक्षानसे ग्रह जानकर कि प्रियकारिणीके गर्ममें तीर्थंकर पुत्रका गर्माव्यरण होनेवाला है, जनकी सेवाके किन्ने
पर्कुमारिका वेकियोंको मेजा। एक समय पिछली रातमें क्रियंकारिणीने ऐरावत हावी
आदि सीलह स्वप्न देखे। राजा विद्धार्थने स्वप्नोंका कल बताते हुए कहा कि सुम्हारे गर्मसे
तीर्थंकर पुत्र होगा। आघादशुनका वष्ठीके दिन पृष्णोत्तर विमानसे व्यक्तर प्राणतेन्त्रने
माताके गर्ममें अवतरण किया। देवों ने उत्सव किया।

३०--५७ २३६--२३७

वैत्रपुरस वयोदवी सोमवारके दिन बासक वर्धवातका जन्म हुआ। सीवर्मेन्द्रने वर्तुणिकायके देवोंके साव बाकर वन्नकरवाणकका उत्सव किया। सुनेव पर्वतके पायकृष वनमें स्थित पायक शिका पर बाह्यका अन्याभिषेक किया। सीवर्मेन्द्रने उनका वर्षवान नाम रच्या। वारव माहिकारी विवय और संवय मृनिवानि उनके वर्धनंके अपना संवय हुर हो वानेके कारण उनका सुन्यति नाम रच्या। ५८-१४ २३७-२४३

सैनम वेचने सनके साह्यकी परीका कर जनका महाचीर तास रचका । भववान् सहाबीरका हुमारकास सानन्य नीतने लगा । ३० वर्षकी त्यक्यामें एक विन सनका मन संसारते विरक्त ही संगा । जीतसीवाम वेजीते आकर सनके वैदामाको बहावा । मार्गसीर्य इन्न्यवाकी रचनी के वित्र सम्बंगि वृह्यसमस्य दीका सारच कर की । बीका संते ही सन्दें सन्तर्यस्थान और ताल कार्यको प्राप्त हो वर्ष । १५०१२४ २४३०-३४७

में एक बार मित्रपूर्णना मानक सम्यानने दिखा है । वहाँ यह नायक वाले तल-पर त्रणार्थ किया नरमु वे साथे वैदीर विश्ववित्त हाई हुए । अनुने प्रश्नों प्रदर्श 'सहातिनार' बाम राजवर , समायकाल के । कैतावाहुकल कंपनीक तिल कर्ने प्रामुक्त जिल्हे कर-पर मुख्या पनिक प्रभूति कैन्याहर्थ हुमा । वैदीन सार्वकायान्यकाल सहात्र तिहार । १९५०-१९० १४४०-२४९

ALLE THE STATE OF THE STATE OF

#### वर्षमानपरित

#### सर्व : १८

इन्हर्सने आसारो कुनेरने सममसरणकी रचना की । विव्यव्यणि नहीं किर रही थी इस्तिये इन्ह्रने अवधिकानते उसके कारण पर विचार किया । इन्ह्र गौतम ग्रामसे इन्ह्रमृति आह्यणको कार्या । उसके साथ उसके गाँच सौ शिष्य भी आये । समयसरणमें आते ही उन सबने भगवान् वर्षमानको शिष्यता स्वीकृत की । श्रावणकृष्णा प्रतिपदाके विन मगवान्त्री विव्यव्यणि प्रकट हुई । इन्ह्रने उनका स्तवन किया । ३० वर्ष तक विहार कर उन्होंने वर्मका वपदेस विया । वन्तमें कार्तिककृष्णा चतुर्वशी के अन्तिम मुहूर्तमें उन्होंने पावापुरसे निर्दाण प्राप्त किया । देवोंने निर्वाणकल्याणकका उत्सव किया । १-१०१ २४९-२६८ असम कविने अपनी प्रशस्ति दी

भीर सेवा मीरे प्रतिका अभरत नः ५५% ६ २१. हरियानांत्र, देवत

# वर्षमानवरिवम्

त्रवसः सर्वः बङ्गानस्यम् [ स्वयादिः ]

जियं विकोकीतिककावनानानात्वित्तवीं सातस्यवत्तात्वात् ।
उपावतं सन्तित्वृत्ववकीति वन्ते किनेमां इतकीह्मकाम् ॥१
सत्तावैवयात्विहित्ववर्षं पुत्तिविधी गौत्किकहारपूतम् ।
रत्नमयं गौति वरं विध्यं तत्त्वैकवामं दुर्दितिकिक्शमम् ॥२
सुपुतारानाविहुरन्तवुःवाप्राह्मकीकीवभवार्यकीवात् ।
स्वा सपुद्धतुंगकीवमकाम् वायवकव्या विमक्तात्वकीः ॥३
गवाविवेक्तवुवारकोवैः वव तत्तुरावं वक्कीः वव वाह्म् ।
सनोवविद्यतिविधं क्योगीः वारं वतं वक्कीः वव वाह्म् ।
सनोवविद्यतिविधं क्योगीः वारं वतं वक्कीः वि वसूरः ॥४
तवावि पुष्पाववहेतुमृतिवादात्वकात्वा करितं प्रवक्तुम् ।
कीवदंगायस्य समुक्तोऽतं कर्णावितां नास्ति हि बुक्करेक्का ॥५

महाबीरं महाबीरं कर्ववामृत्रिपातते । क्वेश्हं---चेतवा नित्यं तर्तृकामो मवार्णवम् ॥१ वर्द्धमानमहत्काम्बनकोन विविधितम् । राष्ट्रमानशृत्वाचेन तंत्रुतं विकासम्बद्धम् ॥२

जो तीनों कोकों में श्रेक्ट, जिब्बाको, सर्वस्थकका को प्राप्त थे, जिसके व्यक विशेष--पूर्वापर विशेष से रहित के तथा जिल्होंने "मोहकते तला को मह कर दिया था उन सम्मति
जिनेन्द्र "क्यानायक की महाबोर समयान को में नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ जो "आरमहित के
रुक्त अनुव्यों के हारा अर्थ्य विवे काने एर भी अर्थ्य से रहित है ( पक्ष में सुपूर्वित होने वर भी
अनुव्य है ) शुक्तिकारी "कानो का हार स्वरूप है, परम मिना है, तथा सर्थों का अदितीय
वातार है ऐसे रत्यान —-वायाकार्यन सम्मत्वान और सम्मत्वारित करी वापायहारी करना की
व सनुति करता हूँ ॥ २ ॥ वो अरमना हुसार, अनावि, युक्तिश्वार्यका हुःवाली पद्मानार्थी
से स्वान्त "संसारकार्य विकास सम्भरों के समूह से समस्य पान्य मीनों का समुद्धार करने में समर्थ
है तथा विश्वार वीता काना सम्भव है समूह से समस्य पान्य मानों का समुद्धार करने में समर्थ
है तथा विश्वार वीता काना सम्भव है स्वाह मानार्थि के द्वारा कहा हुआ वह पूर्णात कही बीत में
नामकृति कही ? अन्त के समान नेमवाले अनुवार पान्यों का सम्भवान का प्रवार का स्वार का प्रवार का स्वाह का प्रवार का प्रवार का प्रवार का प्रवार का प्रवार का प्रवार का स्वाह का प्रवार का स्वाह का प्रवार का प्र

नापेकारेऽवांपवयं न कहं न वृत्तमञ्जः भृषि नापकाव्यम् ।
पृष्ठीकृतः सन् रसिकत्ववृत्त्या कवित्र्य वेद्यापितकानसञ्च ॥६
द्वीपेऽव जम्बुद्वनवादिवाह्नं जीनारतं सेत्रमपाच्यमस्ति ।
किनेन्द्रवर्माकृत वृष्टिसेकेरकक्षेत्राह्वादितस्व्यसस्यम् ॥७
तत्र श्वकास्या विवितान्यदेशो वेद्योऽस्ति पृष्ठांपपदेन युक्तः ।
विवीकसोऽपि स्वृह्यस्ति वत्र प्रवृत्तवे स्वर्यकृतायताराः ॥८
रत्नाकरेयः समतीतसंवये रक्तम्कृतो वन्तिवनेश्च रम्येः ।
अक्तृष्टपच्यान्यनवप्रहाणि क्षेत्रेश्च सस्यानि सवा वहद्भिः ॥९
पुष्पृथुवादैनिवितोपकस्याः कुद्यावकः पूरितद्याकिवप्राः ।
ताम्बृव्यस्कीपरिजद्यपृथ्वसम्बत्तोक्षानवनेश्च रम्याः ॥१०
धच्यासिता गोवनभूतिवद्भः कुदुन्विभः कुम्भसहस्रवान्येः ।
प्रामाः समग्राः निगमाश्च यत्र स्वनावविन्तामणयो विभान्ति ॥११
वक्तोवपृतावृत्ताक्षकिक्षमानां दुक्तावदीयन्त्रविक्तीर्णकृताः ।
वहित्त ग्रामृतसारसाम्यं नीकोत्यक्षेवितितमम्बु नक्तः ॥१२

उचात हुआ हूँ सो ठीक ही है क्योंकि फल की इच्छा रसने वाले मनुष्यों को पापकारक कार्यों की इच्छा नहीं होती है ॥५॥ रसिकत्य वृत्ति से (पक्ष में रसिया स्वभाव से ) मूढ हुआ किव और वेद्याओं में जिसका मन सन रहा है ऐसा पुरुष, न तो अर्थापचयं—अनुकूल अर्थ की हानि (पक्ष में घन हानि) की अपेक्षा करता है, न कच्ट की अपेक्षा करता है, न वृत्तमञ्जन्त्र अप्यान रसता है और न पृथिवी में अपदाब्य—रस के प्रतिकृल दाब्दों (पक्ष में कुवाच्य दाब्दों) की परवाह करता है ॥६॥

तवनन्दार अम्बूबृक्ष के सुन्दर चिक्क से युक्त अम्बूदीय की दक्षिण विशा में भी भारत नाम का वह क्षेत्र ( खेत ) है जिसमें विनेन्द्र मगवान के अर्मामृत की सिवाई से निरन्दार अव्य जीवकपी धान्य लहलहाती रहती है ॥७॥ उस भरत क्षेत्र में अपनी कान्ति से अन्य देशों की जीतने वाला एक पूर्वदेश है वहाँ जन्म लेने के लिये स्वर्ग के देव भी इच्छा करते रहते हैं ॥८॥ जो देश असंस्थास रत्नों की खानों, सुन्दर हस्तिवनों और सदा बिना जोते ही सरलता से पकनेवाली तथा वर्षा के प्रतिक्ष्य से रहित धान्यों को धारण करने वाले केतों से सुशोजित रहता है ॥९॥ जिनके समीपवर्ती प्रवेश पाँड़ा और ईकों के वनों से व्याप्त हैं, जिनके धान्य के क्षेत्र नहरों के कल से परिपूर्ण हैं, जो वान की लताओं से किपटे हुए सुपाये के बृक्षों से सहित बाग वयी हों से मनोहर है, जहाँ, गोबनक्य बिम्हित से युक्त तथा हजारों वहों में धान्य का संग्रह करने वाले गृहस्य निवास करते हैं और और जो अपने स्वामियों के किये जिल्लानिज के समान हैं—उनकी योगीयभोग सम्बन्धी समस्य इच्छानों को पूर्ण करने वाले हैं ऐसे समस्त वाब और कार विवास देश में सुशोधित हो रहे हैं ॥१० १९॥ वाली के समर कालों के समर कालों से स्वामिय कर को बारण करती हैं स्वामिय वेश में अनुतसार के सवान-मवुर तथा नीककमकों से सुवासित जल को बारण करती हैं विवास वेश में अनुतसार के सवान-मवुर तथा नीककमकों से सुवासित जल को बारण करती हैं

१. रक्कानाञ्चावित-श्रविष पाळः ।

।।१२।। जिस देश के तालावों में कमल फूल रहे हैं और हंस मसुर सब्द करते हैं उनसे ऐसा बान पड़ता है मानों तालावों के द्वारा अपने सिले हुए कमलक्पी नेत्रों से दसापूर्वक देखा गया, मार्बसे खिल एवं प्यास से पीड़ित पथिकों का समृह पानी पीने के लिये ही मुलाया जा रहा हो ।।१३।।

उस पूर्व देश में पुण्यात्मा जनों से अविद्वित तथा देवों की नगरी के समान मनोहर इयेत-पण्ण नाम की नगरी है। वह नगरी सदा पवेत छत्रों का निवास होने से सार्थंक नाम नाकी है। ।१४॥ सूर्य यदाप हजार करों—किरणों (पक्ष में हाथों) से सहित है तो भी वननपुम्थी चिकरों के बीच छगे हुए नीलमणियों की किरणक्यी राहु के आक्रमण की शक्ता से ही मानों उस नगरी के कोट पर नहीं चढ़ता है।।१५॥ वायु के आचात से चंचल, आकाश को ब्यास करने वाकी तथा केल के पत्तों के समान नीलवर्ण वाली जिसकी परिखा की तरङ्गावली चलती-किरती पर्वतर्थीं के समान सुशोजित होती है।।१६॥ भीड़ की अधिकता के कारण जिसके हारों में अवैद्य करने और बाहर निकलने में छालों छोग करेश को प्राप्त होते हैं तथा जिनकी लेखी विखरों पर छाये हुए सफेद मेचों के सब्द, उत्सव के समय पहरायी हुई व्यवाशों के समान जान पढ़ते हैं ऐसे गोपुरों से जो नगरी सुशोजित है।।१७॥ जो नगरी करोड़ों हजार रत्नों के स्वामी, शास्त्र कान से सहित, आवक्षमर्थ के प्रतिपालक, माधारहित, मदरहित, उदार तथा स्वदार संतोधी वैद्यों से सहित है।।१८॥ पुणा के लिए घारण किये हुए अमूल्य नाना रत्नसमूह की कान्ति में विसके खरीर नियम हो रहे हैं ऐसी जनता, जिस नगरी के बाजार में ऐसी सुशोजित होती है मानों वह स्वायनुवों से निर्मत सक्तों ऐसी सुशोजित होती है मानों वह स्वायनुवों से निर्मत सक्तों

१ विश्वासः मः

२. श्रमारिक राजनगरी ज्ञाति प्रसिक्त वरकाकवीकविवविवयस्थार्थः । राह्यसम्बद्धान्तिः समुद्धीः पादैर्गुतोऽपि च हि क्षण्याति स्य सामम् ॥१६ कीवन्त्ररपानपूरम्य १ ।

१. पाराम्पि वर् ।

Y. बनायुक्तः बक्ता स**ः** !

वीरावतेत्वीयस्यार्गपूरा कुरयस्यवीकांबुक्काययासः । कृषातराज्ञात्वाकायमागवुषाक्षमाकाकितोत्तरीया ॥२० बाक्कोतिकाववार्गिको विकोक्तेवास्युक्षयामयातुः । समस्यामीकरकुण्यायस्तराज्ञाता व्यक्तायमाना ॥२१ बाकक कृतहारेकुको समन्तायस्यासितायाम्बुक्रिनीवितामः । विकाक्षावस्यानिकोक्को किनाकथयोः असनोति यस्याम् ॥२२

[विशेषकम्]

मारोषकुष्येषु विक्रम्बमानानितस्ततो मीकमहामयूसान् । प्रहोतुमावास्ति मुहुर्मेषूर्वः कृष्णोरणास्यायनकोकिष्याः ॥२३ विविर्मेकस्याटिकरत्नमूर्वो संकान्तनारीववनानि यत्र । अस्पेति मृकुः कमकानिकाची भ्रान्तास्मनो नास्त्ययवा विवेकः ॥२४

से ही समावत हो ॥१९॥ जिस नगरी में जिममन्दिरों की शोधा मिध्यादृष्टि जीवों को भी दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न करती रहती है। वयोंकि वहां की वह जिनमन्दिरों की शोभा सुन्दर स्त्री के समान जान पढ़ती है क्योंकि जिस प्रकार सुन्दर स्त्री नोलकमलों के कर्णपूर-कर्णामरणों से समोभित होती है उसी प्रकार जिनमन्दिरों की शोभा भी कबतररूपी नीलकमलों के कर्णाभरणों से सुशोभित है। जिस प्रकार स्त्री नीलवर्ण के वस्त्रों से सुशोभित होती है उसी प्रकार वह जिन-मिन्दरों की शोभा भी दीवालों में संलग्न नीलमणियों की किरणावलीरूपी नील वस्त्रों से सुशो-मिल है। जिस प्रकार स्त्री क्वेतरक के उत्तरीय वस्त्र से सुशोधित होती है उसी प्रकार जिनमंदिरों की बौका की विकरों के बीच-बीच में छाये हुए खेत राष्ट्र की मेचमालारूप उत्तरीय वस्त्र से सुधी-भित है। जिस प्रकार स्त्री सुन्दर केशों से सहित होती है उसी प्रकार जिनमन्दिरों की शोभा भी कपर चड़े हुए मयुरसमूह के पिण्छरूपी सुन्दर केशों से सहित है। जिस प्रकार स्त्री उत्तम भूजाओं से सहित होती है उसी प्रकार जिनमन्दिरों की घोमा भी चंचल सुवर्णकमलों की मालाक्यी भुषाओं से सहित है। जिस प्रकार स्त्री स्यूल स्त्रनों से सुशोभित होती है उसी प्रकार जिनमें दिरों की शीमा भी समस्त सुवर्णकलशरूपी स्वूल स्तनों से सुशोभित है। जिस प्रकार स्त्री नेत्रों से युक्त होती है उसी प्रकार जिनमन्दिरों की कोमा भी सुन्दर हरोखेरूपी नेत्रों से युक्त है। जिस प्रकार स्त्री मुख से सहित होती है उसी प्रकार जिनमन्दिरों की शोभा भी अलंकत द्वारक्षी मुखों से सहित है और जिस प्रकार स्त्री कमिलिनियों के समृह को घारण करती है उसी प्रकार जिनमन्दिरों की शोमा भी सब बोर दिशारूपी कमलिनियों के समूह को घारण करती है अर्थात् चारों बीर बिस्तुत मैदानों से सुक्षोभित है ॥२०-२२॥ जिस नगरी के महलों की दीवालों पर जहाँ-तहाँ संकास नीलमणियों की बढ़ी-बड़ी किरणों की ग्रहण करने के लिए मयुरियां बार-बार आसी रहसी हैं क्योंकि वे उन किरणों को काले सर्प समझ कर खाने के लिए उत्सुक हो उठती हैं ।।२३। विक नगरी में बरवन्त निर्मेश स्फटिक मांव की भूमि में प्रतिविन्तित स्विदों के मुक्तों को कमक समाहर

रै. संरोपितेन्दीबर **म**ा

२. इरमुकातिकावमध्याविता व० ।

वेदमां मुहानित्ताकामात्राकां हृदिनावीसां विश्वकरोहेः के प्रम्गान्तार सामकृत्वकर्तातं सम्बद्धाः स्वादानां स दुर्मम् १२५ वैनोटकसरपुर्वकर्तादायकामात्राकावितात्राक्षितः । प्रकारते हैं। दुर्मेशेति कामर विवेद कामापुनितो हि सुदः ११६६ वैनावत्राकाकावित्रकामीदाक्ष्मपुनित्रका हि सुदः ११६६ विभावतं कुनुनवित्रका विकेत्वाकामात्राकामात्राका । विरावतं कुनुनवित्रके विकेत्वाकामात्राकामात्राका । विरावतं कुनुनवित्रके विकेत्वाकामात्राकामात्राका । विपादस्यानुकालेकवित्राः सुव्यक्ति वत्र प्रमाणः विवेद्यः ११६६ प्रसादम्युक्ताव समस्य वेदा स्वयं स्वरात्रक्षयक्षाक्षेत्रः ११३० विभावत स्यां विद्यामा सनामानित्रकामात्रकामात्रका । ११० विभावत स्था विद्यामा सनामानित्रकामात्रकामात्रका । ११० विभावत स्था विद्यामा सनामानित्रकामात्रकामात्रका । १११

गौरा उनके सन्मुस जाता रहता है सो ठीक ही है। क्योंकि आनत जीवों को विवेक नहीं होता ।।२४।। जिस नगरी में महलों की देहिलगों में खिलत हरे मिलगों की किरक्कपी अंजुरों से पहले छकाए हुए बालगृग उन्हीं किरणों की शक्ता से आगे पड़ी हुई हुई को भी नहीं काते हैं ।।२५।। किस नगरी में सुशोगित कुण्डलों में स्थित प्याराग मिलगों की कान्ति ते जिसका मुख्यम्त्र काल-काल हो रहा है ऐसी क्ष्मों को उसका पति 'क्या यह कुपित हो गई है' यह समझ कर प्रसम्न करता पहता है सो ठीक ही है क्योंकि कामी मनुष्य मृद्ध होता ही है ।।२६॥ जहाँ माकाश के समान स्वच्छ स्फटिक मिल के महलों की अंची शिखरों पर स्थित सुन्दर क्षियों को 'क्या ये आकाश में स्थित अप्तराए' हैं' यह समझ कर नगरवासी लोग उत्सवपूर्वक देखते हैं ।।२७॥ जहाँ मरोखों के मीतर प्रवेश करने से प्रात:काल की सुनहली घूप प्रतिविग्वत हो रही है ऐसे मकानों की भीतपी रतनम्य मूर्मि केशर से विचेत हुई के सवान सुन्नोमित होती है ॥२८॥ खड़ाँ स्पित्यों की मीतपी रतनम्य मूर्मि केशर से विचेत हुई है ऐसी स्थियों की स्वष्ट स्प से देखकर जिनके चंचकित्त स्वर्शकों की वासकों में सामने स्थित अपने प्रतिविग्व मिलगों की प्रतिवर्ग के हारा जिनमें स्वर्शकों की सामकों की शिकरों पर छवे हुए जिन-विचित्र मिलगों की फिरणावकी के हारा जिनमें स्वर्शकों को स्वर्श की सामकर कहाँ बसमय में ही मयूरों को मत करते रहते हैं।।३०।। जिस नगरी में जहाँ-तहाँ विचारों पर बाकर कहाँ बसमय में ही मयूरों को मत करते रहते हैं।।३०।। जिस नगरी में जहाँ-तहाँ विचारों वाले मतुकों के परस्प के बच्छ के

वस्थानगर्यनृपयन्तिरतेष्ठकोषु वादरवर्दैनृपयमा अह प्रश्निद्धाः श्राम् । वृद्धविष कोवकपुणावि न् वयपन्ति एवीमन्द्रश्रावकववानि वयन्ति तानि ॥१७॥

२." अभिना विभोति गर्गरी गेरीवरी सुरि क्य स्था वृत्तीयुक्तक्तुवन् । प्रतिकार्यक्रमध्याविकावित अभिनीत्व क्रीस्थित कावरी काः ॥२५॥

रपुरवृक्षणं पुनरिश्वासीयित् ताः संब्रोद्धणेतीस्पर्वतः । मृत्यस्य संबर्धः क्षणवायु पण संगोगता वेका स्व व्ययम्य १४२॥

पीरांग्यरकांत्र रे

चीवन्यस्थाना ६

विकृतकार्य कृति है

सकति राजायीय यत्र वाच्यः स्कुरसटीरत्वनरीविकांकिः । विक्रियं कोकपुर्विक्रमीनां वियोगकोकारनिनीववेव ॥३२ बल्होदयं बल्ह्मजिप्रवद्धसोबाष्ट्रमिश्रमनिर्गतानि । बाबाय तोयानि वनीकृताञ्चन यमार्चतां यत्र बनाः प्रवास्ति ॥३३ यस्यां निशीचे गृहवीचिकाणां आस्यन्ति मृङ्गाः क्रुमुबोदरेषु । बन्दांशिनजंजीरतान्यकारलेशा इवामीदितदिङ मुखेषु ॥३४ यस्यां गवाकान्तरसंप्रविष्टां क्योत्स्नां सुवाकेनसितां प्रदोवे । इरवेच्छ्या स्वादयति प्रहृष्टो मार्जारपोतो मणिकुट्टिमेषु ॥३५ सर्वेर्संबोऽकर् हतसर्वेषुकाः सराधितिष्ठन्ति वनानि मस्याम् । स्रतानुहान्तर्गतबम्पतीनां विकाससीन्वर्यविवृक्षयेष ॥३६ अवेदवरो विद्यवनीनवृत्तिस्तस्याः पुरोऽभूत्युद्धतसूतिः । प्राप्नन्विशम्बान्यतयर्थनास्यो विस्यातयंशो रिप्रवंशवावः ॥३७ प्रतापभानोश्वयाद्विरिन्तुः कलाकलापस्य समग्रकान्तिः । पुष्पोद्गमो यो विनयद्गमस्य जातः स्थितरम्बुविरम्बुकासः ॥३८ विनत्महात्मन्यमस्त्रकाचे गरेलाविद्याः सक्साः प्रतिष्ठाम् । बबाप्य रेषुर्धनरोपपुर्क्तविनम्बयाये नमसीव ताराः ॥३९

दूर कर बिखरे हुए मोतियों से व्याप्त गिलयों निरन्तर मुशोभित होती रहती हैं 113 १।। जिस नगरी में बापिकाएँ राजि के समय भी वेदीप्यमान तटों में संलग्न रत्नों की किरणावली के द्वारा चक-वियों के वियोगक्पी शोक को दूर करने की इच्छा से ही मानों दिन की लक्ष्मी को प्रकट करती रहती हैं 113 २।। जहाँ चन्द्रोदय होने पर चन्द्रकान्त मणियों से खिलत महलों के अग्रभाग में भ्रम से निकले हुए जल को लेकर जिनके शरीर अत्यन्त सथन हो रहे हैं ऐसे चन-मेच सार्थक नाम को प्राप्त होते हैं अर्थात सचनुष वे सचन होते हैं 113 ३।। जहाँ बढ़ें राजिके समय गृहवापिकाओं के विग्दिगंत को सुगन्धित करने वाले कुमुदों के मध्य में भ्रमर इस प्रकार चूमते हैं मानों चन्द्रमा की किरणों से जर्बर खबस्या को प्राप्त हुए अन्वकार के खण्ड हो हों 113 ४।। जहाँ सार्थकाल के समय झरोखों के बीच से प्रविष्ठ होकर मणिनय फर्सों में विखरी हुई अमृतफेन के समान सफेद चांदनी को दूष समझ कर विकाद का वच्चा हाँवत होता हुआ चाटता रहता है 113 ५।। वहाँ समस्त वृक्षों को अलंकृत करनेवाको सब ऋतुएँ वनों में सदा निवास करती हैं उससे ऐसा जान पड़ता है कि वे लतागृहों के भीतर स्थित दम्पतियों के विलासपूर्ण सौन्दर्य को देखने की इच्छा से हो मानों सदा निवास करती हैं 113 ६।।

तवनन्तर जिसकी चेष्टा समस्त जीवों का हित करने वाली थी, जो इन्द्र के समान विभूति का धारक था, जिसका वंश अत्यन्त प्रसिद्ध था तथा जो शत्रुओं के वंशक्यी बांस के कुशों को जलाने के लिये दावानर के समान था ऐसा निवद्धिंग नाम का राजा उस नगरी का स्थामी था।।३७॥ कमलों के समान नेजों को घारण करने वाला वह राजा प्रतायक्यी सूर्य के खिये उदयायल था, कलाओं के समूह के लिये सम्पूर्ण कान्ति से युक्त चन्द्रमा था, विनयक्यी वृक्ष के लिये व्यक्त था

4

१. वार्षः व ।

विवासम्भाव वीक्ष्युवेद्यानायोग्य सार्था गृवसिनेमार १ वीवीमकस्य प्रतिकृत्यानाम् व्याक्षसम्बद्धानिय वारिप्रसिः ११४० को वाक्षित्यानेककामसूर्वेद प्रती भवामां नाकस्त्रपूषम् । प्रतान्तुतेशा निवाय कृति परोक्षाप्तय सतां हि वेद्य १४१ अक्ष्य इतावेपकृतिकोग अस्तुत्रक्ष्युव्यकृतिनामि वदय । सर्वाय कालोपिकोकोगोर्वेदीकार्य वास्त्राम् ११४९ सर्वाय कालोपिक पुर्वकेरोपसीक्षित्रया वीर्यक्रीति मान्या ११४६ विवासकोगिकाम्बुवाहं बुत्युर्थं नुस्त्रक्षारीय । स्कुरस्त्रमेवामकप्रवारां विश्लवसामास समायसायी ।।४४ सौ वस्त्रती सर्वपुर्वाविवासाक्ष्योग्ययोग्यो विविवत्तिकाम । विवेच कृतं विविवायि इतं कृतेः पातं सर्ववार्यं वार्यवित् ।१४५

जीर मर्यादा के लिये समुद्र था ।।६८॥ जिस प्रकार मेच का जावरण दूर होने पर शरद ऋतु के संध्या समय आकाश में प्रतिष्ठा को प्राप्त कर ताराएं सुवोगित होती हैं उसी प्रकार समस्य राज-विचाएँ निर्मल स्वभाव वाले उस उतार राज्य में प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सुवोगित हो रही थीं ।।३९॥ जिस प्रकार जल से आई कम्तरारमा वाला समुद्र वस्थानल की बढ़ती हुई ज्यालामों के समूह को शारण करता है उसी प्रकार दया से आई कम्तरारमा वाला समुद्र वह राजा सरण में आबे हुए स्थामाविक समुवों को भी भारण करता या अर्थात् अरखायत शत्रुवों को मी राज्य करता या अर्थात् अरखायत शत्रुवों को मी राज्य करता या ॥४०॥ को राज्य प्रवावों को विभूति के लिये अनेक फलों को उत्पत्न करने वाले मयक्यी कम्पवृक्ष को बुद्धिक्यी अक के सेक से वृद्धित करता रहता है सो ठीक हो है क्योंकि सत्युक्षों को चेच्टा परोपकार के लिये ही होती है। भावार्थ—वह अपनी वृद्धि से क्यार कर राजनीति का इस प्रकार प्रयोग करता या विद्य प्रकार प्रवा के वेमव की वृद्धि होती थी ।।४१॥ जिसने समस्त पृथिवी तल को अर्थाइत कर रखा था तथा जो स्वयं चित्रे हुए कुन्द के समान कान्ति से युक्त का ऐसे यस के द्वारा उस राज्य ने सन्न हम्मा के स्वयं कर हमा वह समस्त की वात थी।।४२॥

सदनन्तर उस राजा निषयां को बीरवारी नाम की वस्क्रमा थी को ऐसी जान पढ़ती थी मानों कान्ति को व्यव्हाको देवी हो, अवना सौन्दर्यस्पी महानागर की सदी हो, अवना कानदेव की पृतिमन्त विजयकक्ष्मी हो हो ॥४३॥ जिस प्रकार नृतन नेच को विज्ञकीक्ष्मी क्या सुमोधित करती है, जिस प्रकार नवीन सञ्ज्ञरी नासनुक को नक्ष्मत करती है और किस प्रकार देवीप्यमान प्रमा निर्मेक प्रधारायस्थि को विज्ञानित करती है जहाँ प्रकार यह सीचंकोंचना राजा निव्यक्ष्म को विज्ञानित करती सी ॥४४॥ जिसमें समस्य मुखाँ का निवास है सथा को परस्पर एक-दूसरे के नोन्य

मीनागरः अवस्थान

तस्य स्थानवरस्थातीरकायाः कानविषयेक्तः ।
 वेगा व्यवस्थातीर्वेषिकृतः निक्याक्याः । १९६८
 वीवाविषये कार्यं वर सम्मारीतं पृत्वतं प्रमुखांप्रविकायकारम् ।
 वर्गारकेव कार्यकारकार्यविषयं सूर्वं वं पृत्विकारकार्यक्षयकार्याः । १२०।

२. सुम्हें स्वा

#### वर्षसामगरिएम्

प्रमुद्धणातं करतेव्यपारं कारावेदां विक्तियः व सर्वाम् । करवावयायात कुतं वयार्वं प्राच्यां प्रसायत्वमतं प्रमातः १४६ सर्वावयायाते विकतं गयोऽपृद्धित्यः समं भूरति सामुराया । स्वयं विद्युक्तानि च कार्वाति सम्बं वदी यत्ववहः सुयन्तिः ।१४७ विनेत्वपूर्णं महार्ती विवाय यते गरेत्वो वयाचेऽह्यि पुत्रोः । सर्वप्रकामानसम्बद्धार्वातृतां नत्वत इत्यनिक्याम् ॥४८ बाक्येऽपि वोऽन्यस्तसमस्तिक्यो क्यापातरेकािकृतस्त्राकोष्ठः । वैवक्यवीकां रिष्टुकुकरीकां प्रसन्तुनाव्यायंत्रं प्रवेदे ॥४९

[ वसन्ततिलकम् ]

पन्या कृता जनकराका रेकटक्यं

कासस्य जीवनरसायनमध्यमूर्तेः ।

उहामरायरस सागरसाररलं

क्रीक्रानिषि तमथ यौवनमाससाव ॥५०

हैं ऐसे उन बोनों सम्पतियों की विधिपूर्वक रचना, कर जान पड़ता है, विधाता ने भी चिरकारू के समस्तर किसी तरह अपनी सृष्टि के उस प्रथम फरू को देखा था ॥४५॥

राजा मन्यिवर्द्धन ने उस रानी में ठोक उसी तरह पुत्र उत्पन्न किया जिस तरह की प्रभातकाल पूर्व विशा में सूर्य को उत्पन्न करता है। राजा मन्यिवर्द्धन का वह पुत्र सूर्य के समान था भी
क्योंकि 'विसप्रकार सूर्य प्रमुद्धप्याकरसेव्यपाद—विकसित कमलसमूह से सेव्यमान किरणों से
युक्त होता है उसी प्रकार वह पुत्र भी प्रमुद्धप्याकरसेव्यपाद—जागृत लक्ष्मी के हाथों से सेव्यमान
बरणों से युक्त था। जिस प्रकार सूर्य जगतप्रदीप—संसार को प्रकाशित करने वाला है उसी प्रकार
बह पुत्र भी जनतप्रदीप—संसार को सुशोभित करने वाला था और जिस प्रकार सूर्य प्रतापानुगत—
प्रमुख्य ताप से सहित होता है उसी प्रकार वह पुत्र भी प्रतापानुगत—तेज से सहित था।।४६॥।
उसके जन्मकाल में आकाश निर्मल हो गया था, दिशाओं के साथ-साथ पृथिवी भी सानुरास—
काक्षिणा और प्रीति से सहित हो गई थी, बन्धन में बद्ध जीवों के बन्धन स्वयं सुल गये थे और
सुधन्धित वायु भीरे-वीरे बहने लगी थी।।४७॥ राजा ने बसवें दिन जिनेन्द्रभगवान की बहुत बड़ी
पूचा कर उस पुत्र का क्यन नाम रक्खा। उसका यह नन्दन नाम समस्त प्रजा के यन को आवत्यवावक होने से सार्थक था।।४८॥ जिसने समस्त विकालों का अध्यास कर लिया था तथा जिसका
सुन्दर प्रकोष्ठ प्रसाक्ष्य के आवात की रेखा से चिह्नित था ऐसे उस नन्दन ने बाल्य अवस्था में
भी अपुत्तिकों को वैश्वन योला देन के किये आवार्यपद की प्राप्त कर लिया था। तात्पर्य यह है
कि वह कोटी ही अवस्था में शास्त्र और सन्द विद्या में नियुक्त हो गया था।। तात्पर्य यह है

तवनन्तर को वेदयावनों के कटाशक्यी वार्कों का प्रमुख छवव है, शरीररहित होने पर भी कामदेव को बीवित करने वाळी रसावन है तवा बहुत जारी रागरस क्यसावर का खेश राज है।

१. चणस्त्रवीणं २०।

of a minimal anomaly in the later of any

मान कियाँ रिपुतार्थ स विवास और: ॥५१

वन्मेसुरात्पसम्बद्धितराम्युनै

रन्येक सुंबतनयः सहितो अनाम ।

स क्रीडितुं पितुरवाच्य परामनुता

क्रीकावर्व जुलकपूजरराजितालाम् ॥५२

श्रनुगरितें डिकियिक्सेनेकस्मिकेन

त्रेज्ञोडित कुपुसतीरभवासिताले ।

तरिमन्दने सरस्यात्रको विद्याप

संद्रामिक्रियगणेन च सत्य तेवाम् ॥५३

र्तेस्मित्रशोकतक्षाचतके विक्राणा-

बासीनगुण्यविमकस्पत्तिकातनम्

पुद्धीकृतात्मवद्यसीय मुनि विताय-

मैकिष्ट शिष्टचरितं खुतसागरास्यम् ॥५४

प्रागेव तं प्रमुक्तिः प्रणतीलमाङ्ग

व्यक्तिकृतिवितितकः प्रवसम् दूरात् ।

ऐसा यौवन, लीला के भाण्डारस्वक्य उस मन्त्रव को आस हुआ।। ५०।। सकट होते हुए नवीन यौवन से जिसे अवसर प्राप्त हुआ है, अन्य राजा लोग जिसे कभी नहीं जीत सके हैं तथा अवक प्रकार की चेटाजों से युक्त होने पर भी जो बाह्म में दिसाई नहीं देता ऐसे अन्तरक्त में स्थित समुक्तिया को उस भीर वीर ने जकेला होने पर भी जीत किया था।। ५१।। जो अपने साथ कृद्धि को प्राप्त हुए राजपुत्रों तथा मन्त्री जादि मूलवर्ग के अन्य पुत्रों से सहित था ऐसा वह सन्दन, पिता की उसम आजा प्राप्त कर किसी दिन कीड़ा करने के लिये कृत्रिम पर्वतों से मुशोजित कीड़ावन में यथा।। ५२।। जो अमरों की गुन्जार से महकूत हो रहा था, मल्यससीर से हिस रहा था, कुलों की मुशिन्य से जिसका कोना-कीना मुशन्यत हो रहा था तथा जिसमें स्वादिश और सुन्दर पक्त कथे हुए वे ऐसे उस वन में विहार कर सब्बत तथा उसके साथी बन्य नित्रों की इन्द्रिसों का समृह संतुष्ठ हो गया था।। ५२।। श्रुव जीवों से दहिस उस वन में उसके साथी बन्य नित्रों की सन्तर्भ स्वादित के समान सुशोजित स्कृदिक के कैये तथा मुल्यर विकापद्र पर विरावसान, उत्तर आहेत के सामन सुशोजित स्कृदिक के कैये तथा मुल्यर विकापद्र पर विरावसान, उत्तर आहेत के बारक कृत्यसान साम करने विद्यालय को प्रवाद की स्वाद स्वाद स्वाद हो।। विकार ही स्वाद साम साम सहसे स्वाद हो।

R. William T. William

४. बद्याक्रिकमस्ताकस्त्रकरणः पाटकम् । प्रवश्वकानिकस्वकृतिः मृक्तमानदः २१६८॥ क्रमस्त्रकस्त्र विस्तानं स्काटकोनकक्रिकरे । द्वरः प्रमृतिहार्गण्यपृत्वपृत्वः इव स्थितदे ११६६

पञ्चात्समेत्य निबहस्तसरोवहाम्या-मम्बर्धा तस्य चरणावभवरकृतार्थः ॥५५ संविद्य तं युनिपति युकुकीकृततप्र-हस्ताम्बुको विवितसंसृतिफलगुभावः। उल्लक्ष्य भी सभवसागरमीक बीवः सिद्धि कथं बकति तत्कवप्रेत्पपृष्ठत् ॥५६ पुष्टः स तेन मुनिरेवमुवाच बार्च यावम्मनायमिति चैव वृषा प्रयासः । ताबत्हतान्तगुज्ञमस्य हि तब्ब्ब्याया-रात्मात्मभाषमधिगम्य स याति सिद्धिम् ॥५७ तस्माहिनिर्वतमसौ मुनिनूतनाकौ-क्व्योत्तिः वरं सक्छबस्तुगताबभासम् । निच्यान्धकारपरिभेवि समेत्य तर्स्य पद्माकरः स्वसमये सहसा व्यंबुद्ध ॥५८ आरोपितवतगणाभरणाभिरामे भक्त्या मुनि चिरमुपास्य नरेन्द्रपुत्रः । उत्याय सावरमुपेत्य कृतप्रणामो

गेहं ययौ मुनिगुजामाजयन्युजञ्ञः ॥५९

पृथिबीतल को आलिज्ञित कर रहा था। तदनन्तर समीप में जाकर और अपने करकमलों से उनके चरणों की पूजा कर वह कृतकृत्य हो गया ॥ ५५ ॥ तदनन्तर जिसने अपने करकमलों को कमल की बोंड़ी के आकार कर रखा है तथा जो संसार की असारता को जानता है ऐसे नन्दन ने उन मुनिराज के समीप बैठकर पूछा कि हे स्वामिन् ! यह जीव संसाररूपी भयंकर सागर को पार कर मौक्ष को किस प्रकार प्राप्त होता है ? यह कहिये ।। ५६ ।। इस प्रकार नन्दन के द्वारा पूछे हुए मुनि-राज ने निम्नािक्कत वचन कहे। उन्होंने कहा कि 'यह मेरा हैं' जब तक यह व्यर्थ का प्रयास होता रहता है तब तक इस जीव को यम के मुख में प्रवेश करना पड़ता है और जब आत्मा में आत्म-बुद्धि कर उस प्रयास से यह दूर हटता है तब मुक्ति को प्राप्त होता है।। ५७:।। वह नन्दनक्ष्पी कमरुवन, उन मुनिराजरूपी नवोदित सूर्य से प्रकट, समस्त वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित करने वाली, उत्कृष्ट तथा निष्यात्वरूपी अन्यकार को खण्ड-खण्ड करने वाली वास्तुविक ज्योति को प्राप्त कर स्वधर्म के विषय में सहसा प्रतिबोध को प्राप्त हो गया।। भाषार्थ--जिस प्रकार प्रात:काल के नवोदित सूर्व की ज्योति को प्राप्त कर पद्माकर-कमल वन खिल उठता है उसी प्रकार उन मुनिराज से उपदेश प्राप्त कर वह पद्माकर—ज्ञ्यमी की खानस्वरूप राजपुत्र बिल उठा-हर्षेत्रिमोर हो उठा ॥ ५८ ॥ तदनन्तर धारण किये हुए व्रतसमृहरूपी आभूपणों से युन्दर उस राजपुत्र ने चिरकाल तक मिक्सूर्यक उन मुनिराज की उपासनी की, उठ कर बड़े आदर से समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया । पश्चात् मुनिराज के गुणों की गणना करता हुआ वह

१. ममाहबर्ग २. बिबुदः वर्ग

वरवा विभाषा 🕡 क्षेत्रतराजपुरकार्वेदिकांच्य भीकान् । बात्मारि रिक्सियानकरीत्कुमारः कोशो हि क्रायरापरेय सस्ति अयुक्तः ४९१ एकाऽज्यमकायमरत्मकराम्युद्धीरया राजारमञ्जः स विवयानिकारियान्यसान् । नन्यानतामुण्डियान्यिक्यान्यस्य ४६२ विकाणितं भूषि न केनविकात्मनस्त-क्रमास्ति बस्तु सक्काविकनस्य तेन । मन्ये महाद्भातमिर्व यवविक्रमानं स्वस्थाप्यवाधि तक्ष्मेन भयं रिपुम्यः ॥६३ सीम्बर्ययोजननबोदयराजसङ्ख्यः

प्राप्यापि निर्मकमति सब्हेतचोऽपि ।

गुजज्ञ राजपुत्र अपने घर गया ।। ५९ ।। तवनन्तर जिस दिन पहुले धन की वर्षा की गई थी अर्थात् यथेच्छ दान दिया गया था ऐसे गुरुवार के शुभ दिन और शुभ छन्न में राजा ने सामन्त, मंत्री तथा नगरपाल आदि कर्मचारियों के समूह के साथ उत्कृष्ट वैभवपूर्वक अनुपम अभिषेक कर राजपुत्र-नम्दन के लिये युवराज पद दिया ।। ६० ।। युवराज नम्दन ने गर्भवास से लेकर अपनी सेवा में संलक्ष्म राजपुत्रों, वस्त्रव्यवस्थापकों तथा मन्त्री आदि मूल वर्गों को अपने से भी अधिक संपत्तिकाली कर दिया सो ठीक ही है; क्योंकि सत्युरुषों के क्षिय में उठाया हुआ क्लेश कल्पवृक्ष ही है अर्थात् कल्प-वृक्ष के समान वांख्रित फल की देने वाला है ।। देश ।। वह राजपुत्र एक होने पर भी, जिनसे अनेक प्रकार के रत्न करस्वरूप प्राप्त होते थे ऐसे, राजप्रवत्त विषयों—देशों को ग्रहुण कर सुशोगित हो रहा था । साथ ही उसने सांसारिक दु:स सन्तरि के कारणभूत तथा दुर्जनों से सम्बन्ध रसने वाले अन्य विषयों--पञ्चेन्त्रिय सम्बन्धी विषयों को छोड़ दिया था।। ६२।। पृथ्वी पर जो वस्तु जिसके पास नहीं है वह बाज तक किसी के द्वारा समस्त याचकजनों को नहीं दी गई परन्तु मैं इसे एक बड़ा आहनमें मामता है कि इस युवराज के पास को भव स्वयं व्यक्तिमान था वह इससे सम्बों के किये दिसा था। भावार्थ-समीप में विश्वमान वस्तु ही मानकों को दी वाली है अविश्वमान नहीं परन्तु इस युवराज ने अपने समीप अविद्यमान मय शत्रुओं को दिया या यह बड़े बाश्यर्थ की बाल हैं। तात्पर्य यह है कि वह स्वयं निर्मय होने पर की राजुओं को भवभीत करता था ।।६३॥ सुन्दरता. जवानी, नई विभृति और राजसक्सी ये सब संबंधि सब के महरण है तथापि इस निर्मेश बुद्धि हासे

१. युक्टि वर् । २. कार्पेटिक व मौकान् म ।

४. संबंधा पुनर्षेषु है पूर्व में विसके ऐसी पुरूप नशन में 1.

शेकुनं तं भववितुं शणमप्युकारं गुडारममां न तु विकारकरं हि किश्चित् ॥६४ अभ्यर्थयम् जिनगृहान्यरया स अस्त्या भ्युज्यस् जिलेखपरितानि सहायुनिस्यः । चित्रवागतानि विधिवसयति सम्बोकं वर्जानुरागग्रस्थो हि भवन्ति भव्याः ॥६५

रुचिरा

जेंद्रहमान्स परिष्ठो सहात्ममां न रागतः पितुरुपरोधतो वशी । निवधिया विवितसुराञ्जनाङ्गाति त्रिपञ्चरा वनसिवायैकवायुराम् ॥६६

[उपजातिः]

त्रतानि सम्यवस्य पुरःसराणि परपुः त्रसावास्समयाप्य सापि । बर्मामृतं यूरि वर्षे प्रिवानां सर्वानुकूका हि भवन्ति सौर्याः ॥६७

[विखरिणी]

परा सम्यत्कान्तेविनयज्ञलराक्केवियुक्का

वयस्या कव्याया जयस्वतिका पृष्पवनुषः । नताङ्गी तं वश्यं पतिमहत सा साधुवरिता

न कि वा संघले भूबि गुजगजानाभुगचयः ॥६८

इत्यसण्ड्रते धीवर्द्धमानचरिते महाकाध्ये नन्दनसंभवी नाम प्रथमः सर्गः ॥१॥

राजपुत्र की पाकर उसे मत्त बनाने में समर्थ नहीं हो सके थे सी ठीक ही है, क्योंकि शुद्धात्माओं को विकार उत्पन्न करने वाली कोई बस्सु नहीं है अथवा कोई भी वस्तु शुद्धात्माओं में विकार उत्पन्न नहीं कर सकती ।। ६४ ।। वह उत्कृष्ट भक्ति से जिन मन्दिरों की पूजा करता, महामुनियों से जिनेन्द्र मगवान् के चरित्रों को सुनता और विधिपूर्वक क्रतों का पालन करता हुआ समय की व्यतीत करता था सो ठीक ही है; क्योंकि भव्यजीव धर्म में अनुरक्त बुद्धि होते ही हैं।। ६५ ।। महात्माओं में भेड उस जितेन्त्रिय युवराज ने पिता के आग्रह से प्रियक्करा को विवाहा था, राग से नहीं। वह प्रियक्करा अपनी शोसा से देवाकुमाओं की आकृति को जीसने वाली थी तथा कामदेव की अद्वितीय पाश थी ।। ६६ ।। वह मियकूरा भी पति के प्रसाद से सम्यन्दर्शन सहिल क्लीं को प्राप्त कर बहुत भारी धर्मामृत का पान करती थी सो ठीक ही है; क्योंकि स्थियाँ सदा पति के अनुरूप होती हैं।। ६७।। जो कान्ति की अहितीय सम्पत्ति थी, विनयरूपी समुद्र को बढ़ाने के लिये चन्द्रकला थी, राज्या की सबी थी, कामदेव की विजयपताका थी और उत्तम चारित्र को वारण करने वाली भी ऐसी नदा जी विक्कूरा ने मुकराज मन्द्रम को अपने अधीन किया था सो ठीक ही है; क्योंकि मुणों के समूह का संबंध पृथिबी गर क्या नहीं करता है ? ॥ ६८ ॥

इस प्रकार असगङ्कत श्रीवर्द्धमानवरित महाकाव्य में नन्दन की उत्पत्ति का वर्णन करने वाला प्रवस सर्वे पूर्ण हुआ । ११।।

र. वेकां ४०।

२. अवनाम्स परिवृद्धी म०।

वे. सार्वः वः ।

# विशेषा वर्षा

#### dere

### हितीय सर्घ

तदनसर राजा मन्दिकहँन, समस्तगुणों के अद्वितीय पात्रस्कर पुत्र पर राज्य का नार रखकर स्त्री सहित निश्चिनतात से सन्तुष्ट हुए सो ठीक ही है; क्योंकि उत्तम पुत्र पिता के अनुकूल नेष्टा से युक्त होता ही है।। १।। किसी समय ठाँचे सिहासन पर बेठे हुए राजा मन्दिक्य को देखकर जन्य राजाओं से सिहास समस्त लोग हाँचत हो रहे वे सो ठीक ही है क्योंकि राजा का वर्षन किनके सुख के लिये नहीं होता? अर्जात समस्त लोग हाँचत हो रहे वे सो ठीक ही है क्योंकि राजा का वर्षन किनके सुख के लिये नहीं होता? अर्जात समस्त लोग हारा याचकों के मनोरकों को पूर्ण करता रहता या तथा सुमनस्विद्यानों (पक्ष में पूर्लों) से सिहित रहता था इसिलये कलने-फिरते कल्यपुत्र की पुलना को प्राप्त का।। ३।। सज्जनों के प्रिय उस राजा ने सुवर्णमय विसरों के अग्रवाण में लगे हुए देवीप्यमान प्रयागायियों की किरणों से जाकाश के वृक्तों को पल्लिक्त लाल किरलयों से पुत्र कर्षों वाले विमयनित वनवाये थे सो ठीक ही है क्योंकि सार्च पुत्रक वर्णकर्मी थम से सिहत होते ही है। ४।। विनक्त कानों के समीप सरकते वाले वमर क्योंकि का कुछ ए हाकियों से यह बहुत ही प्रसंक होता था सी ठीक ही है; क्योंकि अधिक सार्च। व्यवस्थित मद से पुत्र (पक्ष में कर्यावक यान करते वाले समर करते सार्च पुत्रक से करवीक यान करते वाले समर करते होते हैं। ४।। कह प्रश्न यान करते होता सी दी ठीक ही है; क्योंकि अधिक सार्च। व्यवस्थित मद से पुत्र (पक्ष में करवीक यान करते वाले समर होती हैं। ४ ।। वह प्रश्न प्रसंक काने के स्वर्ण के करते होते हैं। व्यवस्था वाले लीन) कुळ कर स्वर्ण करते होते हैं। क्योंक अधिक स्वर्ण के स्वर्ण करते होते हैं। व्यवस्था करते होते हैं। व्यवस्था करते होते हैं। वस स्वर्ण करते होते हैं। वस होते हैं। वस होते हैं। वस से करते होते हैं। वस होते होते हैं। वस होते

१. अपूक्तमृतिहः वन । हि करोति संसवप् वन अ

रे, असमा मन **बन् प्रक**र्म रे, र

चेतुःक्योरासिययोघरांवयं नियम्य रसायतरित्तमा चनम् ।
उपस्तुतां समयवस्तानान्तेषु वेह गां रत्नप्यांसि गोपकः ११७
स वक्तकावं करितानु संस्मयं स्मितानिरामाधरवस्त्रवं निषः ।
प्रियानमं नोपरराय वीकितुं मनोहरं बस्तुनि को न रक्यते ॥८
इति निषयं मितानुपार्वयम् यनाययं नाक्यपुर्वेकसाधनम् ।
समैकसंक्यानैनयस वस्तरान्त्रिमस्तरः साधुषु नन्त्रिक्यंनः ॥९
अवैकवा हुन्यंतके सेंमुत्यिते स्थितः कितीवाः न्रियमा तथा युतः ।
नवः प्रयोवरित केनमञ्द्रकं विचित्रकृतं वक्ताभ्रमेकतः ॥१०
सविक्ययं पश्यत एव तस्त्राव्यव्यक्षमान्तं गाने व्यक्तियतः ।
वपुर्वयोक्तिवित्रक्यसंप्रवानित्वता तस्य निवर्श्यसंत्रितः ।
वपुर्वयोक्तिवित्रक्यसंप्रवानित्वता तस्य निवर्श्यसंत्रितः ।
वपुर्वयोक्तिवित्रक्यसंप्रवानित्वता तस्य निवर्श्यसंत्रितः ।
वपुर्वयोक्तिवित्रक्यसंप्रवानित्वता तस्य निवर्श्यसंत्रितः ।
वपुर्वयोक्तिवित्रक्यसंप्रवानित्वता समस्त्रवस्तुरिवितिरित्रवेत्य सः ॥१२
विवान्तयक्षेत्रमनास्त्रवस्तुषु न्रसस्तिक्तस्त्रवस्त्रवितिरित्रवेत्य सः ॥१२
विवान्तयक्षेत्रमनास्त्रवस्तुषु न्रसस्तिक्त्रस्त्रवित्रवित्रवित्रवेत्यः ।
वुरस्तवुत्वे मक्तव्यक्ष्ति तमेव कन्तुः सत्तं नियन्त्रते ॥१३

बार्तालाप करता वा सो ठीक ही है क्योंकि स्वामी स्नेह से युक्त होते ही हैं॥ ६॥ वारों दिशाओं के चार समुद्र जिसके चार स्तनों की शोमा बढ़ा रहे वे तथा जो समीचीन नयरूपी बछड़े के दूलार से ब्रवीभूत हो रही थी ऐसी पृथ्वीक्यो गाय को उसने रक्षारूपी लम्बी रस्सी से मजबूत बीचकर गोपाल की तरह उससे रत्नरूपी दूध को दुहा था।। ७।। जिसके नेत्र सधन बिरूनियों से युक्त हैं, जिसकी भीहें अत्यन्त सुन्दर हैं, जो गर्व से युक्त है तथा जिसका अधरोष्ट्ररूपी परलाद मन्द-मन्द मुस्कान से मनोहर है ऐसे प्रिया के मुख को परस्पर देखने के लिये वह कभी विरत नहीं होता था अर्थात् सत्व्य नेत्रों से सदा प्रिया के मुख को देखता रहता था सो ठीक ही है; क्योंकि मनोहर वस्तु में कौन राग नहीं करता है ? ॥ ८ ॥ इस प्रकार जो अत्यन्त बुद्धिमान् था, श्रेष्ठ सुख के प्रमुख साधनस्वरूप त्रवर्ग-धर्म, अर्थ और काम का जो यथायोग्य उपार्जन करता था तथा सत्पुरुषों में जो ईच्यों से रहित था ऐसे उस मन्दिक्षंत्र ने अनेक वर्ष व्यतीत किये ॥ ९ ॥ तदनन्तर किसी एक समय राजा अत्यन्त ऊँचे महरू की छत पर उस प्रिया के साथ बैठा था वहाँ उसने आकाशरूपी समद्र के फेनसमूह के समान नानाप्रकार के शिवरों वाला सफेद मेघ देखा ॥ १० ॥ राजा उस विकास नेव को आस्वर्य से देख ही रहा या कि वह उसी क्षण आकाश में विलीन हो गया । ऐसा जान पहला था मानों वह मेच राजा को शरीर आयु, सौन्दर्य और सम्पत्ति की अनित्यता बतलाता हुआ ही क्लीन हुआ था ११ ११ ।। उस समय मेघ के जिनष्ट होने से वह राजा, अपनी राजसभा में बिरकहृच्य हो गया । उसने जान लिया कि समस्त वस्तुओं की स्थिति इसी मेच के समान आधे क्षण के लिये रमणीय, चञ्चल और अनेक छलों से युक्त है।। १२ ।। वह विचार करने छगा कि यह जीव भोगोपभोगों की तुष्णा से परपदार्थों में आसक्ति को प्राप्त होता है और उसी तुष्णा के कारक अत्यन्त दु:लदायक संसारकप तलवारों के पिजड़े में निरन्तर अवस्द रहता है।। १३॥

र्. पक्षोभरीमृतचतुःसनुत्रां जुगोप गोरूपथरामिनोर्वीम् ॥३॥ रषुनंश द्वि० स० । २. सस्मरं ४० ।

३. अनेकसंस्थामनसन् म । ४. समृष्यिते म । ५. निवर्शयसाया म ॥

इयं च पूंतां भाषतेविद्वर्षयं मुख्या सामान्युनियी विभागताम् । पुरुकेना वेकपुरनावकाराणाः जनकरः तेनकर विवयतः विवेतिको ॥१४ जनाविक्तिकाराक्यपान्युक्ताकवे ज्ञिताचि समृद्धिपुचा न् रोचते । क्रमास्त्राचेषाचीयः स केवलं प्रस्नानायकोवयमं विकासी भ१५ सन्रमध्यो विवयेषु विजयाहो विषुका सर्व दिवियं यहिन्द्रम् । उपासन्त्रमध्यपुरिश्ववधी विनेत्रबोकां भवते विवृक्तवे ४१६ इतीवयारनेकहिशं सुविधिकतं अ्वं विकामकाने सुक्तवा वया । कक्षेत्रसस्रायकृतः विवास्यहं समूककुरमूका करानिव दियः ॥१७ इति प्रभुः प्रवतनाभिकायुक्तस्तैतोऽवसीयर्गकरतृर्ध्यपुत्रसः । सभानुहेर्यनिविष्कविष्यरे अयं निविध्येवसुकाच गम्बनम् ॥१८ त्वनेव वास प्रतिपश्रवासकः सवे विवृद्धेरसि सर्ववृत्रवाम् । निवानुरक्तमञ्जतिमिवी नवीवयं बात्वरवन्तरेण कः ।।१९ प्रवासुरामं सततं वितमातः समुक्तीत मूकमनस्य पुर्वतः । परेषु विश्वासमयण्याः स्पुदं मयोववेदपं किमितःसवायरम् ॥२० बतो विधाय स्विव राज्यपूर्वित् विविधिताराविवनम्बर्क्यरम् । तपोचनं पावनवैन्युपेत्ससस्तवृत्र वा वाः अक्तकृतसा वस ॥२१

संसाररूपी सागर में इसते हुए मनुष्यों के किये यह मनुष्य जन्म करोड़ों जन्मों में दुर्रुभ है अर्थात् अन्यपर्याय के करोड़ों जन्म धारण करने पर यह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म मिलने पर भी उत्तम देश तथा कुल बादि अत्यन्त दुर्लभ है और उनकी अपेक्षा आत्महित को चाहने वासी बृद्धि नितान्त दूर्लंग है।। १४।। सन्यावर्शनरूपी सुधा मध्यपि हितकारो है तथापि वह जनावि मिथ्यात्वरूपी रोग से पीड़ित जीव के लिये रुवती नहीं है- अच्छी नहीं लगती। वह तस्वों की अद्वितीय श्रद्धा को प्राप्त किये विना ही मात्र यमराजरूपी राहस के मुख में प्रवेश करता है।। १५॥ इसके क्यिरीत जो निकट भव्य है वह विषयों में उदासीन होता हुआ रतनप्रयरूपी बहुत भारी आभूषणों को प्राप्त होता है और दोनों प्रकार के समस्त परिष्ठ को छोड़कर मोक्षप्राप्ति के किये जिनेन्द्र दीक्षा घारण करता है।। १६।। 'यही एक आत्मा का सुनिश्चित हित है' ऐसा जानता हवा भी में जिस तुष्णा के द्वारा बुझी किया गया अब में उस तुष्णा की अब्सहित उसाब कर उस तरह दूर फ़ेंकता हूँ जिस तरह कि हाबी किसी कता को उसाद कर दूर फेंकता है।। १७।। इस प्रकार दीक्षा लेने के लिये उत्सुक राजा मन्दिक्कीत उस केंची करा से नीजे उत्तर कर सभागृह में पहले से रहे हुए सिहासन पर क्षण भर के लिये बैठ गये और बैठकर क्षक सामक पुत्र है इस प्रकार कहने रूपे ।। १८ ।। हे वरत ! आफिराजमों से रनेष्ठ रखने बार्ल तुम्हीं, समस्त राजाओं की विश्वति के वब पर बासीत हो सी ठीक ही है; क्योंकि नवोबिस सूर्य के विसा विवसकरमी के पद पर कीन कासीन हो सकता है ? सुन्हारी प्रका एक सुनहीं में कहरक है ॥ १९ ॥ तुम निरम्पर प्रका के अनुराम को विश्वत करते हो, मन्दी वादि मुख्यनों की समुक्षति करते हो—उन्हें उत्साहित कर आमे बढ़ातें हो और बाब को पर विकास नहीं करते हो क्या स्पष्ट है कि इससे अतिरिक्त में शुन्हें और बहा स्पेदेश हैं ।। २० ।। जिसे इसरे नहीं कारण कर सकते ऐसे इस विशास राज्य को, अवसी

१. विश्वासी मन्। २. तरीं मन्। १. मंग्येयेवार मन्।

इसीरितां भूपतिना पुतुषुका निवान्य कार्य क्याने विवासनः । क्षेत्रं विकाशीकपुराच नकानः अवारापुर्वं प्रवसारिमञ्डलः ॥२२ अवस्थानीवेति विकार्य श्रीमता परेन्द्रसंक्ष्मीरियमुक्तयते स्वया । कक्षंत्रता ते वयं तात तामहं कर्ष प्रयक्षेत्रक विरोधियों यम ॥२३ **बर्वेषि कि त्यतामरेक्या विया <u>मुप्त</u>ांत्रव्यासितुमकां न मान्** । स्वकारक्षेतावरविञ्चवारववे गकेऽपि कि शिष्ठति वासरः क्षणम् ॥२४ यथा पवि बोयसि बतेते सुताराचा विता शास्ति तमारावरसकम् । त्वयोपविष्टो नरकारवकुषकप्रवेशकार्गोऽयममर्गकः सवस् ॥२५ प्रकृष्य यानेप्रमनोषदायकं भवनानाञ्च प्रजलातिहारिकम् । हाया सर्ग निकासणं स्थापरं त कार्यसार्वेति स कोयमास्थितः ॥२६ इति स्थितं निकासबैकनिश्चये सुतं विनिष्टिसत्य विपरिचतां वरः । ववीववेर्व विश्वनीसिवावकीस्कृरत्यमाराजिवराजितावरः ॥२७ रववा विना राज्यमपेतनावकं कुकतानावातनिर्दं विनायित । न विद्यते वेद्यवि गोजसन्ततिः किमात्मवेत्यः स्पृहवन्ति साधवः ॥२८ वितुर्वेको प्रक्रपि साध्यसायु वा तदेव द्वत्यं तनगरम नापरम् । इति स्थितां जीतिमधेपूषीऽपि ते किमन्यका सम्प्रति वर्रति मतिः ॥२९

के विजेता तुम पर रखकर अब मैं पवित्र तपोवन को प्राप्त करना चाहता हूँ सो हे पुत्र ! तुम मेरी प्रतिकृष्ठता को प्राप्त मत होको--मेरे कार्य में बाधक मत होजो ।। २१ ।। इस प्रकार मोक्षामिलावी राजा के द्वारा कहे हुए वक्तों को सुनकर वक्त बोलने में निपुण तथा शत्रु समृह को विनम्न करने बाला नम्बन, क्षणभर विचार कर प्रणामपूर्वक इस प्रकार बोला ।। २२ ।। 'बात्मा के लिये हितकारी नहीं है' ऐसा विवार कर जाप बुद्धिमान के द्वारा यह राजलक्ष्मी छोड़ी जा रही है अतः जो आपके लिये इष्ट नहीं है सथा मेरे लिये भी विरुद्ध है उस राजलक्ष्मी को हे पिता जी ! मैं किस प्रकार प्राप्त करूँ ? यह आप ही कहें ।। २३ ।। आपके चरणों की सेवा के बिना में मुहूर्त भर भी ठहरने के लिये क्समर्थ हैं यह क्या आप नहीं जानते ? अपने जन्म के कारण सूर्य के कले जाने पर भी क्या दिन क्षणभर के लिये भी ठहरता है।।।२४।। अपने साथ स्नेह रखनेवाले पुत्र को फिता उसी प्रकार का उपदेश देता है जिस प्रकार से कि वह कल्याणकारी मार्ग में प्रवृत्त होता रहे फिर आपने मुझे नरकस्पी अन्यकृप में प्रवेश कराने वाले इस स्वच्छन्द मार्ग का उपवेश क्यों दिया ? ॥२५॥ आप अमोध दाता हैं तथा नम्रीभृत मनुष्यों की पीड़ा को हरनेवाले हैं इसलिये में प्रणाम कर आपसे यही बाचना करता हैं कि मुझे आपके साथ दीक्षा छेनी दी जावे। मुझे और कोई कार्य नहीं है इतना कहकर वह चुप बैठ गया ॥ २६ ॥ इस प्रकार विद्वानों में श्रेष्ठ पिता ने जब यह निश्चय कर लिया कि युव एक दीका के ही निश्वय में स्थित है तब वह वातकपी मुकावसी की वेदीप्यमान कान्ति के समूह से अवरोध को सुनोमित करता हुआ इस तरह बोला ॥ २७ ॥ हे पुत्र ! कुछक्रम से चला बाया यह राज्य हैरे बिना नामकविहीन होंकर मष्ट हो बावेगा । यदि वंश की परम्परा नहीं है तो सत्पुक्त संसान की इच्छा क्यों करते हैं ? ॥ २८ ॥ पिता का बचन चाहे प्रशस्त ही चाहे अप्रशस्त हो, उसे करना ही पुत्र का काम है दूसरा नहीं' इस स्थिर नीति को जानते हुए भी पुन्हारी बुद्धि अन्त्रमह हो उद्धी है रे

कुर्त पुर्वत्रका समस्रा सम्बेचनं कुराविकसिरकेन विकासिरोस्पयम् । बनावकारो मन पुत्र बायुरे उसी पूरे रिष्ठ विवानि कानिविद् ॥३० इतीरवित्या सम्बद्धा पूर्वीय श्वयं निका स्वं प्रमुद्धं न्यविकात । विविज्ञरत्मरपुरवर्षिकां सर्वेविनिर्मितासम्बद्धकारमञ्ज्ञास् ॥३१ नेतोत्तनाञ्चरित्रतहरतकुव्यकानुबादः भूपाविति सन्त्रिधः समग् । थेत्ता मनावं भवता अहारकनं वर्षे करत्वाक इवानितः सुतः ॥३२ कस्त्रक्षित्रश्याच्याच्याव्यक्षाचराष्ट्रक्षयः विभिवेदी गृहात् । क्षणं सरक्षाम्यरपानुसारिकी विषं च होते च पुरी निवेदावन् ॥३३ गृपैः समं रक्षावारीः स रक्षामीं गर्वत नियमपुः पिहिताकारान्तिके । प्रयक्ष रीक्षामनवस्त्रेष्टितामवेष्टतस्त्रोद्धतकर्मवां अवे ॥३४ बाते पूरी बोर्यास सहियोगमं विवादकारामा ततान नावनः। तमावगण्डमपि सहतेः स्थिति सतां वियोचे हि बुधोऽपि सिवते ॥३५ अयात्यसायः सवाधिसंहतिः विदु वियोगम्बन्धिः व्यवोगयद् । कवाभिरत्येरपि तं महीपति सहीवसां को न स्काय बेहते ॥३६ उदावहारेति सभा तमीस्वरं विवासमुख्य वरेना सम्बति । प्रजाः समावनासय नाय बॉब्स्सः शुक्रो वशः कायुक्यो न बीरबीः ।।३७

॥ २९ ॥ 'पूत्र को लेकर तपोवन जाते हुए पिता ने कूल की स्थिति को नष्ट करा दिया' ऐसा लोका-पवाद मेरा होना है इसलिये हे पुत्र ! कुछ दिन तक घर मे रहो ॥ ३० ॥ इस प्रकार कहकर पिता ने अपना वह मुकूट स्वयं ही पुत्र के सिर पर रख दिया जो कि नाना रत्नों की देवीप्यमान किरजों के समृह से इन्द्रधनुष के मण्डल की निर्मित कर रहा था ॥ ३१॥ तदनन्तर नम्रीभूत मस्तक पर अञ्जलि बौध कर बैठे हुए राजाओ और मन्त्रियों से राजा ने कहा कि वन को जाते हुए मैंने आप सब महात्माओं के हार्ख में यह पुत्र घरोहर के समान समर्पित किया है।। ३२।। स्त्री, मित्र तथा स्वायी माई-भतीजों से विधिपूर्वक पूछ कर वह घर से निकल पड़ा। क्षणभर के लिये स्वी-मित्र कादि के रोने के शब्दों का अनुसरण करनेवाली अपनी बुद्धि और दृष्टि को उसने शीघ्र ही उस ओर से हटाकर अग्रिम पथ में स्थापित कर लिया ॥ ३३ ॥ पञ्चम गति को प्राप्त करने के इच्छूक राजा ने पांच सी राजाजों के साथ विश्वितालय नामक गुरु के समीप निर्दोष चेष्टावाली दीक्षा चारण कर ली। इस प्रकार दीक्षाधारण कर वह शानावरणादि बाठ उद्धतकर्मी की जीतने की चेहा करने लगा ॥ ३४ ॥ नमान, यद्यपि संसार की स्थिति को जानता या तो भी कल्याणकारी पिता के यहे जाने पर उनके विद्योग से उत्पन्न विवाद को प्राप्त कर दू:सी हो गया सो ठीक ही है; क्योंकि सत्पुरुषों के वियोध में विद्वाद भी दु:बी होता ही है ।। ३५ ।। मन्त्री, सांमन्त तथा प्राहवों का समूह विद्वा के विवोध है पीड़ित उस राजा की कथा-कहानियों और जन्म प्रकारों से बहुसाने खगा सी ठीक ही है; वर्गीक महायुक्तों के सुख के लिये कीन नहीं बैद्धा करता ! ।। ३६ ।। एक दिन सभा ने अपने सस राजा से कहा कि है नरेन्द्र ! जब जाप विधाय को छोड़कर स्थानिकिहीन प्रचा की सम्बोधित कीर्जिंग क्योंकि हीन पुरुष ही योग के बशीभूत होता है, घीरूबीर बुद्धि की बारण करनेवाला नहीं ॥ ३७ ॥ हे

१. एकोलमाङ्ग सः ।

पुरेब सर्वः क्षितिपाक बासरक्रियाककायः क्रियतां यथेण्डया । इति प्रेसी श्रीकवरी त्वयि स्थिते सचेतमाः के मुक्तमासते परे ॥३८ पति विद्यामित्वनृशिष्य सा सभा विसर्विता तेन मृहानुपाययौ । विकारमृत्युच्य चकार नन्दनः क्रियां यवोक्तां सक्काविनन्दनः ॥३९ बहोभिरूत्पैरच मुतनेश्वरो विशेष सेदेन विना गरीयसा । गुणानुरक्तामकरोद्धरावषुं भयावनस्रामपि वात्रसंहतिम् ॥४० तबद्भतं नो तमुपेस्य भूभृतं बकापि कक्पीस्त्वबक्तवमाप यत् । इवं तुं चित्रं सकते महीतते स्थिरापि कीर्तिश्रंयतीति सन्ततम् ॥४१ अतुमसम्बेग विमासरात्ममा गुजैः शरक्यन्त्रमरीचिहारिभिः। न केवसं तेन सनाभिमण्डलं प्रसाबितं बात्रुकुलं च लीलया ॥४२ इति स्वक्रांत्कत्रवसारसम्यवा क्षितीववरे कल्पलतीकृते क्षितौ । विने दिने राज्यसुसं वितन्वति न्यवस गर्भं प्रमदाय तरिप्रया ॥४३ असूत कालेम ततः सुतं सती प्रियक्ट्ररा प्रीतिकरं महीपतेः । मभिक्यवा नन्द इतीह विध्नुतं मनोहरं चुतलतेव परलवम् ॥४४ विवर्षयम् क्रातिकुमुद्दलीमुदं प्रसारयन्तुरुवककान्तिचन्द्रिकाम् । ककाकरुरपाधिगमाय केवरां विने विनेऽवर्षत बारुवन्द्रमाः ॥४५

महीपाल ! दिन को समस्त क्रियाओं का समूह पहले के समान इच्छानुसार किया जाय । हे प्रभो ! जब आप ही इस तरह शोक के वशीभूत होकर बैठे हैं तब दूसरे कौन सचेतन-समझदार पुरुष सुख से बैठ सकते हैं ?।। ३८ ।। इस प्रकार सभा ने राजा को सम्बोधित किया। सम्बोधन के बाद राजा के द्वारा विसर्जित सभा अपने-अपने घर गई और समस्त याचकों को आनन्दित करनेवाला राजा नन्दन विषाद छोड़ कर समस्त क्रियाओं को यथोक्त रीति से करने छगा ।। ३९ ।। तदनन्तर नवीन राजा नम्बन ने थोड़े ही दिनों में किसी भारी खेद के बिना मात्र बुद्धि से ही पृथिवीरूपी स्त्री को अपने गुणों में अनुरक्त कर लिया तथा शत्रुसमूह को भी भय से विनम्न बना दिया।। ४०।। वह आइचर्य की बात नहीं थी कि लक्ष्मी चंचल होने पर भी उस राजा को पाकर अवल हो गई थी परन्तु यह आश्चर्यं की बात थी कि कीर्ति स्थिर होने पर भी समस्त पृथिबीतल पर निरन्तर धूमती रहती थी।। ४१।। विशास पराक्रमी और ईर्ष्याविहीन हृदयवाले उस राजा ने शरद ऋतु के चन्द्रमा की किरणों के समान मनोहर गुणों के द्वारा न केवल भाईयों के समूह को बशीभूत किया था किन्तु शत्रममृह को भी अनायास वश में कर लिया था।। ४२।। इस प्रकार अपना उत्साह, मन्त्र और प्रभूत्व इन तीन शक्ति रूप श्रेष्ठ संपत्ति के द्वारा पृथिवी पर कल्पलता के समान सुशोभित राजा जब प्रतिदिन राज्य सुख को विस्तृत कर रहा था तब उसकी वल्लभा ने हुई के लिये गर्भ धारण किया ।। ४३ ।। तवनन्तर जिस प्रकार बाम्रलता मनोहर पल्लव को उत्पन्न करती है उसी प्रकार पतिवता रानी प्रियक्करा ने समय होने पर राजा की प्रीति को उत्पन्न करनेवाला वह पुत्र उत्पन्न किया जो कि कोक में मन्द इस नाम से प्रसिद्ध हुआ।। ४४।। जातिकपी कुमूदिनियों के हुए को बदासा और उज्ज्वल कान्तिरूपी चौदनी को फैलाता हुवा वह बालकरूप चन्द्रमा मात्र कलाओं के समृह की

१. प्रमी म० ।

२. सम्बनाम् २० ।

जनीन्त्रवसन्तूरानपुरम्यस्त्रवाषुपाननीकृत्य सनीववरं पुषा । विष्टवायानाय सुप्रती मयुः परिधानं नेतुनिधार्यसङ्गम् ॥४६ पुरावयमाध्ययनीय पूरतो विद्यमनैदेशियमातरिक्यमः । अर्जनकाराकुरकोरकादिजिनेनं मनुनैसममुद्रतापुरुम् ॥४७ अपीवनुबन्युकुरुराकुराज्ञिसं वरीत्व बृतं क्रमराः सिवेबिरे । ववान्यनेव्यञ्जनसञ्चेदां वर्षं सुवक्षियं बेन्युनिवायिकान्यवाः ॥४८ निरन्तरं कृष्णक्षारकोरकोरकरान्त्वपूछतो विश्ववयोक्तमस्यः। मृतेक्षजामी वरवाम्युजाहतः प्रश्नुहरोनेव वनैरवृत्यत ॥४९ स्वभुक्तकेवं विरहावितात्ममां निष्ठत्व मांसं मवनोप्ररक्षसा । पर्काराशां प्रसंबन्छक्रेन वा निरन्तरं क्षीययितुं न्यवारयत् ॥५० विकासिबीवक्त्रसरोस्हासक्त्रवायिनं कसरमेख युज्यितम् । तुतीय कृत्रत्मकृपायिनां कुछं प्रियाः समामव्यसना हि देहिनाम् ॥५१ वनतंयत्कोकिल्युकारप्रवेनिप्रयुक्तमृङ्गस्यमगीतकोति । बनान्तरङ्को स्वरंबन्धिनाटकं कताञ्चना दक्षिनवातन्तिकः ॥५२ हिमक्रातां बीक्ष्य समस्तपश्चिमीमिति क्रूषा प्रोज्यितवक्षिणायनः । रविविधास्यप्रित तस्य निग्रहं हिमारुयस्यानियुक्तं न्यवसंत ॥५३

प्राप्ति के लिये दिन-प्रनिदिन वृद्धि को प्राप्त होने लगा ॥ ४५ ॥ तदनन्तर उस राजा के लिये खिलते हुए नवीन पुष्प और पल्लवों का उपहार लेकर हुर्षपूर्वक उसके दर्शन की इच्छा से बहुत दूर से वसन्त आया और परिश्रम दूर करने के लिये ही मानों वन में ठहर गया।। ४६।। वसन्त ऋतु ने दक्षिण दिशा से आये हुए मलयसमीर के कम्पनों से पुराने पत्तों को दूर हटा कर मदोन्मत भ्रमरों से व्याप्त वन को अङ्करों तथा कुड्मलों आदि से अलंकृत कर दिया।। ४७ ।। जिस प्रकार धन के अभिलाषी बन्धु, उदार तथा आनेवाली बहुत भारी संपदाओं के स्थानभूत सरल बन्धु की सेवा करते हैं उसी प्रकार भ्रमर, कुछ-कुछ प्रकट होती हुई मञ्जरियों के अक्टूरों से युक्त आम्रक्ष की प्रदक्षिणा दे-देकर सेवा करने लगे ।।४८।। मृगनमनी स्त्रियों के चरणकमलों से ताडित अशोक वृक्ष, अपनी जड़ से लेकर निरन्तर कुड्मलों तथा बेंडियों के समूह को बारण करता हुआ लोगों के द्वारा ऐसा देखा गमा था मानों उसे स्त्रियों के चरणस्पर्श से हुवें के रोमाञ्च ही निकल बाये हों ॥४९॥ वलाश का वृक्ष ऐसा जान पड़ता था मानों वह, कामरूपी उग्र राक्षस के द्वारा छील-छीळकर निकाले तथा उसके साने से शेष बचे हुए बिरहपीड़ित मनुष्यों के मांस को फूलों के छल से निरन्तर सुझाने के लिये ही धारण कर रहा था ।। ५० ।। स्त्रियों के मुलकमल की मदिरा का वान करनेवाले पुष्पित बकुल वृक्ष को पाकर गुंजार करते हुए भ्रमरों का समूह संतीय को प्राप्त हुआ सो ठीक ही है; क्योंकि समान व्यसन वाले लोग प्राणियों को प्रिय होते हैं। भावार्य - जिस प्रकार भ्रमर मधुपायी होते हैं उसी प्रकार बकुलवृक्ष भी मनुपायी में इसलियें समान व्यक्त होने से दोनों का प्रसन्न होना उन्नित हो था ॥ ५१ ॥ कोयल की कुक रूप मृदङ्गध्यति के साथ होनेवाले अमरों के शब्दरूप गीत से सुकोजित बनात्सरूपी रङ्ग-मूमि में मलयसंगीरकपी नर्तक लताकपी स्त्रियों से कामवर्षक नाटक का नृत्य करा दहा का ॥५२॥ समस्त कमिलियों को हिम के हारा नष्ट हुई देस कीय से उसका प्रतिकार करने के किये ही मानी

१. मिवापेतहनम् ब० । २. न्यथीयस ब० । ६. क्येतिः प्रयुक्त म० ।

समिवतोऽजुरुवसवर्गनोधया न कविकारो ककते स्त सौरमम् ।
तवाहि स्रोते सकते न हरवते समावयः कोऽपि समस्तरंपयम् ॥५४
इनसमायारय सौरयावितं दयानमञ्जुरुवस्तुव्यक्तंप्यम् ।
त वस्त्रकं मृत्यवाः सिवेविरे कवं तुनन्वे विवयस्त्रमां रितः ॥५५
सरोवित्या सिविरात्यये चिरस्त्रवित्यक्तंप्रवित्यक्तंप्रवित्यक्तं।
वसस्त्रक्रमीमिववितितुं युवा महोत्यकं चकुरिवोवभीत्यतः ॥५६
ववृष्ट्यवित्रव पूर्वकारमां विहायं कोनीकतिकां मयुवताः ।
प्रपेदिरे पुष्त्रिकायवित्यक्तं चका हि कोके मयुवित्यक्तं रितः ॥५७
हिमचायायित्वावित्रवं युवावहां कुबुत्रतीनां कुषुवानरित्यः ।
प्रसारयायास विसासु वित्यकां मनोभुवः कोतिमिवोचित्रवियः ॥५८
स्वसौरभागोवितसर्वविद्युक्तं समं मयुवीर्थकुर्वाकुनाववैः ।
स्वयं सिवेवे तिककं मनोर्थं विद्यव्यक्तिसर्वृत्विक्तव्यास्त्रनः ॥५९
जगहत्त्वीकर्तृत्वकं समोभुवा प्रयोवितं चुवीनविक्तवास्त्रनः ।।५९
जगहत्त्वीकर्त्तान्तं विद्यवानकरस्तान सन्तानकपुरुववं रवः ॥६०

सूर्य दक्षिणायन को छोड़ हिमालय के सन्मुख लौट गया था ॥ ५३ ॥ कनेर का वृक्ष उज्ज्वल रङ्गों की शोभा से युक्त होने पर भी सुगन्त्रि को प्राप्त नहीं कर सका या सो ठीक है; क्योंकि समस्त संसार में ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो निखिल सम्पदाओं का आधार हो ॥ ५४॥ चम्पा का फूल यद्यपि असन्य साधारण-अन्यत्र न पाई जानेवाली सुगन्धि से सहित था और उज्ज्वल पूष्प रूप संपदा को धारण कर रहा था तो भी भ्रमरों के समूह उसकी सेवा नहीं कर रहे थे सो ठीक ही है; क्योंकि मिलनात्माओं क्लावत हृदयवालों (पक्ष में स्थाम वर्ण वालों) की सुगन्ध में प्रीति कैसे हो सकती है ? ॥ ५५ ॥ शिक्षिर ऋतु की समाप्ति होने पर चिरकाल बाद जिसने किसी तरह अपनी पूर्व-सम्पत्ति को प्राप्त किया था ऐसी कमलिनी ने वसन्तलक्ष्मी को देखने के लिये ही मानों हर्षवज्ञ नेत्र के समान कमल को खोला था अर्थात् कमलिनी में कमल पुष्प विकसित हए थे और वे ऐसे जान पड़ते थे मानों कमिलनी ने वसन्त की शोभा को देखने के लिये हर्षवश नेत्र खोले हों ॥ ५६ ॥ भौरे पूर्ववल्लभा-पहले की स्वी के समान कुन्दलता की छोड़ कर फूलों से युक्त माधवी सता के पास इस प्रकार जा पहुंचे जैसे उसे कभी देखा ही नहीं हो-मानों वह उनके लिये नवीत. बल्लमा हो सो ठीक ही है; क्योंकि लोक में मधुपायी बीबों की प्रीति चञ्चल होती ही है ॥ ५७ ॥ चन्द्रमा रात्रियों में हिम का अभाव हो जाने से निर्मल तथा कुमुविनियों के लिये सुखदायक बाँदनी को बिस्तुत करने लगा जिससे ऐसा जान पढ़ता था मानों सम्पत्तिशाली कामदेव की कीर्ति को ही विस्तृत कर रहा हो ॥५८॥ वसन्त लक्ष्मी, भ्रमरियों के समुह के साथ अपनी सगन्ध से समस्त दिशाओं को सुमन्धित करनेवाले सुन्दर तिलक पुष्प की स्वयं सेवा कर रही थी और उससे ऐसी बान पड़ती थीं मानो उस तिलक पुष्प को अपना तिलक बनाने की इच्छा से ही सेवा कर रही हो ॥ ५९ ॥ यलयसमीर, मनोहर गन्त्र से युक्त, सन्तानक वृक्षों से उत्पन्त कुलों

१. वर्णप्रकर्षे सति कर्णिकारं पुनीति निर्गन्यतया स्म चेतः ।
 प्राविण सामन्यविषी गुणानां पराङ्मुसी विश्वसृकः प्रवृत्तिः ॥२८॥ ——कुमारसंभव तृ० स०
 २. तं चम्पकं व० ।
 ३. कीन्तीं स्रतिकां व० ।
 ४. मध्याविनां गर्थः व० ।

निवृत्य नगढ सामूहं जिम्मीयाः सम्राध्याम् कि विवसे संस्थानुवा । इतीय विशेषांत्रीयां वन् गोविकः स्थपूरियोग्रामकाम्बरमः ११६२ इति प्रमुख्यवृत्तराज्ञि राज्ञितं वर्ग क्षमेनुद्रकृतपाकको भागन् । तवेकवेके युनिपृध्वितावीर्थं प्रतिश्वितं प्रीशिक्षमेकत प्रभूम ॥६२ प्रमम्ब अस्त्या परमा सहस्युनि असीर्थ वैगात्तवनासकः पुरीम् । त्तवीधमन्त्रायमनं महीयतेरभोड्यावेद्यंशुं मधीरपि ॥६३ महाप्रतीहारनिवेदितानमः सदःस्थितायं प्रणती सहीभूषे । म्यवेदवहविहानुकापरसर्वेभेषु वचीतिका सुगीमानागरम् ॥६४ इसो निसम्बोपवने नियां श्रुति महीश्रुष्ट्याय यूनेनानिहरात् । परानि सप्त प्रतिगम्ब तां दिशं ननाम बुढासनिपीडिताबैनिः ॥६५ थनं स्थनदाजरणेः समं तथा विसीयं तस्मै वह पारितोविकम् । ववापबल्यातमुनीन्त्रवन्यनात्रयाणभेरीं नगरे नरेश्वरः ॥६६ प्रतिस्वनापूरितसर्वेविङ्गुशं सन्नीयवाकर्णं रवं समस्ततः। जिनेन्द्रथर्मभवणोत्सुकारमना विनियंग्रे पौरवनेन तत्सजम् ॥६७ पुरःसरैरष्टनवैः पदातिभिः समस्थितं द्वारमुपेत्य वेगतः । अभोष्ट्रवाहानविष्ट्रा राजकं प्रतीकवावास नरेनानिर्वका ४६८

की पराग को सब ओर विस्तुत कर रहा या जिससे ऐसा जान पहला या मानों कामदेव जनत् को बश में करने के लिये समर्थ, श्रेष्ठ औषघों से निर्मित चुर्ण को ही बिस्तुत कर रहा है ॥ ६० ॥ मार्ग में पड़ने वाले आस्रवृक्षों पर बैठी कोयल अपनी कुक से पश्चिक को मानों यह डॉट ही दिखा रही थी कि लौटकर अपने घर जा, प्रिय स्त्रियों का स्मरण करता हुआ कामव्यवा से व्यर्थ ही क्यों मर रहा है ?।। ६१ ।। इस प्रकार पुष्पित वृक्षावली से सुक्षोमित वन में सब और अमण करते हुए बनपालक ने बन के एक देश में स्थित अवधिज्ञानी प्रौष्टिक नामक मुनिराज को देखा ।। ६२ ।। परमर्शक से महामुनि को प्रणाम कर बनपालक शीघ्र ही राजा को मुनिराज तथा बसन्तऋतु के अभीष्ट आगमन की सूचना देने के लिये नगरी की ओर गया ।। ६३ ।। प्रधान द्वारपाल के द्वारा जिसके आगमन की सुचना दी गई थी ऐसे क्लपाल ने, सभा में स्थित राजा के लिये प्रणाम कर दिसाये हुए फूलों और परुखनों से वसन्त की तथा बचनों के द्वारा मुनिराज के आगमन की सूचना दी ।। ६४ ।। मिनिराज वन में स्थित हैं, बनपाछ से यह समाचार सुन राजा ने सिहासन से उठकर तथा उस दिशा में सात डग जाकर उन्हें नमस्कार किया। नमस्कार करते समय राजा अपने चुडामणि से पृथ्वी को पीडित कर रहा था।। ६५ ।। उस समय अपने शरीर पर धारण किये हुए आञ्चणों के साथ बनपाल को पारिलोविकरूप में बहुत धन देकर राजा ने नगर में प्रसिद्ध मुनिराज की वन्दना के लिये प्रस्थान-भेरी बजवाई ॥ ६६ ॥ प्रेसिच्यनि के द्वारा समस्त दिशाओं को न्याप्त करनेबाले होती के साथ को सुनकर जिलेना कर्न को सुनने के लिये उत्करिया नगरवासी जन ताकाम सब बोर हे बाहर निकल पड़े।। ६७।। खाये-बाने चरानेवासे आठ-नी केमफों सहित राक्त कोष, अवीक्ष काकुर्वों पर सवार हो श्रीक्ष ही कार पर वा वर्षेचे और राजा के निकालने की

L. Affailter de 1

<sup>1 \*</sup>P peppentit. . 5

<sup>1.</sup> Affreit #0 1

मृहीतनेपध्यविकातविश्वमं परीतमन्तःपुरमञ्जूरक्षकैः । समनततो मुग्यगतं विनियंगौ तदासया शाननिर्धि निरीकितुम् ॥६९

# [शार्लविकी दिवस्]

वर्षरिवनगरवान्सफलपसावद्यः मसद्वियं सरकाकोचितवेषभृत् वितिभृतां वातेवृतः सर्वतः । मृपेन्द्रो मुनिवन्यनाय परयाज्यासद्वीनं सम्पदा हर्म्यापस्थितवाकपौरवनितानेत्रोस्पसैरचितः ॥७०

॥ इत्यसनकविकृते श्रीवर्धमानकाव्ये वन्दनाभक्तिगमनो नाम द्वितीयः सर्गः ॥

# तृतीयः सर्गः

#### अनुष्टुप्

बच प्राप मुनेस्तस्य निचासात्पावनं वनम् । नत्वनो नन्वनोद्धानसन्त्रिभं शक्रसन्तिभः ॥१ वरिरेने तमभ्येत्य दूराइरीहरतममः । सुगन्विवंन्युवव्यूरिवनिणं विक्रणानिसः ॥२

प्रतीक्षा करने लगे।। ६८।। जिसने वेषभूषा और हावभाव को ग्रहण किया था, जो अङ्गरक्षकों से विरा हुआ था तथा उचित वाहनों पर अधिरूढ था ऐसा अन्तः पुर राजा की आज्ञा से ज्ञान के भण्डारस्वरूप मुनिराज के दर्शन करने के लिये सब ओर से बाहर निकला।। ६९।। जो धन के द्वारा याचकों के मनोरथ को सफल कर रहा था, उस समय के योग्य वेष को घारण कर रहा था, राजाओं के समूह से सब ओर घिरा हुआ था और महलों के अग्रभाग पर स्थित नगरवासियों की सुन्दर स्त्रियों के नयनकमलों से पूजित था ऐसा राजा मत्त हाथी पर सवार हो उत्कृष्ट विभूति के साथ वन की ओर चला।। ७०।।

।। इस प्रकार असग कवि कृत श्री वर्धमान काव्य में वन्दनाभक्ति के लिये गमन का वर्णन करनेवाला दूसरा मर्ग समाप्त हुआ।।

### त्तीय सर्ग

त्तवनन्तर इन्द्र के समान मन्यन, नन्वनवन के समान उस वन को प्राप्त हुआ जो कि उन मृनिराज के निवास से पवित्र हो गया था।। १।। श्रम को दूर करनेवाली सुगन्धित मलयसमीर ने बतिकाय उदार राजा नन्दन का दूर से सम्मुख आकर भाई के समान आलिजून किया। भावार्थ—राजा नन्दन भूरिविक्षण—अतिकाय उदार था (पक्ष में अत्यिषक वाक्षिणात्य था) और मलयसमीर भी दिक्षण से आ रही थी इसलिये दाक्षिणात्यपने की अपेक्षा दोनों में भाईचारा था। मुराबवातरकायकारे सुन्नान्ति । सिनवेन विमा का कीरिरपुर्त कांक्रवित ॥३
वर्गीतात्त्रयमाविद्रां कवित्रोधिक । वर्षि त्यस्या महीपाके मृत्वाद्वावकायम् ॥४
रक्ताक्षेक्रदर्शेक् विभिन्ने त्यस्ति । अस्ति वृत्ति विद्याद्वा प्रतास्थ्य पूर्णि ॥५
रक्ताक्षेक्रदर्शेक् विभिन्ने त्यस्ति । अस्ति वृत्ति वृत्ति । अस्ति । अस्ति वृत्ति । अस्ति वृत्ति । अस्ति वृत्ति वृत्ति । अस्ति वृत्ति वृत्ति । अस्ति वृत्ति वृत्ति । अस्ति । अस्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति । अस्ति । अस्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति । अस्ति वृत्ति वृत्ति अस्ति । अस्ति वृत्ति अस्ति अस्ति । अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति वृत्ति । अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति वृत्ति वृत्ति । अस्ति अति अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति वृत्ति । अस्ति अस्ति

अत. भाई, भाई का आलिङ्गन करता ही है ॥२॥ राजा पर्वत के समान ऊँचे हाथी से दूर से ही नीचे उतर पड़ा इससे ऐसा जान पढ़ता था मानों 'विनय के बिना लक्ष्मी क्या है' इस सुप्राधित को ही वह प्रकट कर रहा था।। ३।। जिसने छत्र आदि राजिनह दूर कर दिये हैं ऐसे राजा ने भूत्य के हाथ का अवलम्बन भी छोड़कर वन मे प्रवेश किया।।४॥ उसने लाल-लाल अशोक वृक्ष के नीचे स्फटिक मणि के निर्मल शिलातल पर विराजमान मुनि के दर्शन किये। निर्मल शिलातल पर विराजमान मृनि ऐसे जान पड़ते थे मानों समीचीन धर्म के मस्तक पर ही विराजमान हों।। ५।। जिसने हस्त-कमल के कुड्मलों को मुकुट के अग्रभाग पर लगा रखा था ऐसे राजा ने तीन प्रदक्षिणाएँ देकर महामुनि को प्रणाम किया ।। ६ ।। राजाधिराज मन्दन, उनके निकट पृथ्वी तल पर बैठ गया और हाथ जोड़ प्रणाम कर प्रसन्न होता हुआ मुनिराज से इस प्रकार कहने लगा ॥ ७ ॥ हे भगवन् ! सम्यग्दर्शन के समान मोह को नष्ट करनेवाले आपके दर्शन से भव्य जीवों को तृप्ति क्यों नहीं होती है ? ॥ ८ ॥ हे नाथ ! अकाम-इच्छारहित होने पर मी आपने मुझे पूर्णकाम-पूर्णमनोरख केसे कर दिया ? इसीसे मुझे आस्वयं हो रहा है इसके सिवाय दूसरा आस्वयं मुझे नहीं है।। ९।। हे स्वामिन्! भव्यजीवों के समूह का उपकार करने वाले आपसे मैं अपनी भवपरम्परा को सुनना चाहता हूँ ॥ १० ॥ इस प्रकार कहकर जब राजा चुप हो गया तब सर्वाविषक्तानरूपी नैत्र को धारण करने बाले मुनि इस प्रकार कहने लगे ॥ ११ ॥ हे अव्यक्तिरोमणे ! मैं तुम्हारे अवान्तरों को वयार्थरूप से कहता हूँ सो तुम एकाग्र बुद्धि से उन्हें अच्छी तरह सुनो ॥ १२ ॥ अधानन्तर इस अरल क्षेत्र में हिमक्त्कुलाचल के पद्म नामक सरोवर से उत्पन्न गन्ना नाम की नदी है जो फैलों से ऐसी जान पढ़ती है मानों अन्य नदियों की हैंसी ही कर रही हो ॥ १३ ॥ उस गङ्गा नदी के उत्तर तट पर एक वराह नाम का पर्वत है जो शिक्षरों से जाकाश की लॉब कर ऐसा जान पड़ता है मानों स्वर्ग को देखने के लिये ही कैंचा उठा का रहा हो ॥ १४ ॥ है राजेन्द्र । इस सब से पूर्व नीवें अब में तुम उस पर्वंत पर मदोन्मल हाजियों की भवतीत करनेवाले सिंह वें ॥ १५॥ बास-

१. स वर्यस्थेय व० १ २, सदास्वर्ण व० १ २. तुष्णीमूते मर् त्रत्र १४. महीमुर्वे मर् ।

वासेन्द्रस्यात्रवाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहाः । वाद्यानसं विद्यात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहाचाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहाचाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहाचात्वाहात्वाहात्वाहात्वाहात्व

बन्द्रमा के साथ स्पर्घा करनेवाली दाढों के अग्रमाग से जिसका विशाल मुख भयकर था, जिसकी गर्दन की घुँचराली सटाएँ दावानल की शिखाओं के समान पीतवर्ण थी, जो पीली-पीली भौंहो रूपी धनुष से भयकर था, जिसके नेत्र देदीप्यमान उल्का के समान थे, क्रमपूर्ण गोलाई को लिये हुई पूँछ का गुच्छा ही जिसकी उत्पर उठी हुई ध्वजा थी, जो अपने उन्नत पूर्वभाग से ऐसा जान पड़ता था मानों गगनतल की छलाँग ही भर रहा हो, चन्द्रमा की सघन किरणों के पढ़ने से खिले हए कुमुदो के समान जिसकी कान्ति थी, जो उस पर्वत की शिखर पर गरजते हुए मेघों को कोघवश अपनी गर्जाना से बॉटला हुआ वेग से उछल-उछल कर पैने नखों से चीर रहा था, तथा निकृञ्जों से युक्त उस पर्वत पर दौड़ते हुए हाथियों का जो पीछा कर रहा था ऐसा वह सिंह उस पर्वत पर स्वच्छन्दता-पूर्वक चिरकाल से रह रहा था।। १६-२०।। किसी समय वह सिंह जक्कली हाथी की शिकार कर परिश्रम से दूखी होता हुआ गुफा के अग्रभाग में शयन कर रहा था। गुहा के अग्रभाग पर पड़ा हुआ वह सिंह पर्वत के अकारण हास्य के समान जान पड़ता था ॥ २१ ॥ उस प्रकार सोये हुए उस सिंह को आकाश मार्ग से आमत अमितकीर्ति तथा अमितप्रश्न नाम के पवित्र मुनियों ने देखा ॥२२॥ आकाश मे चलनेवाले अर्थात् चारणऋदि के धारक दोनों प्रमुख मुनिराज बाकाश से उतर कर सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे मणिमय-शिलातल पर बैठ गये ॥ २३ ॥ जो दयावान् चे, निर्भय चे, मनोहर कष्ठ से युक्त थे तथा अतिकाय बुद्धिमान् थे ऐसे वे दोनों चारणऋदिवारी मुनिराज सिंह को सम्बोधने के लिये उच्चस्वर से प्रशास का पाठ करने लगे ॥ २४ ॥ तदनन्तर उनकी आवाज से जिसकी निद्रा-सम्बन्धी तन्द्रा नष्ट हो गई थी ऐसा वह सिंह अपनी सहस्र-सन्मकात क्रूरता को छोड़ क्षणभर मे आर्य मनुष्यों जैसे हृदय का धारक हो गया ॥ २५ ॥ जिसके कानों के अध्यमाग और पूँछ नीचे की ओर शुक्त गई थी ऐसा वह सिंह उस पर्वत के गुहाद्वार से बाहर लिक्तकर तथा भगंकर आकृति को छोड़कर उन मुनियों के समीप जा पहुँचा ॥ २६ ॥ सामने ज्ञम सुनियों का मुख वेखने की प्रीति से जिसके नेत्र विस्तृत हो रहे थे ऐसा वह बिह्न उनके कारो अस्ताना शान्त भाव से बैठ गया ॥ २७ ॥ उदार बद्धि के धारक बिमतकीर्ति मुनिराज उस सिंह की वैश्व इस प्रकार बीले ।

१. परसवीद्व्यक्तिसम्बन्धः ४० ।

२. त्रीस्लस्तु ४० ।

मानैक केवनं पूर्व सिंह सिंहानितं सम्या । पुरस्तावितंसारकासारेज्यस्वास्यमा ॥२९
मानिवित्रको कीवा परिणानी स्वकर्णमुष् । कर्ता शरीरवाजोऽति शामाविष्ठवाकायः ॥३०
राजी वस्तावि कर्मित कीवराणी विद्युक्ति । कीवी विजीववेद्योऽनं संक्षेपश्चकाति। ॥३१
वाली राजवित्रित सार्व निकासकवित्रमुख्य । काव्यक्रवास्यो सम्याच वाल्यक्ति ॥३३
स्वया राजवित्रेजेर्या भाग्या सम्ववरम्परा । या सिंह ब्यूयतां कोवं वालीह्य विरां क्य ॥३४
हीवेऽस्थितवरी पुर्ववित्रेहे कुण्डरिक्ति । सार्ववाह्रोऽस्वस्तराच वर्वव्यक्ति व्यक्तिः ॥३५
सार्वेग सस्य सार्वेन तेन सार्व महायुक्ति । सार्ववाह्रोऽस्वस्तराच वर्वव्यक्तिस्तावति व्यक्तिः ॥३५
सार्वेग सस्य सार्वेन तेन सार्व महायुक्ति । यथे साय्रक्तिव्यक्ति विवास्तरस्त्रक्ति विवाः ॥३५
एकता सस्युक्तिय सस्तिन् सार्व विकृतिति । स्वर्थेन वित्रमुखेन विवासिक्तियाने ॥३७
नार्वा पुरस्वानामा कार्या मणुक्ते युतः । व्यक्ति वित्रमा तेन विकृत्रकेन व्यक्ति । अर्थेन्ति व्यक्ति । स्वर्थेन वित्रमुखेन व्यक्ति ॥३८
स क्रारोऽपि कुनेव्यक्तिस्त्री वर्योगाहीत् । वन्याक्तिकारः सार्वोः संवीवास्त्री मशान्यति ॥३९

अहो मुगराज! सम्मार्च को न पाकर बाप ऐसे हुए हैं।। २८॥ हे सिंह! बान पढ़ता है कि न केवल इसी पर्वत पर तूने सिहवृत्ति भारण की है किन्तु बु:खबायक अनादि ससारक्य अटवी में भी निर्मय रहकर तूँने सिंह जैसा आचरण किया है ।। २९ ।। आदि अन्त से रहित, परिणमनशील, अपने कर्मों को भोगनेवाला, कर्मबन्ध को करनेवाला, शरीरप्रमाण तथा झानादिवुण रूप लक्षण से युक्त जीव नामा पदार्थ है ॥ ३० ॥ रागी जीव कर्मों को बौबता है और बीतराव जीव कर्मों को छोड़ता है, बन्ध और मोक्ष के विषय में संक्षेप से यह भगवान् जिनेन्द्र का उपदेश है।। ३१।। इसलिये रागादिक के साथ मिथ्यात्वरूपी विष को छोड़ो, क्योंकि प्राप्त करने योग्य कालादि लिक्स्यां तुम्हे पहले प्राप्त नहीं हुई हैं ॥ ३२ ॥ बन्व बादि दोषों का मूल कारण राग-द्वेष कहा गया है क्योंकि उन्ही की वृद्धि से सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है।। ३३।। हे सिंह! रागादि दोषों के कारण तुमने जिस जन्मपरम्परा में भ्रमण किया है, कानों को मेरे वचनों का पात्र बनाकर उस जन्म-परम्परा को सुनो ।। ३४ ।। इस जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में एक पुण्डरीकिणी नाम की नगरी है। उसमें किसी समय धर्मस्वामी नाम का धर्मात्मा सेठ रहता था।। ३५।। एक बार वह सेठ धन-सम्पन्न संघ के साथ रत्नपुर नगर की ओर जा रहा था। उसी संघ के साथ तप के भाष्डार सायरक्षेत्र नाम के प्रसिद्ध महामुनि भी नमन कर रहे थे ।। ३६ ।। एक समय चीरों के समूह ने उस संघ की लूट लिया जिससे श्रुवीर तो मारे गये और भयभीत मनुष्य रत्नपुर के बीच मार्ग से ही भाग गये। तात्पर्य यह कि वह समस्त संब किस-चिस्र हो गया ॥ ३७ ॥ मुनिराज अकेन्ने रहने से दिन्ह्यान्त हो गये । उन्होंने मध्यन में काकी नामक स्त्री के साथ एक युक्रस्था नाम के श्रील को देखा ॥३८। वह भीक बर्बाप कर या-पृष्टपरिभागी या भी लोउसने मुनिराम के कहने से वर्ग पहन कर. किया सो ठीक ही है; क्योंकि साधु के बाकस्थिक संयोग से भी कौन नहीं कान्स होता ? अवांत

रस्ते वंत्रति करनं मुज्यपि कर्नीहि रागरहित्यमां । एवीं वंश्रतमाती कीवार्ण वाग विश्वपदी सटक

बस्यते मुख्यते वीवः समग्री निर्मयः क्षमात् १ तस्मारसर्वप्रयस्मेन निर्मयस्य विविधानेत् स२६ - ब्रस्टीवनेसः । , २, विरोक्षाः ।

व्यतिद्वरं समं गरवा तेन प्रगुजवार्जीन । वस्युना योजितो सन्त्या पयौ पातिरवाकुरूम् ११४० व्यक्तिस्वाचीन संरक्ष्य व्यतानि स जिरान्मृतः । सौवने विस्तुव्रापुरासीद्वः पुरुरवाः ११४१ व्यक्तिमाविगुणोपेतस्तत्र विव्यं सुक्षामृतम् । पीत्वाप्यवातरक्षाकारपूर्वपुव्यक्षयास्तः ११४२ भारतेऽस्मिनुरोक्षयात् विव्यं सुक्षामृतम् । पीत्वाप्यवातरक्षाकारपूर्वपुव्यक्षयास्तः ११४२ भारतेऽस्मिनुरोक्षयात् विनीतास्ति पुरांपतिः । स्वर्गसारमिनोध्वस्य स्वयं वाकेण करियता १४४ रतमाक्षप्रभावात्वेदस्पुरस्रीलक्ष्यां वयेः । वाच्छाद्यते सस्त्रांपुर्यत्र नीक्ष्यनेरिव ॥४५ निव्याससीरभाकृष्ट वक्ताम्मोकेषु वोविताम् । यूनां यश्रेक्षणेः सार्वं निपतिस्त मवर्गकनः ॥४६ यत्र व प्रतिमायात रमकीकोककोषनाः । नीकोत्पकसरःकान्ति वहन्ति निव्यत्वसः ॥४६ सोवगोपानसीकम्मपद्यरागांघुमण्डलैः । यश्राकाकिकसंच्याध्विश्वसो विवि तस्यते ॥४८ मह्यां मरकतक्ष्याच्छाविता हम्यंमूर्वेसु । मयूराव्यक्तिमायान्ति परं केकरवेः कसैः ॥४९ धीमास्तीर्वकृतामाद्यः सार्वः सर्वगुजास्यवम् । वृषमो वृषसंपन्नो नगरीमैच्युवास ताम् ॥५० यस्य गर्भावतारे भूरिग्वाद्येनिक्वतामरैः । वभार सक्तका स्वर्भी स्वर्गकोकस्य तस्यकम् ॥५१ विव्यवनुनुभयो नेवुः प्रकर्मात्वरागिकः। यस्मन् काते कहास द्योः पतस्कुसुम्बृहिनिः ॥५२ विव्यवनुनुभयो नेवुः प्रकर्मात्वरागिकः। । यस्मन् काते कहास द्योः पतस्कुसुम्बृहिनिः ॥५२

सभी शान्त होते हैं !! ३९ !। भक्तिवश बहुत दूर तक साथ जाकर उस भील ने मुनिराज को सीघे मार्ग पर लगा दिया जिससे वे किसी आकूलता के विना इष्ट स्थान पर चले गये ॥ ४० ॥ तदनन्तर वह पुरुरवा भील, चिरकाल तक अहिंसा आदि वतों की रक्षा कर मरण को प्राप्त हुआ और मरकर सौधर्म स्वर्ग में दो सागर की आयु वाला देव हुआ ॥ ४१ ॥ वहाँ अणिमा आदि गुणों से युक्त हो स्वर्गसम्बन्धी सुखरूपी अमृत का पान करता रहा। पश्चात् पूर्वपुण्य का क्षय होने के कारण उस स्वर्ग से अवतीर्ण हुआ ।। ४२ ।। इस भरत क्षेत्र में एक विनीता नाम की प्रसिद्ध तथा समस्त नगरियों में श्रेष्ठ नगरी है। वह नगरी ऐसी जान पड़ती है मानों स्वर्ग के सार को लेकर स्वयं इन्द्र के द्वारा निर्मित हुई हो ॥ ४३ ॥ रत्नमय कोट की प्रभाओं के समूह से जिसमें अन्धकार का आगमन रक गया था ऐसी वह नगरी रात्रि के समय व्यर्थ उदित चन्द्रमा की मानों हैंसी ही करती रहती थी।। ४४।। जिस नगरी में महलों की अग्रिम शिखरों में संलग्न चमकदार नीलमणियों की किरणों के समृह से सूर्य ऐसा आस्छादित होता है मानों नील मेचों से ही आच्छादित हो।। ४५।। जहाँ स्त्रियों के मुखब मलों पर उनके स्वासीच्छ्वास की सुनन्ध से आहुष्ट हुए भीरे युवाओं के नेत्रों के साथ निरन्तर पड़ते रहते हैं ।। ४६ ।। जिनमें स्त्रियों के चटचल नेत्रों का प्रतिबिग्न पड रहा है ऐसी मिणमय भूमियाँ जिस नगरी में नीलक्सलों के सरोवर की कान्ति को घारण करती है।।४७।। जहाँ महलों की स्परियों में संलग्न पद्मराग मिणयों की किरणों के समृह द्वारा आकाश में असमय में प्रकट हुए संध्याकालीन मेघों का भ्रम विस्तृत किया जाता है।। ४८।। जहाँ महलों के अग्रभाग पर मरकत मिणयों की छाया में छिपे हुए मगूर अपनी मनोहर केंकावाणी से ही प्रकटता की प्राप्त होते हैं ।। ४९ ।। सर्वहितकारी, समस्त गुणों के स्थान, धर्म से संपन्न, प्रथम तीर्थंकर मगवान औ बुवभनाव उस नवरी में निवास करते थे !! ५० !! जिनका गर्भावतार होने पर इन्द्र आदि समस्त देवों से ब्याप्त भूमि उस समय स्वर्गलोक की समस्त शोभा को धारण करती थी।। ५१।। जिनके उत्पन्न होते हो दिव्य बुन्युनियां बजने लगी थीं, अप्सराओं के समूह ने नृत्य किया था, तथा हो रही

शिलरोक्तस्य व । २. मूर्सनि व ०। ३. नवरीं सोऽध्युवास व ०।

जानवारामानानावार्वं नीत्वा नैयुर्वित । कानवारात्रितिवारं वारावाराः वीरवारितिः ११५३ मित्युतावितार्गः सहित्युविताः स्ववन् । व्यापुद्ध सिदिसान्यार्थं वः स्ववंत्रद्भाराः ।१५४ वर्ष्वार्वेश्यानाः स्ववाद् । व्याप्तः । व्यापतः । । व्यापतः । व्यापतः । व्यापतः । । व्यापतः । । व्यापतः । व्यापतः । । व्यापतः । व्यापतः । व्यापतः । व्यापतः । । व्या

पुष्पवृष्टि से आकाश हँसने लगा था।। ५२।। उत्पन्न होते हो हवं से मेरु पर्वत के शिक्षर पर लेजाकर इन्द्र आदि देवों ने जिनका क्षीरसागर के जिल्ह से अभिषेक किया था।। ५३।। जिस कारण वे साथ ही उत्पन्न हुए मति, श्रुत और अविध ज्ञान के द्वारा मोक्षमार्ग को स्वयं जानते थे उस कारण स्वयम् थे।। ५४।। उन्होंने कल्पवृक्षों के नष्ट होने पर व्याकुल प्रजा को असि, मसी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य और विद्या इन षट्कर्मरूप जीविका के उपायों से युक्त किया था इसलिये वे कल्प-वृक्ष के समान जान पड़ते थे।। ५५ ।। उस भगवान् बृव मदेव का भरत नाम का पुत्र था जो भरत-क्षेत्र की समस्त वसूधा का रक्षक था, प्रयम चकरती था और बहुत बड़े साम्राज्य से सुशोभित था ॥ ५६ ॥ चीदह महारत्नकर संपत्ति के द्वारा उन्नति को प्राप्त करनेवाले जिस भरत के घर में निरन्तर नौ निधियाँ विद्यमान रहती थी जो कि नौ किंकरों के समान जान पड़ती थीं।। ५७ ॥ दिग्विजय के समय जिसकी बहुत भारी सेना के समूह के द्वारा की हुई अध्यिक पीड़ा को नही सहती हुई पृथिवी घूलि के बहाने ही मानों आकाश में जा चढ़ी थी।। ५८।। उसकी सेनासम्बन्धी सन्दर स्त्रियों के द्वारा कर्णाभरण रूप से धारण किये हुए तटबन की लतासमूह के पल्लब मुक्क को प्राप्त होकर भी सुशोभित हो रहे थे ।। ५९ ।। तीर पर ठहरे हुए जिसके सैनिक, फेनसमूह से युक समुद्र को ऐसा देख रहे थे मानों चन्द्रमा की किरणों का पान कर वह उन्हें ही पून: उगल रहा हो ।। ६० ।। युद्ध का व्यवसर नहीं प्राप्त करनेवाले जिसके हाथो, समुद्र में प्रतिकृत खड़े हुए जलगर्जी के साथ मदसम्बन्धी असहनशीलता के कारण क्रोथवश युद्ध करते थे।। ६१।। जो चक्रवित्यों में प्रवम बक्रवर्ती या और देदीप्यमान बकरत्न से सुक्षोमित दाहिनी भुवा से वट्सम्ब पृथिवी का शासन करता था।। ६२।। उस भरत की चारिकी इस नाम से पृथिबी परप्रसिद्ध, गुणों की धारण करते-वाली प्रिय रानी थी को सुम्बरहा के विकय में ऐसी जान पढ़ती थी मानों तीनों कगत् की सुम्बरता की सीमा ही हो ।। ६३ ।। पुरूरवा मील का जीव देव, स्वर्ग से आकर उन दोनों महात्माओं के मरीचि नाम का पुत्र हुआ। वह मरीचि अपनी कान्सि से उदित सुर्य की किरवों को व्यवसा करता

१. स्नाप्यांत्रकिरे मः । २. संपादितीसतैः मः । ३. मं मः ।

क्रीकालिकामरेरिय बीजित स्वयंतुया । स दीकां पुष्केकेन मरीकिः सननमहोत् ११६५ विनेन बुम्सहास्तेन सेहिरे म वरीवहाः । नेर्प्रम्यं हि परं चर्त बीरिक्तो न कातरः ॥६६ प्रक्रिया सपो वीनं संसारोन्युसनसमम् । स्वयं प्रवर्तवामास संवर्ष सोक्विको चनुः ॥६७ नियुक्त कावने संसारोन्युसनसमम् । स्वयं प्रवर्तवामास संवर्ष सोक्विको चनुः ॥६७ नेप्रुक्त कावने मरीकिः कुटिकाझयः । निवदाः बद्धमे कस्यै कावनकेककात्वात्तृत् ॥६९ व्यामनुभवन्त्वयां वद्यास्त्रोराशितावितः । ववसत्तुरनारीनिस्तय नेप्राव्यवितितः ॥७० व्याससाव कृतान्तरस्यं वीवितान्ते निरक्ष याः । संवृती वर्तवानस्य कस्य मृत्युरगोवरः ॥७१ पुरे वेगौकीको वातः सर्ववास्त्रवितार्वः । विकन्ता कौशिको नाम कौसीको विवक्तिः ॥७२ तस्य प्रवित्ती वातीकिवितः प्रथम् प्रवित्ते वातः प्रवित्ते क्रियान्तर्यः । विकन्ता कौशिको नाम कौसीको विवक्तिः ॥७३ सव्यवस्त्र प्रवान्तिका कवित्ता स्वरः पुरः । तम्बन्तिकवाद्वां वित्ते मेत्री मेत्रायवः पराम् ॥७४ पारिक्रयं तयो बोरमाचार्यावार्याता गतः । इन्द्रनेविति स प्रापे क्रतान्तेन कृतान्तकृत् ॥७५

था ।। ६४ ।। लौकान्तिक देवों ने आकर जिन्हें संबोधित किया या ऐसे स्वयंभू-भगवान व्यभदेव के साथ उस मरीचि ने दीक्षा ग्रहण की थी।। ६५।। परन्तु वह दीन कठिन परीषहों को सहन नहीं कर सका सो ठीक ही है, क्योंकि उत्कृष्ट निर्ग्नय दीक्षा को घीरचिस मनुष्य ही घारण करता है, कायर मनुष्य नहीं ।। ६६ ।। सांख्यमत के जाननेवालों में श्रेष्ठ उस मरीचि ने, संसार का उन्मुलन करने में समर्थ जैन तप छोड़ कर स्वयं सांख्य मत चलाया।। ६७।। उस भ्रष्ट साधु ने, अल्प बुद्धि बाले अन्य लोगों को भी उस कुमार्ग में लगाकर तीव्र मिध्यात्व के कारण चिरकाल तक तपश्चरण किया ।। ६८ ।। कृटिल अभिप्राय वाला मरीचि यथासमय मृत्यु को प्राप्त होकर कायक्लेश के फल स्वरूप पञ्चम स्वर्ग में देव हुआ।। ६९।। दिव्य अवस्था का अनुभव करता हुआ वह देव दशसागर की आयु से सुशोभित था। देवाङ्गनाओं द्वारा अर्घनेत्रों से देखा जानेवाला वह देव वहाँ सूख से निवास करता था।। ७०।। आयु के अन्त में निरङ्करा मृत्यु उसे प्राप्त हुई सो ठीक ही है; क्योंकि मृत्यु संसार में रहनेवाले किस मनुष्य का विषय नहीं है ? अर्थात् किसकी मृत्यु नहीं होती है ?।।७१।। कौछीयक नगर में एक कौशिक नाम का बाह्मण रहता था जो समस्त शास्त्रों में निपूर्ण था और ब्याज आदि के व्यापार से रहित था।। ७२।। उसकी कपिछा-रेणुका के समान कपिछा नाम की प्रिया थी जो स्वभाव से ही मधुरभाषिणी तथा पति के चरणों को अद्वितीय देवता माननेवाली थी ।। ७३ ।। मरीजि का जीव देव, स्वर्ग से आकर उन दोनों के मैत्रायण नाम का प्रिय पुत्र हुआ । वह मैबायब मिथ्यादृष्टि जीवों के चित्त में मित्रता को विस्तृत करनेवाला था ॥ ७४ ॥ परिवाजकता, कठिन तप और आचार्यों की आचार्यता को प्राप्त हुआ वह मैत्र्यामण कृतान्तकृत्—यम का छेदन करनेवासा था (पक्ष में अनेक शास्त्रों की रचना करनेवासा था) इसिलये ही मानों कृद्ध होकर

विकास वर्शनं सांक्यं कुसारेण मरीचिना । ज्याक्यातं निजित्ताव्यस्य कविलस्य पटीवसा ॥ १८ ॥

मरीविषय गुरोर्नेसा परिवाद्युयमास्यितः । मिय्यात्ववृद्धिमकरोदपसिद्धान्तभावितैः ॥ ६१ ॥ ततुपन्नमभूबीनवास्त्रं तन्त्रं च कापिलम् । येनायं मोहितो लोकः सम्यकानपराद्युवः ॥ ६२ ॥

<sup>—</sup>महापुराण वर्ष १७.

<sup>---</sup> वर्मपरीका परिच्छेद १८.

२. समबत् व०। १. कोसीयके व०।

विकासिक्यं विकास स्थाने विकास सहायू । व्यवस्थान स्थाने ह्यां स्वर्णाही विकास । १००६ व्यवस्थानिक विकास स्थाने स्थानिक स्थाने स्थ

यम ने उसे प्राप्त किया था अर्थात् उसका मरण हो गया ॥ ७५ ॥ मरने के बाद बहु प्रथम स्वर्ग में अपरिमित कान्तिरूपी सम्पत्ति को धारण करने सवा देवाञ्चनाओं के मन को हरनेवाला महान् देव हुआ ।। ७६ ।। देदीप्यमान मणियों से युक्त विमान के मध्य में अधिष्ठित हो वह प्रसन्न जिसदेव, अपनी देवाजुनाओं के साथ देवगति के भोगों का उपभोग करता हुआ संतुष्ट हो रहा था।। ७७॥ देवगति सम्बन्धी सूख के विनाश से उत्पन्न होनेवाले अपरिमित शोकरूपी वक्र से हृदय पर ताहित हुआ वह देव दो सागर प्रमाण आयु का क्षय होने पर उस स्वर्ग से ज्युत हुआ।। ७८।। तदनन्तर स्याणाकार नगर में एक भारद्वाज नामक उत्तम ब्राह्मण रहता था जो राजहंस पक्षी के समान निर्दोष उभय पक्षों--मातुपक्ष और पितुपक्ष (पक्ष में निर्दोष दो पक्कों) से सुशोभित था।। ७९।। उसकी पुरुषबन्ता नाम की स्त्री थी जो अपने दांतों की शोभा से कुन्द की कलियों की उत्तम कान्ति की हैंसी करती थी तथा घर का आमूचणस्वरूप थी।। ८०।। मैत्रायण का जीव देव, स्वर्ग से अवतीर्ण होकर निरन्तर परस्पर अनुरक रहनेवाले उन दोनों के पुरुषित्र नाम का पूत्र हुआ। वह पूज्यमित्र, मोहरूपी बीज के अंकुर के समान जान पड़ता था ।। ८१।। प्रतिबन्ध से रहित उस पुरुषित्र ने स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से बाल्य अवस्था में ही परिवाजकों के आश्रम में जाकर हठपूर्वक दीक्षा भारण कर ली अर्थात् परिवालक का वेष भारण कर लिया ॥८२॥ विरकाल तक तप तपकर वह मृत्यु को प्राप्त होता हुवा ऐसान स्वर्ग में वो सागर की वायु वाला देव हुआ ।। ८३ ।। उस मनोहर स्वर्ग में वह कन्दर्गजाति के देवों के द्वारा अजाये हुए बाजों तथा गीतों के क्रमानुसार होनेवाले अप्सराओं के नृत्य की देखता हुआ निवास करने लगा ॥ ८४ ॥ बिस प्रकार विन के समाप्त होने पर सोनेवाले महाबद्ध को मत्त हुस्ती नीचे निरा देता है उसी प्रकार पूच्य सीय होने पर उस देव की भी स्वयं ने नीचे मिरा दिया ।। ८५ ।। तदनस्तर श्वेतविका नाम की नगरी में बरितपुति नाम का एक विनिद्दींत्री बाह्यण या और सुवर्ण के समान कान्ति वासी, पतिप्रता बौलबी जलकी स्नी थी।। ८६।। पुण्यक्तित्र का जीन देन, स्वर्ग से क्युत होकर जन दोनों के अधिनसह मान का पुत्र हुआ । वह अभिनसह विवाली के समाच वेदीप्यमान वारीर की कांग्स से

१. व्यक्तिसस्ति म०। २. पुरे घ०। ६. रवासुका म०।

वारिश्वाक्षमनुष्ठाय तथा निक्तितकीवितः । सुरः सनत्कुकारेऽन्यूक्कवेऽनल्पिया युतः ११८८ सामतागरसंक्यातमायुस्तत्यागमस्वयम् । निर्वातिषय सद्वीक्य व्याक्षेनान्तरसं वृत्ता ११८० वस्तीह् मन्दिरं माम सानन्तं भारते पुरम् । मन्दिराप्रकल्लेतुमालामन्दिक्ततातपम् ११९० गौतमोऽन्यूकृरे तित्वन् व्याः मुख्यसम्बद्धियः । क्रीधिकी कुत्रला गेहे गेहिनी वास्य वल्कमा ॥९१ वावानकिश्वाकर्वातर्वकेशिक्वं । मिन्यात्वेनापरेकासीस्तोऽनिमनस्तयोः खुतः ॥९२ पृष्ट्वासर्शत हित्वा तपस्यामावरम्वराम् । परिश्वाकक्षकेष बक्ते मिन्योपवेक्षमम् ॥९३ पद्धातां विरकालेन कालेन प्राप्य वुर्मवः । कल्पे बभूव माहेन्द्रे माहेन्द्रप्रतिमः सुरः ॥९३ पद्धातां विरकालेन कालेन प्राप्य वुर्मवः । कल्पे बभूव माहेन्द्रे माहेन्द्रप्रतिमः सुरः ॥९४ सामेविक्सनं कालं तम स्वित्वा पविष्ठ्या । ततोऽक्यवत निःश्वीकः पावपाक्यीर्वपर्णवत् ॥९५ स्वित्वाक्तां पुरिश्वीमान्सालक्ष्यावनमाममान् । विकत्माभूतिप्रया वास्य मन्दिरापुणमन्दिरम् ।९६ स्वर्गोदित्य तयोरासौ वपत्वमनपरवयोः । बैनतेय इवावारो भारद्वाको विक्रियः ॥९७ वीरिवाकं तपस्तप्या विराव्यक्तिकीवितः। माहेन्त्रे महनीवक्षाः कल्पेऽनल्पांमरोऽभवत् ॥९८ सस्यूहं विव्यनारीभिरायतैवंनपिक्तिवित्तिः । कर्णोत्पकेः कटालेक्च मुनुवे तत्र तावितः ॥९८ सस्यूहं विव्यनारीभिरायतैवंनपिक्तिवितः। कर्णोत्पकेः कटालेक्च मुनुवे तत्र तावितः ॥९८

समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था।। ८७।। यहाँ भी वह परिवाजकों का तप धारण कर मृत्यु को प्राप्त हुआ और मरकर सनत्कुमार स्वर्ग में बहुत भारो लक्ष्मी से युक्त देव हुआ।। ८८।। बही उसकी सात सागर प्रमाण आयु उस तरह क्षय की प्राप्त हो गई मानों देखने के बहाने अप्सराओं के नेत्रों ने उसे पी ही लिया हो ।। ८९ ।। इसी भरत क्षेत्र में एक मन्दिर नाम का नगर है जो सब प्रकार के आनन्द से पूर्ण है तथा मन्दिरों के अग्रभाग पर फहराती हुई पताकाओं की पिंड्क्त से जहाँ सूर्य का आताप मन्द कर दिया गया है।। ९०।। उस नगर में कुन्द के समान दाँतों वाला एक गौतन नाम का बाह्मण रहता था। उसकी गृहकार्य में कुशल कौशिकी नाम की प्रिय स्त्री थी।। ९१।। अग्निसह का जीव देव, तीव्र मिध्यात्व के कारण उन दोनों के अग्निसन्न नाम का पुत्र हुआ। वह अपिनमित्र, दावानल को ज्वालाओं के समान बहुत भारी केशों से-पीली-पीली अटाओं से ऐसा जान पड़ता था मानों प्रज्वलित ही हो रहा हो ॥९२॥ गृहवास की प्रीति को छोड़ बहुत भारी तपस्या करते हुए उसने परिव्राजक के वेष में मिध्या उपदेश किया ॥ ९३ ॥ विरकाल बाद आयु समाप्त होने से मृत्यु को प्राप्त हुआ वह अहंकारी बाह्मण माहेन्द्र स्वर्ग में माहेन्द्र के समान देव हुआ।। ९४।। वहाँ इच्छानुसार सात सागर तक रह कर वह देव श्रीहीन होता हुआ वहाँ से इस प्रकार च्युत हुआ जिस प्रकार कि वृक्ष से जीण पत्ता च्युत होता है-नीचे गिरता है।। ९५।। तदनन्तर स्वस्तिमती नगरी में एक सालक्षायन नाम का श्रीमान् बाह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम मन्दिरा था जो सचमुच ही गुणों का मन्दिर थी ।। ९६ ।। उन दीनों के कोई सन्तान नहीं थी। अम्मिनिक का जीव देव, स्वर्ग से आकर उन दोनों के भारद्वाक नाम का पुत्र हुआ। वह भारद्वाज गरुड़ के समान था क्योंकि जिस प्रकार गरुड़ पक्षियों का राजा होने के कारण द्विजश्री-पक्षियों की लक्ष्मी का आधार होता है उसी प्रकार वह भी दिज की-बाह्यकों की लक्ष्मी का आधार था।। ९७।। चिर काल तक परिवाजक का तप तपकर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और मर कर माहेन्द्र स्वर्ग में महनीय विभूति का धारक बहुत बड़ा देव हुआ।। ९८।। वहां पंक्तिबद्ध अनेक

१. गुणमन्दिरा म०।

२. द्विजित्रियः मे ।

३, पारिक्रकं मण ।

४. नरपेप्रमयो व॰ ।

कनारतं रतं तासामनाभूवन्वितः श्रिया । सामागरसक्यातकाकविवतिसंगेतया ॥१०० करववृत्तस्य कम्येन न्कानस्यारमाक्या। वृष्टिभान्याविभित्त्वान्यः पूचितः स्वर्गीनर्गयः॥१०१ विकालाय क्रताक्षन्यो सन्वोभूतसनुष्कृतिः । विवावविश्वरां वृष्टिनिष्टरामासु पासयम् ॥१०२ वान्तपुष्यप्रवीपस्य विन्तासंताम्बेतसः । बाक्षाचकं निराधस्य समास तिविरागुत्तम् ॥१०३ हा स्वर्गविश्वमोपेतविष्यामारीजनाक्षिते । कि मान वारयस्यातं निपतानं निराधसम् ॥१०४ वारणं कं प्रवर्धे ऽतं के कृत्यं का गतिर्गमः । केनोपायेन वा मृत्यु वार्वीयव्यानि तत्त्वतः॥१०५ सहजेन गतं ववापि कावन्येनापि बेहतः । हा हा पुष्यक्षये कि वा विद्यवेषं नोवगक्षति ॥१०६ प्रजयेन समाहिकव्य गार्वं कच्छे तमुवरि । वन्ति वेयेन गार्वज्यो निर्मियासुनसूनिमान् ॥१०७

### यसन्तरिक कर्

कुर्वेन्प्रकापमितिःमानसहुःसभारसंप्रेरणांक्य विवः सहसा प्यात । कारुव्यवाष्यकृत्रिताक्षियुगेन वृष्टः कष्टं विर्वृत्य निवमुख्यवयुजनेन ॥१०८

### डपजातिः

तनोऽवतीर्यास्तमितोच्युच्यो मिच्यास्वदाहुच्यरविश्वकारमा । चिरं त्रसस्यावरयोनिमध्यमध्यास्त बुःसानि समहन्वानः ॥१०९॥

देवाञ्चनाओं के द्वारा इच्छापूर्वक सुदीर्घ कर्णाभरणों और कटाक्षों से ताड़ित होता हुआ वह देव प्रमोद को प्राप्त हुआ ।। ९९ ।। सात सागर प्रमाण स्थिति से मुक्त लक्ष्मी के सहित वह देव निरन्तर उन देवा झनाओं के सुरत का अनुभव करता था।। १००।। बन्त में कल्पवृक्ष के कम्पन से, मुरक्षाई हुई मन्दारमाला से तथा दृष्टिश्रान्ति आदि बन्य कारणों से जब उसे स्वर्ग से निकलने की सूचना मिली तब वह रोने लगा, उसके शरीर की कान्ति मन्द पड़ गई, तथा विवाद से विश्वर दृष्टि को इंटर स्त्रियों पर डालता हुआ इस प्रकार विलाप करने लगा ।। १०१-१०२ ।। जिसका पुष्परूपी दीपक बुझ गया है, जिसका चित्त चिन्ता से संतप्त हो रहा है तथा जिसकी आशाएँ नष्ट हो चुकी हैं ऐसे मेरा दिङ्गण्डल बाज अन्धकार से आबृत हो गया है।। १०३।। बड़े दु:ख की बात है कि हाब-भाव से मुक देवाञ्चनाओं से सुशोभित हे स्वर्ग ! दुखी, नीचे पड़ते हुए मुक निराधार को तुम क्यों नहीं धारण कर रहे हो ?।। १०४।। मैं किसकी शरण जाऊँ ? मुझे क्या करना चाहिये ? मेरा आधार क्या है ? अथवा वास्तव में किस ज्याय से मैं मृत्यु को चकमा दे सकता हूँ ? मेरा सहज-अन्मजात सीन्दर्य भी शरीर से निकल कर कहीं कला गया है । हाय-हाय ! पुष्प का क्षय होने पर कौन वस्तु वियोग को प्राप्त नहीं होती ? ।। १०५--१०६ ।। हे कुशोदिर ! प्रेक्पूर्वक गरु से गांढ आलिक्सन कर हारीर से वेगपूर्वक निकलने के लिये इच्छूक इन प्राणों को रोक लो।। १०७ ।। जो इस प्रकार का प्रकाप कर रहाँ या तथा दयाकुता के का रेण बश्नुपूर्ण नयन युगल से युक्त उसकी सुन्दर स्थियाँ जिसे दु:स प्रकट कर देस रही थी ऐसा वह देव मानसिंक दु:स के भार की प्रवल प्रेरणा से ही मानों स्वर्ग से बीझ ही नीचे गिर गया-मृत्यु को प्राप्तु हो गया ॥ १०८ ॥ तदनन्तर जिसका विशास पुष्प अस्त हो नवा या तथा जिसकी बात्मा मिर्क्यात्वरूपी दाह ज्वर से विह्नुछ हो रही थी ऐसा

१. दुन्तितं व+ जनार्वितः व+ ।

२: वाएविष्यामे ४० ।

३. जिल्लास ।

## वसन्ततिसक्य्

भारता कुयोनिषु विरातसम्बन्धवाप मामुध्यकं पुनरिष्ठाःकुतपावभारात् । सोक्सतवाद्धि निवासिक्तिकार्वपाकासान्येति कि किथितु नीव्यति कि न पत्ते ॥११०

#### र्न्यवा

बस्याः पुरे भारतबैद्धकथन्या क्षीकान्युचे राजगृहे द्विजोऽभूत् । साम्प्रित्यपूर्वीयमनाव्येयः पारासरी तस्य वयूष्य नान्ना ॥१११ भूत्वा तयोः स्थावर इत्यामिक्यां विश्वतसुतः स्थावरकर्ममुक्तः । कृत्वा तयोः सरकरिणां वगाम स बह्यकोवां वशसावरायुः ॥११२

### मास्त्रिमी

सहज्ञमजिषिभूषाशीममन्दारमाकामकयज्ञरसरम्यं बेहमासाच सद्यः । चिरमरमत सत्र स्कीतसंपरसमेतः सुरयुवतिपरीतः पूर्णकामो निकामम् ॥११३

।। इत्यसगहते भीवर्षमानकाच्ये मरीचिंतनुष्यमयकानी नाम तृतीयः सर्गः।। ३ ॥

बह देव का जीव स्वर्ग से क्युल हो दु: लों को मोगता हुआ चिरकाल तक श्रस और स्थावर योनियों के मध्य निवास करता रहा।। १०९।। आववर्यकारी पाप के भार से विरकाल तक कुयोनियों में अमण कर देव का वह जीव किसी तरह यहाँ पुनः मनुष्यमय को प्राप्त हुआ सो ठीक ही है; क्यों कि अपने द्वारा किये हुए कर्म के उदय से यह जीव इस संसार में किसके सम्मुख नहीं जाता? क्या नहीं छोड़ता? और और क्या नहीं धारण करता?।। ११०।। तदनन्तर इस भारतवर्ष की लक्ष्मी के कीडाकमलस्वरूप राजगृहनगर में एक शाल्डिस्यायन नाम का ब्राह्मण रहता था, उसकी स्त्री का नाम वारासरी था।। १११।। स्थावर नाम कर्म से मुक्त हुआ वह जीव उन दोनों के स्थावर नाम को धारण करनेवाला पुत्र हुआ। परन्तु फिर भी परित्राजकों का तप कर ब्रह्म लोक को प्राप्त हुआ वहां उसकी दश सागर को आयु थी।। ११२।। सहज मणिमय आभूवण, रेक्षमी वस्त्र, मन्दार वृक्ष की माला तथा चन्दन-रस से रमजीय शरीर को प्राप्त कर वो शीघ ही विशाल सम्पत्ति से युक्त हो गया था, देवाञ्चनाओं से जो चिरा रहता था तथा जिसके मनोरच पूर्ण हो गये थे ऐसा वह देव वहाँ चिरकाल तक जत्मधिक कीड़ा करता रहा।। ११३।।

श इस प्रकार असन कविविर्णनत श्री वर्ज्यमान काव्य में मरीवि के मनुष्य अब की प्राप्ति का वर्णन करनेवाला तीसरा सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

रै. पापनारः व० । २. वासं व० । ३. मरीविविकानं नाम व० ।

# क्युक्त सर्वाः नाकसारिका

वय जारतनेतावृद्धतेतीतावृत्यतेष्विववृद्धाः स्थानि । प्राप्ति व्यवनायका व्यवनायः वृद्धाः विवादि । प्राप्ति व्यवनायका व्यवनायका विवादि । प्राप्ति व्यवनायका व्यवनायका व्यवनायका व्यवनायका व्यवनायका व्यवनायका व्यवनायका । प्राप्ति व्यवनायका । प्यवचनायका । प्राप्ति व्यवचवित्यका । प्राप्ति व्यवच्यवव्यक्य । प्य

## चतुर्थ सर्व

तदनन्तर भरतक्षेत्र की इस भूमि पर अपनी कान्ति से स्वर्गकोक की शोभा को वारण करने-वाला मगध नाम से प्रसिद्ध एक देश है। यह मगचदेश पुण्यात्मा जीवों के निवास का अद्वितीय हेतु है।। १।। जहाँ समस्त ऋतुओं में धान के खेत, धान की सुगन्वि से आकृष्ट भ्रमरों के समूह से आच्छादित रहते हैं जिससे ऐसे सुशोभित होते हैं मानों तोताओं के आक्रमण के अब से किसानों के समूह ने उन्हें नीलरज़ के बस्त्र से डॅंक रखा हो।। २।। जिनमें खिले हुए सामान्य कामक तथा नील कमलों के बीच सारस, हँस और चक्रवाक पक्षी कीवा कर रहे हैं तथा जिनके तट मेंसीं के द्वारा मिलन कर दिये गये हैं ऐसे जलाक्षयों से वह देश सब ओर से ब्यास है।। ३।। चक्रते हुए गन्ना पेरते के यन्त्र और गाड़ियों के समूह के चीत्कार शब्द से जिनमें कानों के विवर विदीर्ण हो रहे हैं तथा एकत्रित किये हुए धान्य की राशियों के निकट चलनेवाले बैल उन धान्य की राशियों को चुट्या रहे हैं ऐसे गाँवों से यह देश सुशोभित है।। ४।। जहां पविक, बनों में केले खाने के बाद नारियकों का पवित्र पानी पीकर तथा नवीन पर्कवों की क्रम्या पर सोकर विश्वाम करते हैं।।५।। उस मगध देश में पृथिबी तल की सर्वभिन्न सम्पत्तियों के समूह का स्थान, तथा उत्तिकों के करोशों के समूह से निकलते हुए क्रम्यानुक के बहुत वारी यूओं से विश्वका रक्ष व्यक्ष कथा है ऐसी

१. 'विवयं सर्वाका वता पुरुषेस्यक्य मेन हु मान्ववहिष्यीयम्'---क्वावन्वको मरिकिके ।

२, मास्यमान नव ।

प्रतिमापतशास्त्रपद्मरागधुतिभिः पाइकिताम्बुरम्बुबातः । नवविद्वसवाक्रमिश्रवीचेः सरितां वस्युच्याह यत्र काल्सिम् ॥८ उच्होचतकस्ववस्पतीनामतुकां कान्तिमुबीवय निनिनेषाः । अयुगाव्यसिविस्मयेन यस्मिन्यपुषा इत्यनुमन्यते गुकोकः ॥९ सवनाप्रनिवद्यमीकमासां निवहैः संबक्तिमंगस्तिहस्तैः । विश्वकारिय सर्वतः करुक् बहुते यत्र शक्ती निजं निशासु ॥१० नुपतिर्जनित प्रतीतर्वको नियतेजोवषयन्यकानुर्वका । स्वयम्बिन्हीतविद्वस्युतिर्नेवरं तत्प्रसद्यास विद्यस्तिः ॥११ नवच्युरनृत्रसत्यक्षाकी मन्नतां पूरविता मनोरवानाम् । विनयेकवनोज्यितरे जिलात्या परमासीव् गुजसंपदा पर्व या ॥१२ अभवस्थानकेष योजनस्य त्रियनस्थानितरिषेकतासुपेता । पवकीय सतीव्रतस्य सिद्धेर्वियमी तस्य जनेदवरस्य जाया ॥१३ विकितासिकभूतको निषाय स्वहिते मस्त्रिचि राज्यतस्त्रचिन्ताम् । मुगन्नाववृक्षा तथा गरेन्द्रः सह सर्वेतुंच्यानि निविवेश ॥१४ अवलीर्यं विवस्तयोषदारस्तनयः स्पातनयो वभूव देवः । बजहरत्रकृति कृती स विन्धां कुशलो विश्वकलासु विश्वनन्दी ॥१५

सूर्यं की किरणें जहाँ व्याध्यचमं की शोभा को धारण करती हैं।। ७।। प्रतिबिम्बित कोट के पधाराग-मणियों की कान्ति से जिसका पानी लाल-लाल हो रहा है ऐसी परिखा जहाँ, नवीन मुँगाओं के समृह से विभिन्न तर्ज़ों वाले समृद्र की कान्ति को धारण करती है।। ८।। बड़े-बड़े महलों की छतों पर स्थित स्त्री-पुरुषों की अनुपम कान्ति को देखकर अत्यधिक आश्चर्य से देव आज भी निमेष रहित हैं ऐसा जहां के मनुष्य समझते हैं ॥ ९ ॥ जहां रात्रि के समय महलों के अग्रभाग में खिनत नीलमणियों की कान्ति के समृह से व्यास किरणरूपी हाथों से चन्द्रमा ऐसा दिखाई देता था मानों वह अपने कलकू को सब ओर छोड़ ही रहा हो।। १०।। संसार में जिसका वंश अत्यन्त प्रसिद्ध है, जिसने अपने तेजरूपी दाबानल से शत्रुओं के वंशरूपी बाँसों को जला दिया है तथा जिसकी समस्त विभित्त याचकों के द्वारा अपने आप ग्रहण की जाती है ऐसा विश्वभृति नाम का राजा उस राजगृह नगर का शासन करता था।। ११।। नीति ही जिसके नेत्र हैं, जो बहुत भारी पराक्रम से सुशोमित है, जो सेवकों के मनोरथ को पूर्ण करनेवाला है, जो विनयरूप अद्वितीय धन से सबल है तथा जितेन्द्रिय है ऐसा वह राजा गुणरूप सम्पदाओं का अद्वितीय स्थान था ।।१२।। उस राजा की जियनी नाम की स्त्री थी जो ऐसी जान पड़ती थी मानों यौवन की लक्ष्मी ही हो, अथवा एकता को प्राप्त हुई लीनों जगत् की कान्ति ही हो, अथवा पातिव्रत्यधर्म की सिद्धि का मार्ग ही हो ॥ १३ ॥ समस्त पृथ्वीतल को जीतनेवाला राजा विव्वभूति, अपने हितकारी मन्त्री के ऊपर राज्यतन्त्र की जिन्हा को निहित कर उस मुगनयनी के साथ समस्त ऋतुओं के सुक्षों का उपभोग करता था।। १४।। स्थावर का जीव देव, बह्या स्वर्ग से अवसीर्ण होकर उन दोनों के विश्वसन्दी नाम का उत्कृष्ट पृत्र हुआ । विश्वनन्त्री प्रसिद्ध नीतिश्र था, कार्य सिद्ध करनेवाला था, उसने अपनी दिव्य-स्वर्गसम्बन्धी प्रकृति को नहीं छोड़ा वा तथा समस्त कलाओं में वह कुशल वा ।।१५।। तदनन्तर एक समय राजा

क्ष्यान्तक्षेक्या विक्रोपय अस्तिहारं करता क्रोसपृतित् । <del>डति विकासतिका विकासकाः स्थितियाञ्ची मुप्तिर्मुगुन्तमानः</del> ॥१९ बपुरस्य पुरा विकास मुख्यं युप्तकेतील वर्षामासमित्र ह बरिया परितेन काशिपूर्व शरियं सन्त्रति करय वा न कोण्यम् ॥१७ सकतेन्त्रवास्थारम्बद्धाः करका विष्युतवा विराष्ट्रतोति । न बहारित स्थापि बीजिसाको कर् पुरुष निवर्कते हि मोहः १११८ जैवनन्य यदे यदे जिरशेष शिविषां ऋषुत्रमं निषद्यक दृष्ट्या । परितं मक्योवनं बन्धामकमन्त्रेज्ञानेकारे प्रयस्मात् ॥१९ बचवा किरिहास्ति बेहचायां प्रवासं अन्यको विनष्टवार्गे । भ्रमतो सततं स्वकर्णयाकविति निर्वेषपुरावनामहीकः ॥२० अवयन्परिपासदुःवाबीवं विकारी राज्यानुषं सदा गरेमाः । विविताविकसंपृतिस्थितीयां महतां कि विवयेषु संस्टिरस्ति ॥२१ वयकातवदारणस्य मुळे विनिवेददावरकं विद्यासमृतिम् । तनवं च निवाय वीवराज्ये कारकतिःस्युहता सतां हि चुडा ॥२२ उपयम्य बतुःशतैनेरेन्द्रेः सहितः श्रीवरपावपद्ममुक्तम् । अवरामरताबुरैतकामी विनवीको पृथिवीपतिः प्रपेवे ॥२३

विश्वभूति, समीप आते हुए वृद्ध द्वारपाल को देख शरीर की स्थिति से ग्लानि करता हुआ निश्चल नेत्र हो इस प्रकार विचार करने लगा।। १६।। इसका जो शरीर पहले उत्कच्ठा से युक्त स्त्रीजनों के द्वारा करवट बदल-बदल कर प्रीतिपूर्वक सेवित हुआ या वही इस समय झुरियों तथा सुफेद हालों से आक्रान्त हुआ किसके लिये शोचनीय नहीं है ? ।। १७ ।। यह द्वारपाल यद्यपि वृद्धावस्था से झक-शोरी हुई समस्त इन्द्रियों की शक्तिरूप सम्पत्ति से तिरस्कृत हो रहा है तथापि जीवित रहने की आशा को नहीं छोड़ता है सो ठीक ही है; क्योंकि बुद्ध मनुष्य का मोह निश्वय से बढ़ता ही है 11१८।1 यह जो पद-पद पर ग्रीवा को नीची कर तथा शिथिल भौंहो के युगल को दृष्टि से रोक कर नीचे देस रहा है उससे ऐसा जान पड़ता है मानों पड़े हुए नवयौदन को प्रयत्नपूर्वक खोजने के किये ही पृथिवी पर देख रहा है।। १९।। अथवा जिसमें मार्ग का पता नहीं ऐसे इस संसारक्षी वन में अपने कर्मोदय से निरन्तर भटकते हुए प्राणियों का कुशल क्या हो सकता है ? इस प्रकार विचार करता हुआ राजा वैराग्य को प्राप्त हुआ।। २०।। राज्यसुख परिपाककाल में इ:स का कारण है ऐसा जानते हुए राजा ने उसे तत्काल छोड़ दिया सो ठीक ही है; क्योंकि संसार की समस्त स्थिति के जाननेवारुं महापुरुषों की क्या उसमें वासिक होती है ? वर्षीत नहीं होती ॥ २१ ॥ वह रवेत छन के नीने छोटे भाई विज्ञासभूति को नैठाकर और युनराज पर पर पुत्र को नियुक्त कर विरक्त हो गया सो ठीक हो है; क्योंकि सत्पुरुषों को नि:स्पृष्टता ही अच्छी सगती है—उसीको वे प्रीतिपूर्वक बारण करते हैं ।।२२।। अजर-अमर अवस्था की प्राप्त करने के इच्छक राजा ने चार हज़ार राजाओं

१. मुहुद्दरतेव म० ।

२. असंभूतं मण्डनमञ्जूमण्डेर्नच्टं का मे योवनस्तानेतत् । इतीत वृक्षो नतपूर्वकायः पर्यमनकोऽयो जुनि बम्बानीति ॥५९॥—धर्मक्षमाँग्यूवक सर्व ४ ।

क्यमम्ब विनिवितारिकोतं इतवस्वर्गमर्थं विशासभूतिम् । अभिवृद्धिनियाम राजकवनीः सरातं कल्पकतेन कल्पनुकाम् ॥२४ व्यक्तित्रीय नवेश वीरकवश्या युक्तराको बससम्पदा पितुन्यम् । म विस्तक्ष्यति स्म नेविनीशं स्थितिनाक्षामति कि महानुमावः ॥२५ श्रातीनः सकतैः सका वरोतं विश्वनक्तमपुष्रताम्बयुष्टम् । बल्गिश्राधमानिभाषिक्षोभं युवराचः समकारवद्विचित्रम् ॥२६ कवितेन विकासिनीयनेन व्यहरसम्बस्ह निकारुरम्ये । सहकारतके रतिक्रितीर्थं स्थितककेट्रिविवादरादवञ्चम् ॥२७ नरनाव परेल्य सम्बद्धायाः त्रियसुतुः प्रथमो विशासनन्ती । अभवन्यव्यविकेत मसी मक्तेगापि निरक्ताः करीव ४२८ स क्याबियुरीक्य कीकाणीयं युवराजस्य वर्ने मदेनमानी । अनगै प्रजियाच वॉजलाझस्तंद्रपादाय विश्वेति याचते स्म ॥२९ सनवाय वर्ने अवस्था राजन्यवि कार्यं सम जीविते तवास्ति । इति सा रहसि स्ववल्कभत्वावनुबन्धेन नराविषं बनावे ॥३० सहसा अध्योग बरक्षमाया युवराचे स्वहितैकमानसेऽपि । अवनद्विकृति विशासभूतिः प्रियमानेः स्वजनी हि वैरिवर्गः ॥३१

के साथ श्रीधर गुरु के चरणकमलों के मूल में जाकर जिनदीक्षा घारण कर ली।। २३।। जिसने शतुओं के समृह को जीत लिया है तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य-इन छह अन्तरङ्ग शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है ऐसे विशासभृति के समीप जाकर राज्यलक्ष्मी उस तरह निरन्तर बृद्धि को प्राप्त हुई जिस तरह कल्पवृक्ष के समीप जाकर कल्पलता बृद्धि को प्राप्त होती है ।। २४ ।। युवराज यद्यपि नीति, वीरश्री और शक्तिरूप सम्पदा के द्वारा अधिक था ती भी बहु अपने चाचा राजा विशासभूति का कभी उल्लङ्कन नही करता था सो ठीक ही है; क्योंकि महान् पुरुष क्या मर्यादा का उल्लक्कन करते हैं ? अर्थात् नही करते ॥ २५॥ तदनन्तर युवराज ने एक ऐसा अनोसा बाग बनवाया जो समस्त ऋतुओं से सदा ब्याप्त रहता था, जिसमें मत्त भौरे और कोयलें शब्द करती रहती थी तथा जिसकी शीभा इन्द्र के नन्दनवन को तिरस्कृत करनेवाली थी।। २६।। वह तीनों काल में रमणीय रहनेवाले उस बाग में सुन्दर स्त्रियों के साथ विहार करता था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानों आम्रवृक्ष के नीचे रितसहित बैठे हुए कामदेव को आदर-पूर्वक खोजने के लिये ही विहार करता था।। २७ ।। राजा विकासकृति और उसकी स्नी सवमना का विकासनम्बी नाम का प्रथम प्रियपुत्र था जो नवयौवन से अस्त या तथा काम से हाथी के समान निरक्क्षण हो रहा था।। २८।। मदोन्मत्त हाथी के समान चलनेवाले विकास्थनन्त्री ने किसी समय युवराज के उस दर्शनीय बाग को देखकर साना-पीना स्रोद दिवा और माता के पास जाकर याचना की कि वह बाग युवराज से लेकर मुझे देवो ।। २९ ।। माता को पुत्र बहुत ही प्यारा वा इसिक्समे उसने एकान्त में आग्रहपूर्वक राजा से कहा कि हे राजन ! यदि तुम्हें मेरे जीवन से प्रयोजन है तो पुत्र के लिमे बाग देवों।। ३०॥ युवराज मधापि अपने हिस में

१. पर्श व० । २. दिवति म ।

मण्डिकारणीयद्वानुकोन द्वारणाह्नाः ह्वारणगास्यक्षम् ।
स्वयानकोनवान्त्राः विद्यानकोन स्वारणं मं पुरस् ११३२
किस्तोवस्या स्वीर सानो कार्याणसम्बद्धाः विद्यान्तिः ।
इति वाणपुरस्त्राह्माः विद्यान्तिः विद्यान्ताः प्रतिवाद्याः ।।
स्वयाः विद्यानः वः विद्यान्तिः विद्यान्तिः प्रतिवाद्याः ॥१४
स्वरास्य वर्षस्त्रात्रवेद्यां क्ष्यान्तिः प्रतिवाद्याः ॥१४
स्वरास्य व्यविद्यान्तिः रस्त्य विकासम्बद्धाः वर्षाकोः वर्षाकोऽपि ॥१५
स्वर्षस्यकोऽपि सोवर्ष्य व्यवद्याः विद्यान्त्रवाद्यान्तिः ।।१५
स्वर्षस्यकोऽपि सोवर्ष्य व्यवद्याः विद्यान्त्रवाद्याः ।।१६
स्वर्षस्यकोऽपि सोवर्ष्य व्यवद्याः वर्षाक्षान्तिः ।।१६
स्वर्षस्यकोऽपि सोवर्ष्य वर्षाः व्यवद्यान्तिः वर्षाक्ष्यक्षाः ।।१६
स्वराद्यान्तिः प्रतिवाद्याः वर्षाः वर्षाक्षान्तिः ।।१६
स्वराद्यान्तिः प्रतिवाद्याः वर्षाः वर्षाक्षान्तिः ।।१६
स्वराद्यान्तिः प्रतिवाद्याः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः ।।१६
स्वराद्यान्तिः प्रतिवादः प्रतिवादः वर्षाः वर्याः वर्षाः वर्षाः वर्याः वर्षाः

एक जिल्ला था-सदा राजा के हित का विचार रसता वा तो भी विकास भूति स्त्री के कहने से उस पर विकारभाव को प्राप्त हो गया सो ठीक ही है; क्योंकि स्त्री के प्रेमी मनुष्य के लिये स्वजन भी शत्रूरूप हो जाता है।। ३१।। सदनन्तर क्या करना चाहिये इस विषय की आकूलता से युक्त राजा ने शीघ्र ही एकान्त में मन्त्रिमण्डल को बुलाकर वह सब समाचार कहा और उसका उत्तर पूछा ।। ३२ ।। मन्त्रियों के समृह ने शिर हिला कर जिसे प्रेरित किया था ऐसा कीर्ति नाम का मन्त्री. मिलन दृष्टि के द्वारा ही राजा की नीतिश्रष्ट मनोवृत्ति की जानकर इस प्रकार के वचन बोला ।। ३३ ।। हे राजन् ! विश्वनन्दी मन से तथा क्रिया से कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं है । हमने स्वयं समीप जाकर तथा गुप्तचरों के द्वारा उसकी अनेक बार परीक्षा की है ।। ३४ ।। जिसे समस्त मौलवर्ग-मन्त्री आदि प्रमुख लोग नमस्कार करते हैं तथा जिसके पराक्रम की प्रवृत्ति नीलिपूर्ण है ऐसे उस युवराज को यदि विजय की इच्छा होती-तुम्हें परास्त कर वह राज्य प्राप्त करना चाहता तो हे राजन ! उसके लिए समस्त पृथिवीतल पर असाध्य क्या है ? अर्थात् कुछ भी नहीं है ।। ३५ ।। मयीदा से सुक्षोमिल रहने पर भी आपकी बुद्धि माई के उस प्रियपुत्र में को कि अस्पन्त अनुकूछ रहता है, प्रतिकृष्टता को प्राप्त हो रही है; अतः वैर को उत्पन्न करनेवाली इस राजकक्ष्मी की विकार है।। ३६।। मरण का कारण विष कोई बस्तु नहीं है, दृष्टिपय के रोकने में निपुक बन्बकार कुछ नहीं है और बहुत दुःस उत्पन्न करनेवाला अयक्कर नरेक भी दूसरा नहीं है। स्याव के शाला पूरुष स्त्री की ही निषं, अन्यकार बीर भर्यकर नरक बढ़ते हैं ॥ ३७ ॥ आप सी नीसि-मार्थ के जाननेवाकों में औष्ठ हैं बदा: सापको स्त्री का मनवाहा कार्य करना अविदा नहीं है। ब्रसायुक्यों के वर्षन में प्रवृत्ति करनेवाका मनुष्य क्ष्यप्य ही विपत्तियों की पात्रता की प्राप्त होता

१, मीकिवर्षे ४०, मीक्कोकी: ४० ।

न बहाति वर्ग स याच्यनानो अवता सद्गतरम्बदातुरसः । बबकोक्य नाव बुद्धबुद्धचा ननु करवानिनते मितनं सुक्या ॥३९ अनवाय्य वतं प्रवासि कीर्यं जियया बावकत्वया प्रताद्वमानः । हरबाय हठात्प्रकारी केत्र्यतिपकारम तदावपेत्रय प्रथम् ११४० स्वितिहीनविति प्रतीससस्याः सक्छास्त्वामपहाय राजपुर्वयाः । उपयानित तदा तनेव बीरं भूवि विद्यातनदा इवाम्बुराक्षिम् ॥४१ विजितान्यनरेक्षरोऽपि राजन्युवराजस्य पुरो न भाति युद्धे । प्रमुदाकरवन्युवहिनादी किरती रहिनवर्य सहस्ररहनेः ॥४२ अथवा निहतः स युद्धरक्ते सवता वैववहोन वा कर्पवित । विक्वाति अगरकतापकारो बहुळे नश्तमिकान्यकारराज्ञिः ॥४३ अनपेतनमं विकासरम्यं वक्तं कर्णरसायनं बुधानाम् । हितनित्यभिवाय मन्त्रिपुचये विरते प्रत्यवदत्तराविनोषः ॥४४ इयमीवृशमेय यतप्रचीतं भवता कृत्यविदा तदेव कृत्यम् । तर्नुपायमुदीरयार्यं येग अतहीनं तदवाप्यते सुक्षेत्र ॥४५ इति तहचर्न निशम्य पत्युः पुनक्ते सचिवी विचारवक्षः । तनुपायवरं वयं न विद्याः कृतको यस्तदवामये विपाने ॥४६

है।। ३८।। आप याचना करते हैं और वन की सुन्दरता में अनुरक्त युवराज वन को नहीं देता है तो हे स्वामित ! यहाँ आप शुद्ध बुद्धि से-पक्षपातरहित दृष्टि से देखिये। इट वस्तु में किसकी बुद्धि लब्ध नहीं होती ? अर्थात् सभी की बुद्धि लुब्ध रहती है।। ३९।। यदि बन को न पाकर आप क्रोध को प्राप्त होते हैं अथवा स्त्री के द्वारा वचनरूपी कोड़ा से लाड़िल होते हुए विरोधी के पक्ष की उपेक्षा कर हठपूर्वक हरण करने के लिये प्रवृत्त होते हैं तो शक्तिसम्पन्न समस्त प्रमुख राजा 'यह नीति से भ्रष्ट हैं' ऐसा समझ आपको छोड़कर उसी घीर-वीर के पास उस प्रकार वले जावेंगे जिसप्रकार कि पृथिबी पर प्रसिद्ध नद समुद्र के पास चले जाते हैं।। ४०-४१।। हे राजन् ! यद्यपि आपने अन्य राजाओं को जीत लिया है तो भी युद्ध में युवराज के आगे आप उस तरह सूशोभित नहीं हो सकते जिस तरह कि दिन के प्रारम्भ में किरण-समूह की विसेरनेवाले सूर्य के सामने चन्द्रमा सुशोभित नहीं होता ॥ ४२ ॥ अथवा दैववश युद्ध के मैदान में वह किसी तरह आपके द्वारामारा भी गया तो जिस प्रकार कुरुगपक्ष में अन्धकार की राशि रात्रि को आच्छादित कर लेती है उसी प्रकार लोकापबाद जनत् को आक्छादित कर लेगा।। ४३।। इस प्रकार नीति युक्त, फलकाल में रमणीय तथा विद्वानों के लिये कर्णप्रिय हितकारी वचन कह कर जब प्रधानमन्त्री चुप हो गया तब राजा ने इसका उत्तर दिया ।। ४४ ।। राजा ने कहा कि कार्य के जाननेवाले आपने जो कार्य कहा है यह यद्यपि ऐसा ही है तथापि हे आर्य ! वह उपाय बताओं कि जिससे किसी हानि के बिना ही सूस से वह बन प्राप्त किया जाय ।। ४५ ।। राजा के यह वचन सुन कर विचार करने में चतुर मन्त्री ने फिर कहा कि हम लोग उस श्रेष्ठ उपाय को नहीं जानते हैं जो उस बन की प्राप्ति के लिये पलकाल में

१. नराविराजः व०। २. तदुपाव म०।

यवि वेरिस विकारन से एक्युक्काम काराजी है। असि पूर्व विभिन्नाः । मनु हुत्वविषो अमरकारीकः कविषोद्धिः स्वयतं प्रवयतुनीयः ॥४७ इति वार्यपुरीर्थं वन्त्रिपुरवे विश्ते मन्त्रियकान्वितवर्थं राका । मनसा रवनमाकत्रका किविसस्सापुत प्रवादिनं करावे ॥४८ भवतः विवितो ग कि असीतः असिपूरो परि कामकवनायः । मस वर्तत इत्यहं बिहुन्तुं इतयम्बेलि तयात्रपुत्र परचात् ॥४९ इति राष्ट्रचर्न निहास्य सस्यक् प्रक्रियाचेवसुवायं विश्वगाची । मयि तिकति कसाय प्रयातः विविच प्रेयम भागमुं विजेकी ॥५० प्रतिपक्षममाप्य महत्रतायो मुखयोरेय विषे विद्यीयगानः । नरकाव न करतु वीकिसो यः परकाविःक्रियतां स्वया स तथ ॥५१ इति गार्मनियाय सावसेयां कुगरप्यानसपूर्वकादनीयाः । विसर्सर्व तमेव सोऽप्ययासीस्त्रविवायोगवगस्य वाभिरवाम् ॥५२ विवसैरव सम्मितैः स्ववेशं तरसातीस्य नवेन संगताभिः । पवि राजककोटिभिः परीतो रियुवेशस्य समीवमाससार ॥५३ प्रविश्वासय दूरतः समान्तं प्रतिहारेण सहान्यदा प्रतीतः । व्रजपट्टकवद्धसर्वदेही युवराका बबुते बनाविरकः ॥५४ प्रजनाम निवेशितेन भूम्यां शिरसा नायमनायवसातं सः। जभिसद्य च विष्टरोपविष्टं स्थितवांस्तरिप्रयवृश्चिद्यस्वेते ॥५५

अच्छा उपाय कहा जा सके।। ४६।। यदि आप जानते हैं तो अपनी बुद्धि से उस उपाय को करी क्योंकि बुद्धियाँ प्रत्येक पुरुष की विभिन्न प्रकार की होती है। यह निष्वित है कि कार्य करने में राजा ही प्रमाण होता है मन्त्री तो अपना मत प्रकट करने में ही समर्थ होता है।। ४७।। इस प्रकार के वचन कह कर जब प्रधान मन्त्री चुप हो गया तब राजा ने मन्त्रिगणों को विदाकर मन से स्वयं ही कुछ विचार किया और शीघ्र ही युवराज की बुलाकर कहा।। ४८।। हे भले पुत्र ! यह क्या तुम्हें विदित नहीं है कि कामरूप का प्रख्यात राजा मेरे विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्ति कर रहा है इसलिये उसे नष्ट करने के लिए मैं शीघ्र ही उसके सत्मुख जाता हूँ ॥४९॥ राजा के इस बचन को सुनकर, पुषराज विश्वनाची ने अच्छी तरह प्रणाम कर इस प्रकार कहा कि हे राजन ! मेरे रहते हुए जापका प्रयास क्या है ? आप मुझे भेजिये, मैं इसे जीतूँगा ॥ ५० ॥ मेरा प्रताप शबू को न पाकर चिरकाल से भुजाओं में ही विलीन होता आ रहा है। हे राजन ! आपने उसे कभी देखा भी नहीं है अब उसे कामरूप के राजा पर अच्छी तरह प्रकट होने दिया जाय ॥ ५१ ॥ इस प्रकार के गर्बपण बच्चन कह बिडबतन्दी ने फिर से राजा को चिर शुका कर प्रणाम किया। फलस्वरूप राजा में उसे ही विदा किया और वह भी उपवन की रक्षा कर कामक्य गया।। ५२।। तदनन्तर कुछ ही विनों में बेन से अपने देख को लीच कर यह सन् देश के समीप जा वहुँचा । मार्ग में वह नीतिपूर्वक मिले हुए जनेक राजाजों के वलों से संयुक्त होता जाता था ।। ५३ ॥ किसी एक दिन युक्याज ने द्वारपाल के साथ सभा में प्रवेश करते हुए पूर्व परिचित ननरक्षक की दूर से देखा। बनरक्षक के समस्त क्षरीर पर वायों की पदिट्यों बेची हुई की ॥ ५४ ॥ वनरक्षक ने बनायों के

वाजवासमयीयविषयं पूर्वं स्वितिरेषं निवेषितं सरीरेः ।
पुण्यक्षितियरेणं पूरो विधानायागमस्य कारणं सः ॥५६
भरताक्ष्योरसुस्यागम्यक्षयोगमनं विसाद्यागम्यो ।
विद्याति स्य भगरमतावसोगमं तद्यि भोकाति वस्तुनं च रतोः ॥५७
स्ति सेय निवेषितां विदित्या वनवातां कुनितोऽनि विश्वनन्दी ।
क्षेत्रमीरवित स्य वीरचितः सम्या तानमं कीकवान्वेषेय ॥५८
महतीयम् तस्य वार्यात्या सहसा स्नानपुरस्तरां सपर्याम् ।
विवधावाचिषः स च असावं पुण्यतास्य नमस्यवाचनचः ॥५९
वाच सेय ववेः प्रतावस्तरस्या परमा च प्रचानितः सपत्यः ।
प्रविचत्यं करं वितीर्यं वारं विनिवृत्वापि तवासया जगाम ॥६०
निरवर्ततं वेगतो युवेषः सक्तिकृत्यं ततस्तवा तवासाम् ।
स्वपुरं अतिपूत्रमं राजकोकं विद्यागप्रतिनः प्रतिप्रयाणम् ॥६१
वावकोक्षयति स्य स स्वदेशं तरसा प्राप्य यकायमानकोकम् ।
किनियं क्ष्यदेति तेन पृष्टो निक्तवित्वानिवद्यनामयेगः ॥६१

साथ स्नेह करनेवाले तथा सिंहासन पर बैठे हुए अपने स्वामी के समीप जाकर उन्हे पृथिवी पर अके शिर से प्रणाम किया और प्रणाम के पश्चात् वह उनकी प्रेमपूर्ण दृष्टि द्वारा प्रदत्त स्थान पर बैठ गया।। ५५ ।। तदनन्तर क्षणभर बैठकर स्वामी द्वारा पूछे गर्ये वनरक्षक ने अपने आने का कारण कहा सो उसका वह कहना पुनरुक्त के समान हुआ, क्योंकि चावों से युक्त शरीर के द्वारा वह कारण पहले ही कह दिया गया था।। ५६।। उसने कहा कि राजा की आजा से हम सबको तिरस्कृत कर विशासनन्दी उपवन में प्रविष्ट हो चुका है। इस संदर्भ में रक्षकों ने आपके प्रताप के योग्य जो कुछ किया है उसे भी आप सुनेंगे।। ५७।। इस प्रकार वनरक्षक के द्वारा कहा हुआ वन का समाचार जान कर विश्वननदी यद्यपि कृपित तो हुआ तो भी घीर-वीर चित्त के घारक उसने लीलापूर्वक दूसरी कथा छेड़कर उस समाचार को उपेक्षित कर विद्या ॥ ५८ ॥ तदनन्तर विश्वनन्दीं ने शीघ्र ही उस वनरक्षक का स्नान सहित बहुत सत्कार कराया । सेवक के इस सत्कार से राजा सुशोभित हुआ और राजा से प्रसाद को पाकर वह सेवक भी अतिशय नम्न हुआ ॥ ५९॥ परचात् युवराज विक्वनन्दी ने नीति तथा बहुत भारी प्रताप के बल से शत्रु को अधीन किया जिससे उसने आकर युवराज को प्रणाम किया, अत्यन्त श्रेष्ठ कर प्रदान किया बोर उसके अनन्तर बह युवराज की आज्ञा से लौट कर वापस चला गया ।। ६० ।। सदनन्तर युवराज, राजा विज्ञासभूति की जाज्ञा को सफलकर वेग से अपने देश की ओर छौटा। छौटते समय उपमारहित युवराज प्रत्येक पड़ाव पर राजाओं को सन्यानिस कर विदा करसा जाता था।। ६१।। शीक्ष ही स्वदेश को प्राप्त-कर उसने देखा की बहुत-से कीय आगे जा रहे हैं। 'यह क्या है कहाें इस प्रकार युवराज के पूछने पर अभिषक्ष नामक मिन्नी सनुष्य ते महा कि हे नाय ! विकासकारी आपके वन को चारों और से

१. संबंधारयति सम ४० ।

र. कीक्साम्बद्धेय स्ट्र

व्यक्तिकी मेर्ने विद्यालको सर प्रमु पूर्वरतं विद्याचे चीत्रकृत् - अवार्ग की व्यवस्थानिक कीच् अस्ताची भूवकीः स ग्रहणकृतिः ॥६३ संबंदिन गांतवते बाजानी बुसलांसकूच विजनार्व अवेत । कवित्री य मका अवाजवृत्ती तकिये वेच वर्ग म वेचित किल्लित ॥६४ इति सञ्चलेन विकासकी स विकासित समाद चीरमायः। अवते पन वय विस्तृतिसम्बर्धानसम् पुरःतिवतं य वामा ॥६५ विनियाय यदि प्रवासि सामायभयः कोऽपि विवर्तते न भूत्यः । वदि होन्य सती क्षमानवादी वद कि क्षस्यमञ्जयक्षयक्षेत्रम् शद्६ पुनिरित्वविका गोवितः सन्दाविकः स स्पुक्रनिद्युवाबहार । नरमाय स्था च बौरसक्योसिनुको नेव स्रवेसकेव स्टब्स् ॥६७ जनवृत्तिवृत्तो जवास तरिमन्यमनाकर्य द्वतं पुरापि देव । वरहरूप च स स्वरीयमेथ प्रसनं हुन्तुमपीहते भवताम् ॥६८ इरमञ्जूतमीद्देशेऽपि कोपी अवतस्तज म आवते कर्य वा । प्रतिकृत्वेगसं भवस्ति क्षोके हुमकरपुद्धतमायगारयोऽपि ॥६९ यवि च स्ववि सस्य चन्त्रुकुद्धिः किनु न प्रेचयतीति दूतनेकन् । विहितानीत च प्रवास कार्यभवि भीत्वा रचितानकारी विवार्यः ॥७०

अत्यन्त भगंकर दुर्ग बना कर आपके साथ युद्ध करने की इच्छा कर रहा है जब कि राजा आप दोनों पर एक समान वृत्ति वाला है।। ६२-६३ ।। युद्ध का समाचार जान यह देश, भय से कुछ व्याशक्का करता हुआ शील ही भाग रहा है। है देव ! यह जैसा हो रहा है वह मैंने कहा इसके सिवाय में कुछ नहीं जानता है।। ६४।। इस प्रकार के उसके बचनों से विश्वननवी कुछ विचार कर बोला । बोलते समय उसके वचन बहुत ही गंभीर निकल रहे थे । वह कहने लगा कि मेरी मनौबुत्ति जिस निषय में लिंकत होती थी विघाता उसी विषय को लेकर वागे खड़ा हो गया ॥ ६५ ॥ यदि कौट कर पीछे जाता हूँ तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि कोई भी निर्भय सेवक कौटता नहीं है। यदि विकासनाथी को मारता हूँ तो लोकापवाद होता है। इस प्रकार दोनों कार्य यद्यपि वकृत्य हैं, करने योग्य नहीं हैं तो भी मेरे करने योग्य कीई एक कार्य बताइमें। इस प्रकार राजा के द्वारा बार-बार प्रेरित होने पर मन्त्री ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि हे राजन ! जिस तरह वीरलक्ष्मी विमुख न हो वहीं कार्य करने योग्य है।। ६६-६७।। हे देव! यद्यपि आपने यह पहले ही सुन रक्षा या कि विकासनम्बी ने वन का हरण कर किया है तो भी आप उसके विरुद्ध नहीं हुए । अब यह आपकी ही बस्सु का अपहरण कर हठपूर्वक आपको ही भारने की बेच्टा कर रहा है।। ६८।। यह आश्वर्व की बार्स है कि इस प्रकार की दुष्टता करने पर भी उसपर वापका ब्रॉव क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा हैं ? कोक में अविकूलता को बास हुए बविश्वय उनत बुक की नदी का बेम भी तो उनाव देता है।।६६।। मृदि कापमें उसकी बन्युवृद्धि है- नह जाप की अपना माई समझता है सो एक दूस करी नहीं मैंबता ? बबात बुत मेब कर क्रमा क्यों नहीं माँग केता ? अपराध ही जाने पर सदि में संय ते हान बोह सेता है तो नया जान यूस पर कीय की बास होते हैं ? क्यांत नहीं होते । सांवार्य---

इ. विकासक्षेत्रीह एस कर है . . तू. श्रीक्रवेश्वयोग कर है . . . . .

कुत्रजुरियराभवेऽवि सत्रौ प्रतिकाने न करोति वीकां वः । प्रतिविश्वितामीकाते स परकाशिकारारीमुख्यकंने कळ्यून् ॥७१ सम्मेव पराक्रमस्य काको सबतो मानवतान्नीप्रवरस्य । कवितं च मया विचार्यं कार्यं सद्भां स्वयुक्तयोरियं न वान्यत् ॥७२ इति विक्रमधाकियां समोकं वचनं न्यायियां च तस्य मत्या । विक्रमित्रतमेव विक्रमन्त्यी प्रथयायस्यरिष्ठुर्गसुप्रकोषात् ॥७३

## वसन्ततिसक्स्

सेनामच प्रचुवितां प्रचनागमस्य दूरे निषेक्य सुमदेः सह कैविषदेव ।
दुर्गावकोकनपदेन ज्ञयास वैगानुद्धे निषाय द्ववां युंबरावाँसहः ।१७४
प्रापत्तवप्रतिमसासम्बद्धार्यमातं नानाविषेः धरिगतं परितोऽपि वन्त्रैः ।
विक्यातसूरिनकुरम्बकपाल्यमानं स्थानान्तरोक्छितसितम्बजवीजितादाम् ।१७५
उत्स्कृत्य खातमिषरेण विकञ्चन्य सास्रं भग्ने समं रियुबस्नेन निद्यानसङ्गे ।
उत्पादितेन सहसैव विकामयेन स्तम्भेन भासुरकरो रियुमाप कोपात् ।१७६
नायान्तमन्तकिमं तमुवप्रसत्त्वमाकोक्य वेपसुगृहीतसमस्तगात्रः ।
तस्यौ कपित्यतक्रमेत्य विद्यासनम्बी मन्दीकृतस्यति बहुत्ववनं भयेन ।१७७

उद्यान का अपहरण कर लेने पर भी यदि उसके हृदय में आप के प्रति बन्ध्य का भाव होता तो वह दूत मेज कर अपने उस भाव को प्रकट करता और इस स्थिति में आपका क्रोध न करना भी उचित ठहरता । परन्तु उसने अपराघ करने पर भी कोई दूत नहीं मेजा इससे सिद्ध है कि उनके हृदय में आपके प्रति कोई बन्धृत्व का भाव नहीं है। इसलिये उसके प्रति आपके हृदय में क्रोध का उत्पन्न होना उचित ही है।। ७०।। बहुत भारी तिरस्कार करनेवाले विषद्ध शत्र पर भी जो पौरुष नहीं करता है वह पीछे अपनी स्त्री के मुख-रूपी दर्पण में प्रतिबिम्बित कलकू को देखता है अर्थात् स्त्रियों के समक्ष उसे लिजित होना पड़ता है।। ७१।। आप मानी मनुष्यों के अधिपति हैं अतः आपके पराक्रम का यही काल है। मैंने यह विचार कर कार्य कहा है। तुम्हारी भुजाओं के अनुरूप यही कार्य है, अन्य नहीं ।। ७२ ।। इस प्रकार मंत्री के पराक्रमशाली तथा नीतिज्ञ मनुष्यों के प्रिय, वयनों को स्वीकृत कर विक्रवनम्बी तीन्न कोध से शीघ्र ही शत्रु के दुर्ग की ओर चल पड़ा ।। ७३ ।। सदनन्तर युद्ध का अवसर आने से प्रसन्न सेना को दूर खड़ी कर श्रेष्ठ युवराज युद्ध में हृदय ख्या कर कुछ ही बीरों के साथ दुर्ग देखने के बहाने वेग से गया।। ७४।। जिसका अनुपम कोट है, जो अलंबनीय परिला से युक्त है, जो चारों ओर नाना प्रकार के यन्त्रों से घरा हुआ है, प्रसिद्ध शूर वीरों का समृह जिसकी रक्षा कर रहा है तथा बीच-बीच में फहराती हुई सफेद पताकाओं से जो विशाओं को कम्पित कर रहा है ऐसे दूर्व की वह प्राप्त हुआ। ७५।। वह शीध ही परिला को तैर कर तथा कोट को लॉच कर शत्रु की सेना को नष्ट करने कगा। शत्रुदल के साथ-साथ जब उसकी तीक्ष्य तलवार भग्न हो गई तब वह शीझ ही उसाड़े हुए पत्थर के एक सम्मा से हाथ को सुशोभित करता हुआ कोशवरा शत्रु पर अपटा ॥ ७६ ॥ यमराज के समान शक्तिशाली युवराज को जाता देख भय से जिसका समस्त शरीर काँपने लगा ऐसा विश्वासननी निष्प्रम मुख को घारण करता हुआ कैंगा के वृक्ष की बोट में आकर खड़ा हो गया ।। ॥७ ॥ वस्तु

सरियरसरावित सर्व रचसक्रीरकेस प्रोत्मृतिको सहस्ति सेन सहस्रकेन : समासरामरिकताक्षाक्षिमा समेरे परिया मनसक्षरणः क्षर्यं समेप २००८ चावानतं राजवकीवयः विहीनक्षरते सदीवनायः सहसा प्रविद्याय कीवन् । मूर्गं मयावनसंवित्तीं शांत्रवेऽपि प्रकारायीयवनिष्ठिः स्ववनेति सम्बाम् ॥७९ मुर्वानमानतमुबस्य तथा शबीवं वर्यस्तरसम्बद्धाः स करहवेन । तस्मै बदावनाममुजित्रकाहसामा युक्तं तमेव सहता । शरकागतेषु ॥८० इत्याहमीडसयसारमसर्यं क्यं का स्थास्कानि सस्य पुरक्षोऽभ विशासन्ते: । इत्याकसम्बद्ध ह बबेन गृहीससम्बद्धी राज्यं विद्वाद सबसे निरवादधारात ॥८१ वान्तं तवा चरितवाचरितुं वतीनां रहेवुं समाक समुपेत्व न तं वितृष्यः । पादानतोऽपि सकतैः सह अम्युवर्गैः किया महानु अवसिताद्वितिषुत्व याति ॥८२ उत्कर्षय मन्त्रिययनं विहितं पुरा यद् सत्मासवातुक्तयमास्य नरेहवरीऽपि । कोकापवादचकितः स्वपुते स तस्विम् अवनी निवास सकता तदनु प्रतस्वे ॥८३ वत्वा महीपतिभिराखु समं सहस्रैः संयुक्तपादयुगकं प्रविपत्य मूर्जा । बीक्षां विरेकतुवभावपि तौ गृहीत्वा पुंसां तथो नतु विभूषणमेकमेव ॥८४ कृत्वा तपन्निवरतरं स विज्ञासमूतिः सोध्वा परीवृहणगानव दुनिवारान् । हित्वा त्रिक्षस्यमनवं वदानं समावत् द्वचहान्युधिस्थितिमनस्य सुवं तु कह्मम्॥८५

महाबलवान् युवराज ने अपने मनोरय के साब-साथ जब उस महान् वृक्ष की भी उलाड़ लिया तब बह शरणरहित हो भय से नम्रीमूल होता तथा भयपूर्ण शब्दों के साम हाथ कीड़ता हुआ उसी युवराज की शरण को प्राप्त हुआ।। ७८।। जो चरणों में नम्नीमूल है, जिसकी शक्ति सीण हो चुकी हैं तथा जो लज्जा से भरा है ऐसे उस विशासनन्दी को देख युवराज ने शीछ ही क्रीय छोड़ कर उसे स्वीकृत किया सो ठीक ही है, क्योंकि प्रसिद्ध पौरुष का माण्डार पुरुष भयभीत क्षत्र के ऊपर भी निष्चय से लज्जा को प्राप्त होता है।। ७९।। जिसका रत्नमय मुकुट नीचे गिर गया था ऐसे उसके नम्नीभूत मस्तक को युवराज ने उसी समय दोनों हाथों से उठा कर उसे अभयदान दिया सो ठीक ही है क्योंकि अत्यन्त साहसी महापुरुषों का शरणागत मनुष्यों के विषय में वही व्यवहार उचित है।। ८०।। मैं अपने अनमुरूप इस प्रकार के कार्य कर के उस विशासभूति के आगे किस प्रकार सड़ा होकेंगा ? ऐसा हृदय से विचार कर लिजत होता हुआ युवराज राज्य छोड़ तप के लिये घर से निकल पड़ा ।। ८१ ।। उस समय मुनियों के चारित्र का आवरण करने के लिये बाते हुए युवराज को जाजा विकास्वभूति रोकने के लिये समर्थ नहीं हो सका सो ठीक ही है; क्योंकि समस्त बन्धुवर्ग मले ही चरणों में नम्रीमूल हो कर रोकें तो भी महोन् पुरुष क्या अपने निरुषय से कीट कर पीछे बाता है ? बर्धात् नही जाता ॥ ८२ ॥ मन्त्री के क्वनों का उल्लक्कन कर पहले जी किया था उससे राका विशासमूलि भी उस समय पश्चाताप को प्राप्त हुआ ? फलस्क्स्प कोकापवाद से चकित होता हुना वह भी समस्त कामी अपने पुत्र के किये देकर युवराज के पीछे चक्र पड़ा अवति उसने वी दीवा। सेने का निरंपय कर किया ॥ ८३ ॥ विश्वसमयी और विश्वासाधृति दोनों ने थीछ हो एक हवार राबाजों के साथ बाकर संबुत नामक युद के वरणयुगल में बिर से प्रणाम किया और दोनों ही उसके समीप दीक्षा केकर मुशोमित होने को सो ठीक ही है; न्योंकि एकमान त्तव ही मंतुक्यों का अहितीय बाजूबण है ।। ८४ ।। तवनन्तर विकासपूर्ति विरक्षिक तक तव कर,

### वंबस्यन्

श्रमाययम्बासु विशासनन्तिनं वियक्तितं हैय पराश्रमक्रमेः। विश्वित्य दुर्वे समुपादवे नियं दुरेण वायायमहीपतिः समन्॥८६ उपज्ञातिः

बारमञ्जितियायपृहाय मानं तमेव बूतक्रियमा सिवेव । बहीपतिः प्रागयमित्यक्षाञ्चं निविध्यमानोऽन्य कराजुन्तिः ॥८७ बंगेकवारपुष्रसपोविषुतिमातीययासेन हृशीहृताजुः । प्रोसुज्जन्त्रयां मणुदां स्वकासे विवेद्य निकां प्रति विद्यवनयी ॥८८ गुजुन्त्रहारेच ोः पतमां रच्यापुत्ते सामुक्तरापुनृतः । बहास ं वीस्य विद्यासनम्बी वाराजुन्ता सौपतकाचिक्दः ॥८९ बसाद वेदि स्व गर्तं वसं ते विवित्य सेगां सक्तां सदुर्गाम् । सम्मूकितो येन विकाविद्यासं-स्तम्मः कपित्यस्य पुरा तदस्य ॥९०

## वसन्ततिस्कम्

जाकच्ये तस्य वचनं प्रविक्रोक्य तं च क्षान्तिं विहाय विनिवृत्य तयैव गत्वा । कृत्वा निवानसमुख्यमुनिरात्मवेहं कोयो हि कारण मनर्यवरम्यरायाः ॥९१

दुनिवार परीषहों के समूह को सहन कर तथा मिथ्यात्व माया और निदान इन तीन शल्यों को छोड़ कर बहुारह सागर की बायु वाले बहुत मारी सुख से सम्पन्न वक्षम स्वर्ग को प्राप्त हुआ।। ८५।। तदनन्तर विक्षाक्षनन्त्री को शीध्र ही देव और पराक्रम से रिहत जान उसके मागीदार अन्य राजा ने युद्ध में उसे जीतकर नगर के साथ-साथ उसकी सब सम्पत्ति छीन ली।। ८६।। 'पेट भरना है' इस अमिप्राय से विशाखनन्दी मान छोड़ कर दूत क्रिया से उसी विजेता राजा की सेवा करने लगा जब कि लोग अञ्चलियों द्वारा निःशक्ष होकर परस्पर बताया करते थे कि यह पहले का राजा है।। ८७।। तदनन्तर एक मास के उपवास से जिनका शरीर अत्यन्त हुश हो गया था ऐसे उग्रतपस्वी विक्रवनन्त्री मुनि ने योग्य समय मिक्षा के उद्देश्य से ऊँचे-ऊँचे महलों से युक्त मथुरा नगरी में प्रवेश किया।। ८८।। प्रवेश करते ही गली के प्रारम्भ में एक पशु ने सींगों से उस मुनि पर प्रहार किया जिससे वे गिर पड़े। उन्हें गिरता देख दुराचारी विक्षाक्षनन्त्री जो कि एक वेश्या की छत पर बैठा था हुंसने लगा।। ८९।। उसने कहा कि आज तुम्हारा वह वल कहाँ गया जिसने पहले दुर्गसहित समस्त सेवा को जीत कर पत्यर का विशाल सम्भा और कँच का वृक्ष उसाड़ा था।। ९०।। उसके क्यन सुन मुनि ने उसकी और घूर कर देखा तथा कमा माव का परित्यांग कर आहार के बिना क्यन सुन मुनि ने उसकी और घूर कर देखा तथा कमा माव का परित्यांग कर आहार के बिना

१. कास्रं मासमुपीच्य स्वे विश्वन्तं मनुरापुरीत् । तं सध्याञ्चयुवा गृष्टिचेटोच्यी प्राहरत्तव ॥४१ तस्याः सृङ्गप्रहारेण पतितं विश्वनिवितम् । अहासीत्स्वस्थास्युर्वेदमास्रीयतके स्थितः ॥४२ प्रहासात्तस्य सोत्येकाण्युकुने मृतिता गृथम् । तेनाकारि निवानं च प्रायसस्त्रव्यक्तिन्सका ॥४६ स तिमृत्य ततो नत्या हित्या तनुतरां तनुम् । महर्विवित्यको सक्षे महास्त्रके स्वयःस्वसात् ॥४४

२. विवास: स्तम्भ: व ० ।

## स प्रमादि।

ततो वहासुंकमवाच्य कर्ष महेन्द्रकायनिवसी वभूव । स बोक्शान्त्रोनिविवनिवसार्थुविकाञ्चनाकोकनकाकसाकः ॥९२

### **frel**

विविश्रमणिरक्तिभिर्वदक्षिताविकाकामुर्वं क्षणाञ्चक्षिरणाञ्चरस्तिहरे विमानोसमम् । वनेकविकरावसीतटनिवद्वयुष्पञ्चवं समप्रमुखसंपर्धा पदमक्षिष्ठितः पित्रिये ॥९३

#### यन्त्राकाप्ता

चित्वा चैनं वतमनुपर्य स्वमणायास्तभूको बृष्ट्वा ध्योश्नि प्रचुरविभवं केवराणामधीसम् । वाञ्छनभोगानकृत कृपणो दुनिवानं तपःस्यः करुपं प्राप्तास्तमपि वपुषः वक्षेसतः सद्वतीस्य ।१९४

॥ इत्यसगकविष्ठते वीवर्षमानचरिते विष्टवनन्विनिवानोमान चतुर्वः सर्गः ॥

ही लौट कर वापिस वले गये। उन्होंने निवान कर अपना श्रारीर छोड़ा सो ठीक ही है; क्योंकि कोश अनर्थ परम्परा का कारण है।। ९१।। तवनन्तर महानुक नामक स्वयं को प्राप्त कर वे महेश्वस्त्रक नाम के देव हुए। वहां सोलह सागर प्रमाण उनको आयु थी तथा देवाञ्चनाओं को देखने में उनके नेत्र सत्वण रहते थे।। ९२।। नानाप्रकार के मिणयों की किरणों से जिसमें समस्त दिशाओं के अग्रभाग व्यास थे, जो चन्द्रमा की किरणरूप अंकुरों की कान्ति को हरण कर रहा था, जिसकी शिखरावली के तह पर सफेद रङ्ग की अनेक ध्वजाएँ फहरा रही थी तथा जो समस्त सुख-संपदाओं का स्थान था ऐसे उस उत्तम विमान को पाकर वह बहुत ही प्रसन्न हो रहा था।। ९३।३ अश्रमण के पुत्र विध्वनन्दी ने जिनेन्द्र मगवान् का अनुपम श्रत थारण कर तपश्चरण किया परन्तु आकाश में प्रकृर बैभव से मुक्त विश्वासर राजा को देख उसे मोगों की इच्छा जागृत हो उठी। उसी इच्छा से दीन हो उसने खोटा निवान किया। फिर भी काय-बलेश तथा सद्वतों के प्रमान से यह महागुक स्वर्ग की प्राप्त हुआ।। ९४।।

।। इस प्रकार असग कविकृत थी वर्डमानकरित में विश्वसम्बी के निवान का वर्षन करने वासा चतुर्व सर्ग पूर्व हुआ।।।

# पथमः सर्गः

#### उपजातिः

हीचेऽय अस्युमित भारतास्ये वर्षे महीश्रो विजयार्थनामा ।
समुद्रा निकसुकूटरिशम्बेतीकृताशेष्ट्नभे:स्पकोऽस्ति ॥१
यत्रामकस्फाटिककूटकोटिस्पिता विकोक्यात्मवष्: खगैन्द्राः ।
साम्येत्र भूदा विवुधाङ्गमानां प्रयान्ति केल्यां सहसा व्यतीत्य ॥२
येत्पावनीकांशु महाप्रभाभिनृंगेम्द्रशावो बहु विञ्रक्तवः ।
सुहामुखं शिक्कुमनाद्विचरेण विवेश सत्यासु गुहासु नैव ॥३
यः सानुवेशस्थितपद्यरागभरीविमाकार्शणतान्तरिकः ।
संशोभते नित्यमनन्ततेजाः संच्याचनो वा नितरां मनोजः ॥४
यैत्सानुवेशमितविन्तितंस्यं निरोक्य वन्यद्विरदो भवान्यः ।
सनेत्य वेगेन रवमहारीहिनस्ति को वा मविनां विवेकः ॥५

### पश्चमसर्ग

इसके बाद जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में अत्यन्त उत्तुष्ट्र अनेक शिखरों की किरणों से समस्त नमःस्थल को सफेद करने वाला विजयार्थ नाम का पर्वत है।। १।। जहाँ निर्मल स्फाटिक निर्मित कृटों के अग्रभाग पर स्थित अपनी स्त्रियों को देख कर विद्याघर राजा देवाष्ट्रनाओं की समानता से आन्ति में पढ़ जाते हैं अर्थात् उन्हें देवाष्ट्रनाएँ समझने लगते हैं इसलिये क्रीड़ा के समय उन्हें सहसा छोड़कर चले जाते हैं।। २।। जिस पर्वत के प्रत्यन्त पर्वतों में लगे हुए नीलमिणयों की बहुत भारी प्रभा से अनेकों बार छकाया गया सिंह का बच्चा गृहाद्वार के प्रति शिक्कृत चित्त होता हुआ सच्मुच की गृहाओं में भी विरकाल तक प्रवेश नहीं करता है।। ३।। शिखरप्रदेश में स्थित परा-रागमिणयों की किरणावली से आकाश को लाल-लाल करनेवाला, अपरिमित्त तेज का धारक जो पर्वत निरन्तर अतिशय मनोहर सन्ध्या के मेच के समान सुशोभित होता है।। ४।। जिस पर्वत के शिखरप्रदेश में प्रतिबिन्वित अपने आपको देख मदान्य जङ्गली हाथी वेग से आकर दांतों के प्रहार से उसे मारता है सो ठीक ही है; क्योंकि मदसहित जीवों को कौन विवेक होता है ? अर्थात्

१. नगस्तलोऽस्ति व०।

२. बस्सानुनीसमणिवीतिपरम्पराप्तिः पञ्चाननस्य शिक्षवो बहु वित्रक्रम्थाः । सत्वेऽपि कम्बरमुखे परिचाकुमाना निरिचत्य गर्जनकृतव्यनिविशिविशन्ति ॥ ८ ॥

३. स्वं वीक्य वन्यहिरदो नितस्ये यस्य विन्वितम् । समेत्य दम्तैस्तं हन्ति मदिनां का विवेकिता ॥ ९ ॥

<sup>--</sup>जीवन्यरचम्पू, कम्म ३.

विग्यं विकोक्य निवानुक्रवक्तरत्निनती कोषात्मतिक्रिप इतीह वदी प्रहारम् । तन्नान्त्रीर्वक्कतः पुनरेव तोषालकीकाससं स्पृत्रति ।वस नवः प्रियेति ॥ १९॥

<sup>-</sup> वर्मशर्मान्युवय सर्ग (०;

विकासकोर्वेशकात्मानकोताः विकासकात्मान्यः विकासकातः ।
स्वाधिकात्मानविकातः व्याधिकात्मान्यः विकासकातः ।
स्वाधिकात्मानविकातः वृति वदावातिकात्मानाः ।
स्वोद्यावात्मानविकात्मान्यः पूर्ति वदावातिकात्मानाः ।
स्वोद्यावातिकात्मानविद्यात्मान्यः प्रत्याविकात्मान्यः ।
स्वोद्यावातिकात्मानविद्याः वद्याविकाः सत्युववातिकात्माः ।
स्वोद्यावातिकः स्वुद्रवंष्ट्यासः वदेदमेको विद्यकापूर्तिः ।
सतीवनोद्यावात्मान्यसम्य वदोवदाकोकस्वय्वद्याः ॥९
वैद्योपुरावस्थितस्यकसम्यावा कोट्यन्तर्थानस्युत्यः सम्यक् ।
विकोद्यमानाः शरवश्रमाकाः सनुस्तर्थवक्तिराविकातिः ॥१०

कुछ भी नहीं ।। ५ ।। विषरूपी अन्नि की तीव्रता से जिनके पन अत्यन्त भयंकर हैं ऐसे चारों ओर षुमते हुए सर्प, जिस पर्वत पर गरुड्मणियों की विस्तृत किरणावली के संस्पर्श से निर्विष हो जाते है।। ६।। उस पर्वंत की दक्षिण श्रेणी में पृथिवी के तिलक के समान आचरण करनेवाली एक अलका नाम की नगरी है जो उत्सव के समय बजनेवाले बाजों तथा संगीत के शब्दों से भरी हुई इन्द्र की अमरावती के समान सुशोभित होती है।। ७।। तरङ्गों के प्रसार से दिशाओं की पूर्ण करनेवाली जिसकी विस्तृत परिखा सत्पुरुष और समुद्र के समान सुशोभित होती है; क्योंकि जिस प्रकार सत्पुरुष और समुद्र महाशय उदार विभिन्नाय तथा विस्तृत मध्य माग से युक्त होते हैं उसी प्रकार वह परिला भी महाशय-विस्तृत मध्य भाग से संयुक्त थी। जिसप्रकार सत्पुरुष और समृद्र धीरतर-धेर्यशाली तथा मर्यादा के रक्षक होते हैं उसी प्रकार वह परिसा भी धीरतर-पर्यादा की रक्षक थी। जिसप्रकार सत्पुरुष और समुद्र गभीर—सहनशील तथा अगाव होते हैं उसी तरह वह परिला भी गभीर---गहरी थी और जिसप्रकार सत्पुरुष तथा समुद्र सत्त्वाधिक--शक्तिसम्बद्ध तथा मगरमञ्छ आदि जीवों से युक्त होते हैं उसी प्रकार वह परिखा भी सत्त्वाधिक सत्त्व अवति जीवों से अधिगत है क-पानी जिसमें ऐसा था।। ८।। देदीप्यमान किरणों के समूह से युक्त, शत्रजों के द्वारा अमेद्य तथा निर्दोष आकृति को धारण करनेवाला जिसका विशाल कोट सती स्त्रियों के वक्षःस्थल की समानता को प्राप्त था; क्योंकि जिसप्रकार सती स्त्रियों का वक्षःस्थल क्योबराडीक सदम्बरब्री:--स्तनों से व्याप्त समीचीन वस्त्र की शोभा से युक्त होता है उसी प्रकार कोट औ प्योषराहीहसदम्बरश्री:--मेथों से व्यास उत्तम बाकाश की शोमा से संपन्न था ।। ९ ।। जिस नगरी के गोपूरों के अग्रभाग में स्थित करोड़ों पुत्तियों के मध्यप्रदेश को प्राप्त होकर अच्छी तरह बिकीन हुई सरद ऋतु की मेचमाला उत्तम उत्तरीय बस्त्र के समान सुशोसित होती है।। १०।। मन्द-सन्द

वरवालमाका रफुरवंशुकाका पनोषदप्रोत्कसस्वययकीः ।
 वसःकाकीय प्रथमानगर्भा मनो वरीहर्ति च निर्वयसम्बद्धाः । १४ ।। — जीवन्यर० सुदीक्षकानः.

र. सम्द श्रुष्ठ र

वर्षोपुरावसुतामसनिष्यी विश्ववते । वृतसूत्रवहसूतेव सारवान्युदयासमा ॥ १५ ॥

वैन्याणिकोरकासिसवीयनद्वायकोरकरैंनीकमुकः संगमात् । इ.जू.कितारनीयकरैः स्वकोषामानूष संवर्धयतीय नित्यम् १११ प्रसिद्धवानेन विरोधविज्ञमा प्रमिष्यते यद्वाणिको निकामम् । तसार्थका वा सवसद्विचाराष्ट्रस्तुप्रयस्तोपहितस्यवायः ॥१२ यत्राकुष्ठीनाः सततं हि तारा बोवाजिकावाः पुनरेव वृकाः । सद्वृत्तभक्तोऽपि चे वद्यकाव्ये रोवः परेषां सुवानस्य वासी ॥१३ वच्छो ध्वले सन्पुरवे च बन्धो वराकृतानां विकरेषु भक्तः । संस्वहारक्वेव सवा विरोधो गताबहीनां कृत्विस्त्वयोगः ॥१४

बायु से फहराती भवनों पर लगी ध्वजाओं के समृह से जो नगरी ऐसी बान पड़ती है मानों कपर उठाये हुए अपने हाथों द्वारा सब ओर से स्वर्ग की भूमियों की बुलाकर निरन्तर उन्हें अपनी शोभा ही दिखा रही हो ।। ११ ।। प्रयत्नपूर्वक अपने वचनों का प्रयोग करने वाले लोकप्रिय वचन बोलने बाले (पक्ष में युक्तिसंगत वचन बोलनेवाले) जहाँ के वणिक उत्तम नैयायिकों के समान विरोध से रहित-हीनाधिकता के दोष से रहित अथवा विरुद्ध आदि हेत्वामासों से रहित प्रसिद्ध मान-केता और निकेता में प्रसिद्ध प्रस्थ आदि प्रमाण के द्वारा (पक्ष में वादी और प्रतिवादी में प्रसिद्ध अनुमान मादि प्रमाण के द्वारा) सदसिंद्रचारात्—अच्छे-बुरे का विचार होने से (पक्ष में अस्ति पक्ष और नास्ति पक्ष का विमर्श होने से) वस्तु-नमक-तेल बादि पदार्थों को (पक्ष में जीवाजीवादि तस्वों क्षमदा-द्रव्य-गुण-कर्म सामान्य आदि पदार्थी को) अच्छी तरह प्रमाण का विषय करते हैं—तोलत हैं (पक्ष में जानते है) ।। १२ ।। जिस नगरी में निश्चय ही निरन्तर तारा-नक्षत्र ही अकूलीन-आकाश में लीन ये वहाँ के मनुष्य अकुलीन—नीच कुलोत्पन्न-असम्य नहीं थे। उल्लू ही दोषाभिलाप— दोषा-रात्रि के बाहनेवाले थे वहाँ के मनुष्य दोषाभिलाष-दुर्गुणों के इच्छूक नहीं थे। सद्वृत्तभङ्ग-समीचीन छन्दों का अभाव गद्य काव्य में ही था वहाँ के मनुष्यों में सद्वृत्तेमञ्ज सदाचार का विनास नहीं था और दूसरों का रोध-नियन्त्रण सत्पुरुषों की इन्द्रियों में ही था अर्थात् सत्पुरुष ही अपनी इन्द्रियों की अन्य पदार्थों में जाने से रोकते थे वहाँ के मनुष्यों में दूसरों का रोध-नियन्त्रण नहीं सा ।। १३ ।। जिस नगरी में दण्ड--आवारभूतकाष्ठ्यष्टि ध्वजा में ही थी वहाँ के मनुष्यों में दण्ड-ष्मांना नहीं था। बन्ध--बन्धरूप वित्रकाव्य की रचना सब मुरज-उत्तम मुरजाकार लिखे जानेवाले विशिष्ट क्लोक में ही थी वहाँ के मनुष्यों में बन्ध-रज्जु आदि से होनेबाला बन्धन नहीं था। अक्र--कुटिलता--चुँचुरालापन उत्तम स्त्रियों के केशों में ही था वहाँ के मनुब्यों में अक्र--पराज्य नहीं था। विरोध-वि-तोता आदि पक्षियों का रोध-रोकना सत्यञ्जरों उत्तम पिज्यों में ही था वहाँ के मनुष्यों में विरोध—विद्वेष नहीं था और कुटिलस्व योग—देदी वाल का संयोग सदा सौपों में ही था वहाँ के मनुष्यों में कुटिलत्वयोग-मायाचार का संयोग नहीं था ॥ १४ ॥ तदनन्तर

रे. मन्दानिकोरकसित्तरीच चिरः प्रणढ ४०।

२. प्रतिद्धेनाविषद्धेन मानेनाव्यभिचारिणा । विजयस्तार्किकारचापि यत्र बस्तु प्रसिष्यते ॥ १४२ ।।

के. वस्तु प्रयाना हि यतः स्ववाका म०। ४. न गणकाव्य म०। ५. मङ्गः कवेषु नारीणां न व्रतेषु तपन्निवनाम्।

मानवाः प्रतिनेविकाः वावेतुरं गहेन्द्रतीयो विविविद्वप्तिः ।
निवानिकोशंतापाविताः सहारमानोत्व मानुरम्नकः ११५
कुरवासम्बद्धाः प्रतानी निर्वावकोऽपारसामः प्रचारः ।
पवाकरेको कावेकवीचे विभाति को भारपाद्यस्वेवकाः ॥१६
वापारावद्या वासकेन कानित्वृहीतपूर्तिः स्ववनागतेन ।
रतिः स्वरस्थेन वयुव वेती चनोहराङ्गते कावकविद्यकाः ॥१७
वापार्यक्षेत्र हता नितानां विसारतां सरकवकी प्रयासा ।
प्रवीवराज्यां विवितं च वस्या मानुरमास्ते मानिनं वयानो ॥१८
नेत्रोरपार्यकानवार्यं वस्या नीकोरपां सर्वरिवृवकानम् ।
सरस्यमाचे वसितं प्रमाय निवारसंताविनीववेर्वं ॥१९

षैर्ये ही जिसका घन था, जो महेन्द्र के समान लीला का धारक था, जो अनेक ऋदियों का समूह था, जिसका उदार और सुन्दर हृदय विद्याओं से गर्वित था, तथा जिसका बहुत बड़ा प्रभाव था ऐसा मयूरकच्छ-(मयुरपीब) नाम का विद्याधरों का राजा उस अलका नगरी का स्वामी था।।१५॥ जो मयूरकण्ठ सूर्य के समान सुशोभित होता था; क्योंकि जिस प्रकार सूर्य सुरक्त सर्वेप्रकृति होता है—उसमें समस्त प्रकृति—प्रजा सुरक-अच्छी तरह बनुरक रहती है उसी प्रकार मयूरकण्ठ भी सुरक सर्वप्रकृति या-मन्त्री आदि मुलवर्ग उसमें अच्छी तरह अनुरक या अववा उसकी सर्वप्रकृति-सम्पूर्णस्वभाव सुरक-उत्तम प्रेम से परिपूर्ण था । जिस प्रकार सूर्य प्रतापी-प्रकृष्ट तपन से बहुत भाी गर्मी से युक्त होता है उसी प्रकार वह मयूरकण्ठ भी प्रतापी—कोश और सेना से उत्पन्न होनेवाले तेज से युक्त था। जिस प्रकार सूर्य नित्योदय-प्रतिदिन होनेवाले उदय से युक्त होता है उसी प्रकार मयूरकेण्ठ भी नित्योदय-स्थायी अभ्युदय से युक्त था। जिस प्रकार सूर्य अपास्ततमः-प्रचार-अन्धकार के प्रसार की नष्ट करनेवाला होता है उसी प्रकार मयूरकण्ठ भी अपास्ततमःप्रचार-तमोगुण अथवा अज्ञान के प्रसार को नष्ट करनेवाला था। जिस प्रकार सूर्य पद्माकरेश-कमलवन का स्वामी होता है उसी प्रकार मयूरकण्ठ भी पद्माकरेश--- छक्ष्मी के हाथों का स्वामी था । जिस प्रकार सूर्य जगदेकदीप-जगत् का अद्वितीय दीपक है उसी प्रकार मयुरकष्ठ भी जगदेकदीप-जगत् का अद्वितीय प्रकाशक था और जिस प्रकार सूर्य सदर्ज्य-सत्पुरुषों के द्वारा पूज्य होता है उसी प्रकार मयूरकच्छ भी सदर्च्य सत्पुरुषों के द्वारा समादरणीय था।। १६।। उसकी मेनोहर शरीर को चारण करनेवाली कनकमाला नाम की रानी थी। वह कनकमाला ऐसी जान पड़ती थीं मानों अपने निवासस्वरूप कमल को छोड़कर कमला— रुक्ष्मी ही आ पहुँची हो अथवा शरीर ग्रहण कर कान्ति ही स्वयं भा गई हो अथवा कामदेव की स्त्री रित हो हो ॥ १७ ॥ जिसकी जङ्काओं की कोमलता से अत्यन्त पराजित हुई उत्तम कदली जिःसारता को प्राप्त हो गई थी और स्तनों के द्वारा पराजित हुवा कठोर विस्वपूर्ण वन के अन्त में रहने लगा ।। १८ ।। जिसके नेत्ररूपी नीलकमकों से तिरस्कृत

क्षत्राच्यः स० विरीधः वक्षत्ररेकोव न सनःयु महास्वतान् ।। ——पण्डामण, सर्व २.

विश्वसक्तीमानि निकोषनोत्पकैः सितेतराण्यम्युक्ताणि योक्तिम् ।
 सक्यकर्द्वीवित्ने मन बीतके सुटन्ति तापादिव वीविकाणके ।। ३६ ।। — वश्यप्रवयस्तिः, वर्ग १,

व्यवन्तिः वास्ति स्वती स्वतीः विक्रिति व्यविद्योग्यूत् ।
प्रविद्यसम्बद्धिः सार्थाः वेलीयवार्यं स्वयुक्ति वास्तिः ॥२०
सम्बद्धिः सर्वेश्वयः सर्वेश्वयः ॥२०
सम्बद्धिः सर्वेश्वयः सर्वेश्वयः ॥२१
दिवोश्वरः विक्रियः स्वयः सम्बद्धिः स्वयः व्यवः व्यवः विक्रितः ॥२१
सद्यारस्य विक्रियः विश्वयः सम्बद्धिः वृद्धः व्यवेश्वयः ।
सद्यारसः वृद्धः विक्रियः वृद्धः सम्बद्धः विक्रियः ॥२२
क्रामानि व्यवः वृद्धः सम्बद्धः स्वयः वृद्धः विक्रियः ।
विवकः विव्यविद्याः विक्रियः वृद्धः विक्रियः ।
विवकः विव्यविद्याः वृद्धः सम्बद्धः व्यवः विक्रियः ।
विवकः विव्यविद्याः वृद्धः सम्बद्धः स्वार्येनिसानगर्धः ॥२३
वेशितः विव्यवः वृद्धः सम्बद्धः स्वार्यः व्यवः स्वरः स्वरः ।।२४
विवायः वृवां महसी जिनानामनुद्धया गोत्रमहसराव्याम् ॥२५
विवायः वोमसञ्ज्ञस्योऽसी वकार स्वारं व्यवः स्वरः ।।२५
विवायः वोमसञ्ज्ञस्याः नेत्रोत्यकानन्वकरो जनानाम् ।
कक्रावकारं समयान्त्रवानो विने विनेऽवर्थतः वाक्यन्त्रः ।।२६

होता हुआ नीलकमल अपने तिरस्कारजनित संताप को दूर करने की इच्छा से ही मानों जाकर गहरे तालाब में पड़ गया है ।।१९।। जिसके मुख में स्थित शोभा को न पाकर जब पूर्ण चन्द्र भी कलक्कित हो गया तब मदसावी हाथी के समान चालवाली उस कनकमाला की कान्ति अन्य किस पदार्थ के साय उपमान को प्राप्त हो सकती है ? ॥२०॥ सद्गुणों से विभूषित, कलाओं का माण्डार तथा निर्मल शील से युक्त उस कनकमाला में विद्याघरों के अधिपति मयूरकण्ठ की असाधारण प्रीति थी सो ठीक ही है; क्योंकि मनौहर वस्तु में आसक्ति किसको नहीं प्राप्त होती है ? अर्थात् सभी को प्राप्त होती है ॥२१॥ इसके बाद जो विकासनम्बी स्वर्ग में देव हुआ था वह वहां से च्युत होकर सुन्दर वारीर के चारक उन मयूरकण्ठ और कनकमाला का पुत्र हुआ। उत्पन्न होते ही हर्षेविभीर ज्योतिषी ने उसे अर्द्धभरत क्षेत्र का स्वामी बतलाया ।। २२ ।। जिसके गर्भसम्बन्धी महान् भार से आकान्त होने पर भी माता तीनों लोकों को जीतने की इच्छा करती थी। यदि सूर्य भी कपर से गमन करता था तो उस पर भी वह मुख तथा नेत्रों को लाल-लाल करती हुई शोध ही कोध करने लगती श्री 11 २३ II राजा मयूरकेट ने पुत्र जन्म के समय पृथिवी को 'देहि-दो' इस याचनासूचक शब्द से रहित कर दिया या तथा समस्त आकाशतल को हवँसहित वजते हुए वाजों और संगीत के मबुर शन्दों से शब्दमय बना दिया था।। २४।। कुल के वृद्धजनों की आजा से उस विद्यावराविराज ने जिनेन्द्र भगवान् की बहुत बड़ी पूजा कर तेजस्वी पुत्र का अध्वक्रीय नाम रखा ॥ २५॥ जो पद्माप्रिय-रूक्मी का पति वा (पक्ष में पद्म-कमलों का अप्रिय-वात्रु वा ) जिसके पाद-वर्ण कोमल तथा गुढ़ वे (पक्ष में जिसके पाद-किरण कोमल तथा निष्कलकु वे) को सनुव्यों के नैय-रूपी नीलकमकों को आनन्द करनेवाला था तथा जो कलाओं जीसठ कलाओं (पक में सोलह

१. दिवः पतियोज्य म० ।

२. महाजिगीषा म० ।

३. जिलोबबाम् म० ।

<sup>¥,</sup> र्णिकाननासी म०।

५. बालबन्त्रमाः म०।

वानेषुकाता सितावाष्ट्रं वर्षेषुकातायाः कुरियस्यः । व्यानं व प्राथितेवासि सम्मन् नेवास्त्राम्यस्यान्यस्य ॥२० इतार्वसानेष्य पुरावकातः स्वार्वसाम्यस्यानुवातम्यस्य । प्राथित्वेष्ट्रात् च प्राप्तृ प्राथतां दिवतं अपूर्वस्य पृष्टं विदेश ॥२८ वर्षा स्वार्वस्यानेष्यस्य वर्षः च चत्रं त्रीकारमञ्ज्य । प्राथितार्थं प्रशासीकारम्यः पुर्वाच्यास्यानमञ्जूते च वि स्थात् ॥२९ वर्षास्यानाचि वयस्तानि वित्रविद्यानीयां व्यान्तिकारमञ्जू ॥३० स संयुतः वोक्सन्ति सहजेर्गहोत्रसाम्यस्य स्थानाम् । विद्यान्यस्य विद्यानाम् स्वारं स्थानं वर्ष्यं क्ष्योक्तावाः ॥३११

## प्रसितासरा

वय भारतेऽस्ति विषयोऽत्र वहन्तुरमधियां सुरनियाससमः । विविधोऽपि कान्तिनिवहो खगतः स्वयमेषतां यतः इषाप्रतियः ॥३२ सरसाः समुप्रतस्या सहिताः स्वयमीयितः वरिगृहीतप्रशाः । वभवस्यः इतसमस्तवनास्तरवोऽपि वत्र सह सस्पृथवैः ॥३३

कलाओं ) के समूह को प्राप्त हो रहा था ऐसा वह बासकरूपी चन्द्रमा विम-प्रतिविन वृद्धि को प्राप्त होने लगा ।। २६ ।। किसी दिन गृहा के मध्य में स्थित अक्स्प्रीय स्वेत रक्क की जपमाला लेकर तथा पद्मासन से बैठ कर जब तक सम्यक् प्रकार से ध्यान नहीं करता है तब एक अर्थाव ध्यान के पूर्व ही विद्याओं का समृह उसके आगे आकर उपस्थित हो गया।। २७।। विद्याओं की सिक्रि होने से कृतकुरयता को प्राप्त वह अध्वयीव नेरपर्वत की शिक्षर पर स्थित जिनालमों की बन्दना के लिये गया । उन्हें प्रणाम कर तथा प्रदक्षिणा देकर उसने पाण्डुक शिला की पूजा की, परवात आकर घर में प्रवेश किया।। २८।। उसने हजार आरों वाला चन्ना, अमोच शक्ति, वण्ड, तलकार, सफ़ेद क्रम और अर्थ भरत क्षेत्र की रूक्मी का स्वामित्व प्राप्त किया सो ठीक ही है; क्योंकि पुष्पोदय से क्या साध्य नहीं है ? कर्यात् सभी कुछ साध्य है।। २९।। उसके रुक्ति मुसकान से युक्त, अत्यन्त सुन्दर तथा वितिशय उन्नत स्यूक स्तनों से सुशोक्ति अङ्ग्राकीस हजार स्त्रियाँ थीं ।। ३० ।। समस्त विशाओं को करवायी बनानेवाका वह अववधीव, अत्यन्त साहसी, तथा विद्या के प्रभाव से उन्नत सोसंह हजार राजाओं से संयुक्त होकर राज्य करता था।। ३१ ॥ अमानन्तर इस भक्त क्षेत्र में सुरना नामको बारण करनेवाका एक स्वर्णपुल्य देवा है। ऐसा जान पहला है कि संसार में की साना प्रकार का अनुपम कान्ति का समृद्ध है वह सभी स्वसं जाकर वहाँ एकता की प्राप्त हो गया था ।। ३२ ॥ जिस देवा में सरपुक्यों के साथ-साथ क्या भी सरस-हरेगरे । पक्ष में रनेष्ठ से कृतत ), समुचार---क्रेंचे (पक्ष में करान्ता से कृतत), माचकों के द्वारा स्वमं गृहीसच्छा---कायक स्वयं कायर विशक्ति पत्नी का उपक्षीय करते के (पूरा में सायक स्वयं वाकर विशक्ती क्रम्पति कं प्रथमित करते थे) शया अवस्था - समस्याव - अपनी सामा में समस्य जनी की विकास केनेताके

t. Remit to s

महनीषु यत्र सरसां सरसेनंकिनीयकैः विद्विततीरज्ञम् ।
स्रव्सा पयौ न तृत्वितायि मृती गर्थापस्यस्यक्षिम्दर्मातः ॥१४
सुप्योषपाः शक्रप्रोलदृशेः सक्तकास्य यत्र तनुषीणिमृताः ।
वयि क्षोकसेवितिनित्रस्यपुदः सरिवञ्गना वगुरपञ्जत्या ॥१५
वनपेतपुर्व्यक्षमारकुर्जैनिवितैः सुषायवनसोषपयः ।
निगमैः समुख्यकनिवासिकनैरवरीषकार च कुरूनिय यः ॥१६
पुरकस्ति योवनमिति प्रथितं पृषु तत्र वेबुधसमूह्कितम् ।
ध्वरीकृतास्यनगरं स्वर्था नगसोऽवतीर्धमिव शक्रपदम् ॥१७
रखनीषु यत्र सदनाप्रभुषो मिववर्यणामकस्यो व्यवस्यन् ।
प्रतिमागतैषवृग्यैः परितो नवसीत्तिकेरिव विकीर्धतकाः ॥१८
परिवारितो ध्वकवारिषरैर्वहृसूनिकः स्कृटिकसोषचयः ।
सक्का व्याषुवितपक्षततेस्तुहिनाचलस्य भृति यत्र विवम् ॥१९

(पक्ष में समस्त मनुष्यों को शरण देनेवाले) थे।। ३३।। जिस देश के वनों में हरे-भरे कमलिनियों के पत्तों से आच्छादिस सरोवरों के तटजल को हरिणी प्यासी होने पर भी शीघ्र नहीं पीती थी; क्योंकि गरुडमणियों का स्थल समझने से उसकी बृद्धि आन्त हो गई थी।। ३४।। जिस देश की निवयां स्त्रियों के समान थीं; क्योंकि जिस प्रकार स्त्रियां सूपयोधरा—उत्तम स्तनों से युक्त होती हैं उसी प्रकार नदियां भी सुपयोधरा-उत्तम जल को धारण करनेवाली थीं, जिस प्रकार स्त्रियां भफरलोलदृश:--मछलियों के समान चञ्चल नेत्रों वाली होती हैं उसी प्रकार नदियाँ भी मछली-रूपी पञ्चल नेत्रों से युक्त थीं और जिस प्रकार स्त्रियां सकला—कलाओं से सम्पन्न होती हैं उसी प्रकार नदियाँ भी सकला अध्यक्त मधुर शब्द से युक्त थी और जिस प्रकार स्त्रियाँ तरकों के समान पतली भुजाओं से युक्त होती है उसी प्रकार नदियाँ भी पतलीलरकुरूपी भुजाओं वाली थीं। परम्तु बारवर्य यह बा कि नदीरूपी स्त्रियों की नितम्बभूमि यद्यपि लोगों के द्वारा सेवित थी तो भी वे अपक्कतया—निष्कलक्क वृत्ति से सुशोभित हो रही थीं (पक्ष में उन निवयों की तटसूमि यद्यपि मनुष्यों के द्वारा सेनित थी तो भी ने अपकूतया—कीचड़ के अभाव से सुक्षोभित थीं।। ३५।। जिनके वृक्ष फूलों और फलों से सुन्दर हैं, जो अतिसघन बसे हुए हैं, जिनके महलों के समूह चूना से सफेद हैं तथा जिनमें रहनेवाले मनुष्य अत्यन्त उज्ज्वल हैं ऐसे ग्रामों के द्वारा जो देश देवकुर और उत्तरकुर को भी तिरस्कृत करता है।। ३६।। उस सुरमा देश में पोदन इस नाम से प्रसिद्ध विकाल नगर है। वह नगर विद्वानों के समूह से व्यास है, अपनी कान्ति से अन्य नगरों को तिरस्कृत करनेवाला है तथा ऐसा जान पड़ता है मानों आकाश से उतरा हुआ इन्द्र का नगर ही हो।। ३७।। जिस नगर में रात्रि के समय मणिमय दर्पकों के समान निर्मेल कान्तिवाली मक्नों की उपरितल भूमियाँ प्रतिबिम्ब रूप से आये हुए नक्षत्रों के समूह से ऐसी सुशोभित होती हैं मानों उनके स्तनों में चारों बोर से नवीन मोती ही बिखेरे गये हों।। ३८॥ प्रहाँ सफेद मेचों से घिरा हुआ, अनेक खण्डों बाला, स्फाटिकमणि के महलों का समृह पृत्रिवी पर उदित पक्कों की पंकि से युक्त हिमालय की सम्पूर्ण कान्ति की वारण करता हो।। ३९ ।। जहाँ तास्ताकों

रे. सपुरकोलवृशः म०।

1 ,

सरसीय यत्र च शिरीविनासंसटवद्यायवन्निकत्यः। व्यत्सिंबवुः समब्रहंसवयुर्नवर्षीयकाशतयुर्गृहरित्नीः ॥४० सवनाप्रकान हरिनीकर्या पटकेन सानिपिहितं बद्दो । बपुरेन्यवं युवलिभिः सहसा निक्षि यत्र राह्यपरिवष्टमिक ॥४१ ककतामुक्ताम्ब्रुवहणन्यवहो गृहवीविकारानुहारङ्गनवः। भ्रमति स्म यत्र यवनः सत्तर्वं गणयन्तिय प्रवासकुलपटाम् ।।४२ रविभण्डलं विमलरानभूषि प्रतिविश्वितं सर्वव मुग्यवपुन् । तपनीयवर्षणिया वयतीमक्लोक्य यत्र च सहास ससी ॥४३ समकारयस परिकाबकमं न च मत्र भारतमी बाहबंसी। प्रतिपक्षभीतिपिश्चनेन चेता किमनेन कुरवमिति सानवनः ॥४४ सकलावनीशमुक्तुटाप्रमणीखृतिमक्षरीजटिलिसाङ्गिपुनः । तदर्शकार पुरमप्रतिमो मृपतिः प्रकारतिरिति स्वयुजैः ॥४५ महतां वरे संकलसत्वचयस्थितिराजिते प्रविभक्तारमगुर्चे । शियमाय यत्र कमकाप्यपरां वियति स्थिता निश्चि कलेव विश्वोः ॥४६ स्विरसंगतो विनयसारधनो नयवर्त्मनि स्थितविद्युद्धमतिः। स्ववशीष्ट्रताकहृदयप्रसरो विरराज यः स्वैयमिष प्रश्नमः ॥४७

में शिरीय के फूल के समान, तट पर लगे हुए गरुड मणियों की किरणें शेवाल खाने के कुतूहल से युक्त मदोन्मत्त हंसियों को छकाया करती हैं। भावार्थ-गरुडमणि की किरणों को शैवाल समझ कर मदमाती हंसियाँ खाने के लिये आती हैं परन्तु शेवाल न होने से निराश हो जाती है।। ४०।। जहाँ महलों के अग्रभाग पर लगे इन्द्र नीलमणियों की किरणों के समृह से आधा ढैंका हुआ चन्द्रमा का शरीर रात्रि में स्त्रियों के द्वारा सहसा ऐसा देखा जाता है मानों राह के द्वारा ही प्रस्त हो रहा हो ॥ ४१ ॥ जहाँ स्त्रियों के मुखकमल की सुगन्धि को धारण करनेवाला तथा गृहवापिकाओं की पतली-पतली तरङ्गों से उत्पन्न बायू निरन्तर इस प्रकार धूमता रहता या मानीं ध्वजाओं के रेशमी वस्त्रों की मिनती ही कर रहा हो।। ४२।। जहां निर्मल रतनमय भूमि में प्रतिबिम्बल सुर्येबिन्य को सुवर्णमय दर्पण समझ सहसा उठाती हुई भोली स्त्री को देख सखी उसकी हुँसी उड़ाती थी।। ४३ थ जहाँ भजाओं के वल वाले तथा मानरूपी धन को धारण करनेवाले राजा ने न परिखा चक बनवाया था और न कीट ही। क्योंकि वह कहता था कि ये दोनों शत्रुभय की सुचित करतेवाले हैं अतः इनके रहने से क्या कार्य है ? ॥ ४४ ॥ समस्त राजाओं के मुकूटों के अग्रभाग में संकान मिण्यों की कान्तिकपी मञ्चरी से जिसके चरणयुगल व्याप्त वे तथा जिसकी कोई उपमा नहीं थी ऐसा राजा प्रजायति अपने गुणों से उस नगर को अलंकत करता था।। ४५।। जिस प्रकार रात्रि के समय आकाश में स्थित चन्द्रमा की कला अदितीय शोभा की प्राप्त होती है इसी प्रकार समस्त पराक्रमसमृह की स्थिति से सुशोभित अत्यन्त निर्मेख आत्मगुणों से मुक्त उस महाश्रेष्ठ राजा में स्थित करेगी बढ़ितीय शोभा को शान्त हो रही थी।। ४६।। जो वैसे बाली बा, विवस ही जिसका श्रेष्ठ वन वा, जिसकी निर्मेश बुखि नीतिमार्ग में स्वित वी और जिसने इतिह्यों देखा

१. संबंधि । १. स्थ्यविष म०।

उच्चौष्यं रिपुणु सामुणु च प्रवयं प्रवासु च नयं विनयम् ।
पृष्णु प्रियं च विनतेषु वरां प्रवयांष्णुत भृति यः सततम् ॥४८
प्रतिपत्त स्वतिष्ये शुक्षुने वृतिसामुते इव गृहीततन् ।
स्वति स्वकालिविक्तित्वस्तो स वयावतीं मृगवतीं च विनुः ॥४९
स्ववां विनिव्यतुरम्वयसमे सममेव ते निजमनोज्ञतया ।
तिमक्तिवायमरविक्क्याणुतवेवते स्वयमिव प्रकटे ॥५०
स विज्ञाक्षमृतिरवतीयं विवस्तनयोऽकिन वितिपतिविक्यः ।
स व्यावतीप्रमवहेतुरभृत् भृति यः पुरापि मगयाविपतिः ॥५१
समकः शक्षीव विमकं वयनं कुमुनोक्नो महविवोपवनम् ।
भृति विभृतं श्रुतमिव प्रश्नमक्तवस्त्रवार स कुस्रं वेवस्त् ॥५२
व्यांन प्रसावविद्यनेष विवस्तमयागतं मृगवती विनुषम् ।
उदरेज निसंस्तरेरं प्रवयी प्रवसाक्ष्तवस्त्रवास्य श्रुक्तिव्यः ॥५२
उदरिवतस्य वशसेव युतं परिषाक्ष्त्तासुपययौ ववनम् ।
वसहद्विसोवृत्तिव तव्युवतां तनुतां तवीयमगमस्य वपुः ॥५४

हृद्य के प्रसार को स्वाचीन कर रक्का था ऐसा वह राजा स्वयं विनय के समान सुशोभित हो रहा था, अर्थात् ऐसा जान पड़ता था मानों करीरभारी विनय ही हो।। ४७ ।। जो पृथिवी पर निरन्तर शत्रकों में विशाल पराक्रम को, साधुकों में स्तेह को, प्रजाजनों में नीति को, गुरुकों में विनय को और विनीत पृक्षों में श्रेष्ठ सम्पत्ति को विस्तृत करता रहता था।। ४८।। वह विमु राजा अपनी कान्ति से अप्सराओं को जीतनेवाली जयावती और मृगवती इन दो स्त्रियों को प्राप्त कर सुशोबित हो रहा था। उसकी वे दोनों स्त्रियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो शरीर को धारण करनेवाली धृति और सायुता ही हों।। ४९ ।। जो स्वयं प्रकट हुई लक्ष्मी और सरस्वती के समान जान पड़ती थीं ऐसी अनन्यतुल्य उन दोनों स्त्रियों ने अपनी सून्दरता से उस राजा को एक साथ ही अपने अधीन कर लिया था।। ५०।। जो विशासभूति पृथिवी पर पहले मगध देश का राजा था और तप कर महाशुक स्वर्ग में देव हुआ था वह वहाँ से च्युत होकर राजा के विकास नाम का पुत्र हुआ। वह विकास, क्यावती माता के हुए का कारण था। भावायें---विशासभूति का जीव स्वर्ग से चल कर राजा प्रजायित की जयावती नाम की रानी से विजय नाम का पुत्र हुवा ।। ५१ ।। जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमा निर्मल आकाश को, वसन्त विशाल उपवन को, और प्रशम गुण शास्त्र को अलंकृत करता है उसी प्रकार वह विजय भी पृथिवी पर प्रसिद्ध निर्मेल कुल को अलंकृत करता या।। ५२।। जो पृथिवी को वश में करने के लिये ही मानों स्वर्ग से जाया था ऐसे विश्वनन्दी के जीव निर्मेल देव को दूसरी रानी मृगवती ने अपने उदर से बीध ही उस प्रकार बारण किया जिस प्रकार कि प्रथम जल की बूँद को सीप बारण करती है ॥ ५३ ॥ <del>उदरस्थित बालक के</del> यहा से युक्त होकर ही मानों माला का मुख खुक्लता की प्राप्त हो गया या और गर्मेंस्वित बालक की गुक्ता की सहन न कर सकने के कारण ही सानों उसका

१. वयकः सः । २. पर्धं यः ।

राजपुरराज्ञिकाकाकाकाका स्थानकोषु र सह पुर्वकेषुका । मनुषे सर्वायमुक्तरं च गुरा प्रतिकासरं त्रह सम्बद्धम् स्थः। मणकोषम् तां प्रथमनर्भवतां स्थती विवासिका प्राप्तिकाम् । जनवाचनम्परितकीत्रकरं रक्षमीतिक जिल्लिक्तिकृति ।१५६ कृतकाष्ट्रीवृत्यविभिः सम्बद्धः समये जुले कृतकारी सुंख्ये हे निकर्य थियो विपुक्तनवाहां क्षण्डीय क्षण्युष्टातं कविती ४५७ अय दृष्टिकृष्टिस्वकावि तथा शक्तोऽपि तक नवरे महाती । परिताम्य बद्धाविषरत्मसमी नियमास बृद्धिरसका बमसः ४५८ अनगरामामामामामा प्राप्त । नुपमन्दिरेशी विश्विमां निवातः किनुतान्यपुरक्षकनिविष्ठवानाः ॥५९ स्वयमाद्दे निक्रमसोऽभिक्तां सहसा वनीपक्रवनेत काम् । अपहास काञ्चनभिकाभियतेर्पक्रताश्यक्तिरत्तक्तम् ॥६० नगर्गाराज्यसम्बद्धानुः प्रचित्रो आतंत्र इत विज्यस्य । स्कुटमाविवेश नृपतेः स्वसुती मनिसार्ववास्यर एव इति ॥६१ स्बद्धकोचितां जिमपतेर्यहिमां महतीं बिमाय विकिमा मृपतिः। अकरोत त्रिपृष्ट इति नाम मुद्रा समयस्य तस्य बक्कने विकते ॥६२ शरवम्बरसुतिमुवा बपुवा स समैः श्रमैः कदिमतामुक्दम् । परिरक्षया नरपतेबंधुवे जलवेरसूरव इव गौलमणिः ॥६३

शरीर कुशला को प्राप्त हो गया था।। ५४।। शतुओं की कक्ष्मी के साथ-साथ उसका स्तनस्थक कृष्णमुख हो गया था और समस्त पृथिवी के साथ-साथ उसका उदर प्रतिदिन हुवं से कुछि की प्राप्त हुआ था।। ५५।। जो श्रेष्ठ साजाने की भारण करनेवाली पृथिबी के समान भी समुद्धा उदयाबल से तिरोहित चन्द्रमा को धारण करनेवाली रात्रि के समान जान पड़ती थी ऐसी अवस गर्भवती सृतकती को देख कर राजा प्रसन्न हो रहे ने ॥ ५६ ॥ तदनन्तर विसन्ति गर्नकारिक सुन्दर कियाएँ पूर्ण की गई थीं ऐसी सूनकरी ने कम-कम से समय आने पर उस शरह पूक्त की उत्पन्न किया जिस तरह कि घरद ऋतु में कमिलनी अक्सी के निवास तथा बहुत धानी साम के युक कमल के कुरूमल (कली) को उत्पन्न करती है।। ५७।। तत्पश्चात् समस्य स्वर में इस समय बहुत भारी हुएं की वृद्धि हुई और सब और आकाश से पांच प्रकार के रागों से सम्बद्ध विसंक वृष्टि पड़ी ॥ ५८ ॥ उस समय और तो क्या, उत्सव में जिसका मन संख्रन्त या ऐसा मयुरों क्रा सपृद्ध सी राजसवन में बेस्थाओं के साथ-साथ निर्दीण बाओं की लग और ताल के अनुसार करणिक नुरय कर रहा था ।। ५९ ।। याचक जनों ने राजा के चित्रस्थकर अकेर छत्र को छोड़कर असवा सनजाहा क्षम्य समस्त मन स्वयं ही शीध के किया था ।। ६० ।। विकालक, उत्तव धारीर के शासक हावा विद्यार्थों में कर्णाधरण के समान ज्योरियों से राजा है स्पष्ट वह दिया या कि वायका वह श्री बर्ब चकवरी होया ॥ ६१ ॥ राजा ने दसवें दिन विविधूर्यक विनेख भगवान की अपने कुछ में बोला बहुत बही चुना कर उस पुत्र का हर्वपूर्वक शिक्षुष्ट यह नाम रखा ।। ६२ ॥ कार्य बाह्य के बालाक

1 .

हैं। श्रीवारी ब्रह्मक पति पत्र ।

शुतराम्बिक्तत ककाः सकता मृपविद्यया सममनन्यमतिः । पुणसंप्रहे जगति वस्तवरः विद्युरप्यहो भवति सत्युरवः ॥६४ तमबाध्य यौषनस्थाप परां जियमेत्य सोऽपि तबमूत्सुमगः। प्रवर्ग प्रसन्तिव बुततरुं स व संप्रयक्ष समये तविव ॥ ६५ अतिसानुवं तमध वैमांबरं जयगोमिनी प्रयममप्रकटम् । स्वयमालिलिङ्का मदनाकुलबीरभिसारिकेव हृदयाभिमतम् ॥६६ अवभूपतिः स्त्यूगेन समं सह राजकेन व सभाभवने । सुक्रमेकदास्त हरिपीठतटे घटितावणाश्मिकरणाक्रुरिते ॥६७ परिकृष्ट्मकोक्तकराम्बुदहः प्रजिपस्य देशसिववो विदितः। उपलब्धवाययसरप्रसरः क्षितिपं व्यक्तिसप्रविति प्रकटम् ॥६८ अभिरक्षितामपि तबासिलताशितषारवा घरणिनाष घराम्। परिवाधते मृतनणाधिपतिर्वलवानहो जगति कर्मरिपुः ॥६९ स्वयमेव कि हरिपवेन यमो जनता हिनस्त्युत महानेषुरः। तब पूर्वज्ञत्रुरचवा विबुधो न हि तादृज्ञी मृगपतेविकृतिः ॥७० सत्तयोवितोऽप्यनभिवीक्य भयात्त्रप्राचितं सकलजानपदैः । तब ज्ञात्रवैरिव ज्ञारीरभृतां न हि जीवितादपरमिष्टतमम् ॥७१

की कान्ति को हरण करनेवाले शरीर से धीरे-धीरे कठोरता को प्राप्त होता हुआ वह त्रिपृष्ट, राजा की रक्षा से समुद्र के भीतर अमूल्य नीलमणि के समान वृद्धि को प्राप्त होने लगा।। ६३।। अनन्य बुद्धि होकर उसने राजनीति के साथ समस्त कलाओं को अच्छी तरह सीखा सो ठीक ही है; क्योंकि आस्वर्य है कि जगत् में गुणों का संग्रह करने में तत्पर रहनेवाला शिशु भी सत्पुरुष हो जाता है।। ६४।। जिस प्रकार वसन्त ऋतु में प्रथम पुष्प आम्रवृक्ष को प्राप्त कर परम शोभा को प्राप्त होता है और वाम्रवृक्ष उस प्रथम पुष्प को प्राप्त कर सुन्दर हो जाता है उसी प्रकार उस त्रिपृष्ट को प्राप्त कर यौवन परम शोमा को प्राप्त हुआ था और त्रिपृष्ट भी यौवन को प्राप्त कर सुन्दर हो गया था।। ६५।। जिस प्रकार काम से आंकुल बुद्धि वाली अभिसारिका अपने अभीष्ट प्रियतम का स्वयं बालिङ्गन करती है उसी प्रकार विजय लक्ष्मी ने उस लोकोत्तर कवचघारी (तरुण) त्रिपुष्ट का पहले ही गुप्तरूप से आलिज़न किया था।। ६६ ।। अधानन्तर एक दिन राजा प्रकापित समाभवन में दोनों पुत्रों तथा अन्य राजाओं के साथ, जड़े हुए पद्मरागमणियों की किरणों से अक्टूरित सिंहासन पर सुख से बैठे थे ।। ६७ ।। उसी समय जिसे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ या ऐसा प्रसिद्ध देशमन्त्री हाथ जोड़ कर राजा से इस प्रकार स्पष्ट निवेदन करने छना ।। ६८।। हे पृथिवीपते ! यह पृथिवी आपकी तस्त्रवार की तीक्ष्ण घारा के द्वारा यद्यपि सब ओर से सुरक्षित है तो भी सिंह उसे वाघा पहुँचा रहा है सो ठीक ही है; क्योंकि आफ्वर्य है कि जगत में कर्में रूपी शत्रु बहुत बलवान है।। ६९।। क्या सिंह के छल से यमराज स्वयं जनता की मार रहा है; या कोई बड़ा असुर अयवा आपका पूर्वभव का शत्रु कोई देव प्रजा का बात कर रहा है क्योंकि सिंह की वैसी विकृति नहीं होती ॥ ७० ॥ समस्त देशवासी लोग आपके शत्रुओं के समान भय से बच्चों तथा स्त्रियों की भी उयेक्षा कर भाग गये हैं सी ठीक ही है, क्योंकि प्राणियों को

7 1 1

5

व विकास प्राप्त कार्य कार्य प्राप्त विकास विकास कार्य कार्य

जीतम से अधिक अन्य वस्तु बत्यन्त इष्ट नहीं है ॥ ७१ ॥ राजा उसके कहने से उस समय देश की सिंहकृत पीड़ा को सुनकर हृदय में बहुत दुसी हुए सो ठीक ही है; क्योंकि निश्चय ही दू:ख जगत् को पीड़ित करता है।। ७२।। दांतों की किरणावसी के बहाने हृदयस्थित निर्मेक दवा की विसेरते हुए के समान राजा, गम्भीर ध्वनि से समामवन के मध्यभाग को व्याप्त करने वाले बचन बोले ॥ ७३ ॥ उन्होंने कहा कि पृथिवी पर धान्य की रक्षा के लिये बनाया हुआ तुण का मनुख्य भी मुगों को भय उत्पन्न करता है परन्तु सब राजाओं को करदायक बना देने पर भी मैं उस तुष-निर्मित पुरुष की अपेक्षा भी अधिक अकर्मण्यता को प्राप्त हो गया हूँ ॥ ७४ ॥ जो राजा जगत् के भय की नब्द न करता हुआ जगत का आधिपत्य करता है-अपने आपको जगत का स्वामी मानता है वह चित्रगत राजा के समान है तथा जनता नम्न होकर व्यर्थ ही उसका दर्शन करती है ।। १६ ।। इस समय सिंह मार भी दिया जानेगा सी भी मनुबंधी राखा के रहते हुए भी पृथिवी पर ऐसा प्रकट श्रव रहा, यह अपयश क्या समस्त दिशाओं में विस्तृत नहीं होंगा ? 11 94 11 इस प्रकार के क्सन कहकर जिल्होंने मेंह तान ली थी तथा जो सिंह का नष करने के किये तत्काल उठकर सड़े हो गये के ऐसे पिता को रोककर विनीत त्रिपृष्ठ ने मन्द्रहासपूर्वक इस प्रकार कहा ॥७७॥ हे पिता वी ! यदि पृत्तियी पर पश्च का निम्नह करने में भी आपको बहुत भारी शीम करना पहता है तो फिर चुंब की पूर्वी के क्षारा उस कार्य की कीड़ बुतरा कीन कार्य किया जाय, पहले मह कहिंचे ।। १८ ।। इसकिये बालका जाना अनुनिय है इस प्रकार राजा से कह कर विकास नामक वह गार्ड के साम प्राप्त माराजन करावान कियुष्ट पिता की बाबातुसार मिह का वच करने के किये सेना के आह जार पूरा 11 कर 31 जार उसने उस केंद्र की केंद्रा की कि अपों के बस बाग से नाइस पशुस्ती

विक्रियंत्रकारी पुत्रशास्त्रकाः अवस्थानकारकारकारका स संबंधीटिविष्णुतमरामानवास्त्रामानुवीर्वनारिः वृद्यपुर्वतः १६० हत्तवानुवारिवपरिवान्तुरितं अवनेश्य प्रवाधिवरे सवितान् । वटहैरकोषवद्यविज्ञहतेर्थोकेगीरवैरपि पूजाविपतियुँ ।।८१ प्रशिवीययुग्नापविशीयपुत्राः परिवेकरातामयकोक्य वरुम् । उपगालकार्यं परिपृत्ताराषुं स शरीः सनैजियुत्तियञ्चलटः ॥८२ बैति गर्बितेर्जनयतः मधुन्ते विषुतास्यकन्यरमुवसतनोः । मतभीरतिष्ठवनिकञ्चयती हरिरेक एव पुरतः स हरेः ॥८३ विविधम्य प्रशिवकरेच शिकाकियी तरप्रवरणावस्यम् । इसरें निवेद्य बदने स वरं समयसायणुगयति सहसा ॥८४ स वया वस्तिव वदान्निकगान्नवेनद्वयेन नवरक्तभूता । विकारीहरतेहामवको वसिना विवक्षो मुमीह हरिरेकपदे ॥८५ मुगनिविष्यं नवसूनाकनिय प्रविदार्यं सस्य रुविरेरवनेः । श्रानवाञ्चाकार परितायवर्थं स तदा नवाम्बुजिरियाम्बुबरः ॥८६ निजसाहसेन महतापि महानुपयाति पुनयवनौ म सुद्य । वयनम्यवध्यमयि केसरिनं स निहस्य निविद्वतमास्त हरिः ॥८७

की बौतों के समृह को प्रहण करने में व्यत्र आकाश में मैंडराते हुए गृद्धपक्षियों के समृह से यस-तृल्य सिंह की गति को सूचित कर रहा था ।।८०।। मृत मनुष्यों की हर्दिस्यों से अत्यन्त सफेद-सफेद दिखने बाले पर्वत पर जाकर उसकी विशाल गुहा में सोथे हुए सिंह को ताडित नगाड़ों और सेना के शब्द से सिंह को जगाया ।। ८१ ।। जागने के समय होनेवाली जमुहाई से जिसका मुख अत्यन्त अयंकर था तवा जिसने बीरे-बीरे अपनी पीली जटाओं को किस्पत किया था ऐसा वह सिंह कनिखयों से सेना को देख शुके हुए शरीर को फैलाकर खड़ा हो गया।। ८२।। जो मुखस्पी गुहा की खोलकर तीव गर्जनाओं के द्वारा विशाओं को सन्दायमान कर रहा था, जिसका शरीर ऊँचा था तथा जो सम्मुख इसींग भर रहा था ऐसे सिंह के आगे निर्भय त्रिपृष्ट अकेला ही सड़ा हो गया ।। ८३ ।। उसने शिला के समान कठोर उसके दोनों चरणों को तो निर्दयतापूर्वक वाहिने हाय से कसकर पकड़ा और दूसरा हाथ उसके मुँह में दूँसकर उसे देखते-देखने गिरा दिया ॥ ८४ ॥ जो क्रोध से नवीन एधिर को बारण करनेवाले दोनों नेत्रों से दावानल के कणों को जनल रहा वा तथा बलवान विपृष्ट के द्वारा जिसका उद्यम और बल निष्पल कर दिया गया था ऐसा वह सिंह विवश हो एक साथ मुच्छित हो गया ॥ ८५ ॥ जिस प्रकार मेव नवीन जरू के द्वारा पृथियी के संतापसमूह की शास्त कर देता है उसी प्रकार उस त्रिपुष्ट ने नूतन मृणाल के समान सिंह की चीरकर उसके विचर से पृथिवी के संताप समूह को तत्कारू सान्त कर दिया ॥ ८६ ॥ सममुच महात्र पुरुष अपने बहुत आरी साहस के द्वारा भी पुनिनी पर हर्व को प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि वह त्रिपृष्ट की वूसरे से महीं भारा वा सकता वा ऐसे सिंह को भी भार कर निविकार रहा ।। ८७ ।। सदनन्तर नारायण विकृष्ट

१. पश्चितियां प्रतीतपासपातितमस्य एकोकस्यपूर्वाबीकमा वर्तते । २. मुनाविपतिः मा । ३. व्यवस्थिते मा ।

The police graphs are appearant and alcohol and are appearant and appearant are appearant are appearant and appearant are appearant and appearant are appearant and appearant are appearant and appearant are appearant are appearant and appearant are appearant are appearant and appearant are appearant are appearant are appearant and appearant are appear

वर्षेकवा कीतुकनिक्यकात्तो बीवारिकः कामार्ग्यमहाराः । वार्यकृषेक्यकितारायनिसर्व कामार्थकेष्ठमास्यः ॥९५

ने दोनों हावों से कीलापूर्वक कोटिक विका की ऊपर उद्धाकर अपने पराक्रम अपूह की विस्तृत किया सो ठीक ही है क्योंकि वह कोटिक चिन्का बलकान पुरुषों को बलकी क्सीटी अनवा सीमा है ।। ८८ ।। वहाँ से लीट कर चिष्ट अपने नगर गया । स्सं समय वह नगर विवय पराकामों से इतना सजाया गया या कि उनसे सूर्य की किरने भी आनकादिन हो गई थीं। नगर में प्रदेश करते समय वह, अनुराग प्रकट करने में तत्पर बासकों के द्वारा भी गाये वानेवाले अपने वज्ञ की सून रहा था। भावार्थ- उसके यहा को वयस्क कीन तो गाते ही वे पर अबोक बाक के भी। प्रेंस से विद्वार होकर पारहे वे ॥८९॥ जिसमें मञ्जूकाबार की सब विधियां की गई थीं ऐसे राजकुरू में सीव ही प्रवेश कर जिप्ह ने बड़े भाई विश्वन के बाद जञ्चल शिक्षामणि से युक्त शिर से राजा प्रकारती को प्रणास किया ।। ९० ।। राजा ते पहले चिरकाल दक हर्वजनित आंतुनों को भारज करनेवाले नयनपुराक से अपने दोनों पूत्रों का बाकि कुन किया, परवात पुत्रक की तरह मुक्तपुराक से जनका बाद अखिकुन किया ॥ ९१ ॥ जिनका वारीर रोमाञ्चों से काम या ऐसे राजा ने चिरकार बाद पूर्वों को वासिक्षम से विक्रिक-पूर्क किया । बासिक्षम से खुटने के बाद बीनों माईमों ने फिर से प्रचान किया। प्राचात उनकी बामा से दोनों ही एक साम प्रवसिक्षाता के निकर के नवे ।। १२ ।। बार-बार युक्तेवाके राजा से जब किया करते कोटे बार्च-विवृद्ध के अवार्थ परामन का वर्णन er mit un fiege den gen nie generalischen Ar der St. L. wille macht genegfen पहापुरको के हुन के विके नहीं होती ।। ५३ ॥ इस प्रकार राज्यका की मुलाकों के समात कि प्रकृति क्रोफ विकाली में विकासिकाल राजा होती पूर्वे के साथ बंदनक के समस्य पूर्वित के the part for with row was my to a winder day a find by farm in

L. William de 1 % and we i

विद्वारमा कविष्णुपेश्य केंग् हारि स्थिती किस्मधनीयपूर्तिः । तेचीमवी वीतिमुनिन्छति त्वां प्रमाणगत्र त्वनिति व्यरेतीत् ॥९६ प्रवेश्वय द्वाक्षुपुर्वेत्ययामासयाच्य रावते निनिवृत्य गत्या । प्रावेद्मयसं सभवा समीक्ष्यं सक्तिसम्बोरपुरकर्काः विवृत्य ॥९७ राचा समेत्वानतमावरेत्र स्वहस्तनिविष्टहिरच्यपीठे । बहुर्वातन्यूपकेश्य किञ्चिहिभान्तमाल्कोक्य तमावभावे ॥९८ सोम्बाकृतिः कस्त्वमनम्बसाम्बः कस्माविमां श्रुमिमुपागतोऽसि । किसर्बमाबात इति कितीशा स्वयं स पृष्टः पूमरेवसूचे ॥९९ सस्ता बेटी विश्ववार्धनामा गरेना विश्वाचरकोकवासः। बेजीह्रवेनोत्तरदक्षिणेन विराजितो रावततुक्रभृकः ॥१०० वेकीसपाची रवन्पुरास्यं पुरं समीध्यास्य महेन्यसीकः। नमञ्चरामां स्वकनाविरेकः पतिजेटी नाम भूनरिक तत्र ॥१०१ त्वदत्ववादाः प्रवमस्य सनुर्महात्मनां वाष्ट्रवकी जिनानाम् । निपीडच बोर्म्या भरतेक्वरं यो मुसीच रुक्ष्म्या सह हेरुयेव ॥१०२ अकंकरोतीन्युकरावदातं नमेः कुर्लं कच्छनुपारमकस्य । नमञ्चराचामविपोऽपि रावस्पितव्यस्ते समयो नगमः ॥१०३

रहे बे, जो हाय में सुवर्ण की घड़ी लिये हुए था तथा हवं से जिसके वचन रुके हुए वे ऐसा द्वारपाल, दौड़ता हुआ पास आकर राजा से इस प्रकार कहने लगा ।। ९५ ।। हे देव ! आकाश से आकर द्वार पर खड़ा, आश्वर्य कारक शरीर का धारक कोई तेजस्वी पूरुष आपके दर्शन करना बाहता है। इस विषय में आप ही प्रमाण हैं इतना कह कर वह चुप हो गया ॥ ९६ ॥ हे सुबुख ! उसे शीघ्र प्रवेश कराओं इस तरह राजा की आज्ञा पाकर द्वारपाल लौट कर गया और आश्चर्य से विकसित दृष्टि को इषर-उघर घुमाते हुए उसने सभा के द्वारा दर्शनीय उस पुरुष को भीतर प्रवेश करा दिया ॥ ९७ ॥ आकर आदर से नमस्कार करनेवाले उस पुरुष को राजा ने अपने हाच से दिसाये हुए समीपवर्ती सूवर्ण पीठ पर बैठाया । पश्चात जिसने कुछ विश्वास कर छिया या ऐसे उस पुरुष को देख उन्होंने कहा ।। ९८ ।। सीम्य बाकृति के बारक तथा अन्य जनों की अपना से रहित तुम कौन हो ? कहां से इस भूमि पर आये हो ? तथा किस प्रयोजन से आये हो ? इस प्रकार राजा द्वारा स्वयं पूछे जाने पर वह बागन्तुक पुरुष पुनः इस प्रकार बोला ॥ १९ ॥ है राजन ! यहां एक विषयार्थ नामका पर्वत है, जो विद्याघर लोगों का निवास स्थान कहलाता है. वह अपनी उत्तर और दक्षिण इन दो श्रेणियों से सुशोजित है तथा बांदी की केंचे शिकारों से मुक्क है ।। १०० ।। रिकाण श्रेणी के रथमूपुर नगर में निवास करनेवाला, इन्द्र के समान कीला से बुक्त तथा विद्यावरों का अहितीय पति व्यक्तनबटी उस पर्वत की रक्षा करता है।। १०१ वा कुन्तूरे वंश का बावि पुरुष बाहुबकी था जो महात्मा तीर्णकरों में प्रथम तीर्वकर का पुत्र का और भुजाओं से जिसने अरतेस्वर को पीड़ित कर रुक्ती के साथ जनायास ही छोड़ दिया था १११०न्। है पाजन ! निवासरों का राजा क्यकनवटी भी राजा कच्छ के पृत्र क्षेत्र के चन्द्र विदय के सवास

१. वृंबा म०। २. समाध्यास्य म०।

7

शतोश्रास्त्रीतः कुशानिकाण्यं दृष्टिणकोशीस्त्रुरिकास्तुराविम् । अवस्थां पृथ्वति प्रापृतेषं त्रेणेत सम्बद्धियाः तुरस्वसम्बन् ॥१०४ सुतोष्यंत्रीतिः वार्षिकारिकार्विः सम्बद्धाः सम्ब सुत्रवितीया । देवी च पारवित्तवं प्रपानिरम्बक्षसमीक तकार्वनीयम् ॥१०५

### मारुकारकी

वय करपेस्तामिवेशपुष्पं सवद्यां कानकारिनुसीपूर्वताम् । सनयामकोवय तस्समानं व वरं किनविद्योक्षादेश्यपस्यत् ॥१०६ बुद्धवं सकते निनित्तराच्ये विहित्तराययमसम्बद्धाः ॥१०७ सर्वास्य रहस्यमस्ययुक्येः सह सीनिद्यानवेश्येवेद्यं ॥१०७ सर्वाः सुवृधः स्ययंत्रभायाः पतिस्स्यामिरवेशितो न करिकत् । वयकोक्य विव्यवस्तुवा र्तं सनु अस्ट्रस्यय्यो भवास्त्रमानम् ॥१०८

#### प्रहर्षिणी

इत्युक्तवा विरत्तवति स्वयवर्ववीयं सँभितः श्रावरपताववीयविस्वम् । स्वरक्तर्यं कृष् विवितं असा युगीन्तावापुकासविवृत्तः पुरा स्वावत् ॥१०९

उज्ज्वल कुल को अलंकृत करता है। इसके सिवाय तीति को जाननेवाला वह उवस्ववद्धी तुम्हारी बुआ का पुत्र है ।।१०३।। जिस प्रकार चन्द्रमा दूर रहने पर भी समुद्र से बारोग्य प्रका-कुक्तल मञ्जूक पूछता रहता है उसी प्रकार हमारा राजा दूर रहने पर भी निरन्तर कुंशल रहनेवाले अपने पुराने बन्धु का प्रेम से आलिक्सन कर मुझ से कुंबल-मञ्जल पूछ रहा है।।१०४।।हे ईश ! शतुओं की कीर्ति को नष्ट करनेवाला अवस्थिति उसका पुत्र है, स्वयंश्रमा उसकी अद्वितीय पुत्री है सवा वायुक्तिया उसकी रानी है। ये सब आपके पूजनीय चरण युगल की प्रणामों द्वारा पूजा करते हैं अर्थाम् बार-बार वापके चरणों में नमस्कार करते हैं।। १०५।। सदनन्तर राजा व्यक्रमध्यों ने एक दिव बद्धितीय पुष्प से युक्त करपताला के समान, कामरूप फल के उन्मूख दक्त--तक्य अवस्था को प्राप्त पुत्री को देखा । पुत्री को देखते ही बर की ओर उसका मन गया परन्तु मन्द्री कर नेजों से युक्त हीने पर भी उसे कत्या के घोग्य कोई बर नही विस्ता ॥ १०६ ॥ सत्यस्थात् को समस्य विभित्त-शास्त्रकुषास था, जिसका विश्वासं विभा वाला था तथा जो आस के समाग सन्मान को प्राप्त था ऐसे शैरियन मामक निवित्त ज्ञानी के जास एकान्स में प्रमुख मन्त्रियों के साथ जाकर राजा काक्षमकरों ने इस प्रकार कहा ।। १०७ ।। हम लोग सुन्यर नेत्रों काकी स्ववंत्रका के गोग्य किसी बर की महीं देखें सके हैं अहा: आप अपने विका नेमों से एक बए की देखिये। विकास से मेरे कार्य के संपर्ध करते में बाप ही प्रमाण है। १०८ ।। इस प्रकार अपने कार्य के बीच को कहकर अब विज्ञावरीका राजा व्यवस्थाती पुर ही गया स्व संविक्त विक्रिसकानी एक सम्ह्रकोका—हे बाबुप्पंत् । मेरी पहले क्योंपेक्षांनी गुनिएक्स के पुष्पाय कार्य को जेका जान रक्का है जेका हुए कुके श रेंग्रेस अपने में संभवेदी आता के मेच में प्रवाद संबंध सामेक सामे के मुक्त प्रव

## नसन्दतिसम्

वस्थितासीहि तरते भरतेश वंशे राजा प्रकारतियारवर्णनामा । सस्यासकी विवयिती विवयित्रकृतवाकाकानुकाली सरवासुकेनी ॥११०

### वंशस्यम्

रिपुरित्रपृष्टस्य पुरामवेऽभवद्विशासनावीत्ययसस्यकागारः । ततः प्रमृत्यसृत्यपुर्मवं रणे नगरवरेनां भवितार्खंचक्रमृत् ॥१११

#### पारिनी

तस्मावेतत्वेषरावाससारं कन्यारत्नं वासुवेवाय वेयम् । निःसन्वेहं सरप्रसावाबुदीचीं प्राप्य जेवीं वास्यसि त्वं च् वृद्धिम् ॥११२

#### मन्दाकान्ता

इत्यावेशाववित्तयगिरस्तस्य कार्तान्तिकस्य व्यस्ताशञ्चं ज्यकनबटिना प्रेवितं विद्धि दूतम् । मानिन्द्राक्यं बटविद्युनियं वेव कत्याणकार्यं कार्याणकं स्विरतरिया स्वत्सकारां प्रकाशम् ॥११३

# **सार्क्षिकीवितम्**

श्रीयानायमनस्य कारणिति व्यक्तं निषेश्व स्थितं स्थाजुन्यृव्यसमस्तत्रृषणगणैरम्यव्यं तं भूपतिः । मत्वानामित्रायगोत्परतया तस्यैव हस्ते पुनः संवैशं सत्यराधिपस्य मुवितः सप्राभृतं प्राहिणोत् ॥११४ स्थापना

## क्षोणीनार्थं प्रमन्यक्कचमुकुठतदीकोटिविन्यस्तहस्तः सोत्कान्यिकावराजां पतिमनतिविरादानव ब्रब्दुमस्मान् ।

प्रकारति नामक राजा है ऐसा तुम जानो । उसके विषय बीर निष्ट नाम के दो पुत्र हैं जो शतुओं पर विषय प्राप्त करनेवाले हैं, लोकोत्तर वल से युक्त हैं तथा प्रथम वस्त्रदेव और नारावण हैं ।। ११० ।। चूंकि निष्ट का पूर्वमव का वैरी विधायलनकों ही यह बहवनीय हुआ है इसलिये युद्ध-सम्बन्धी युद्ध अहंकार से युक्त इस विधायर राजा को मार कर निष्टु अहंकारवर्ती होगा ।।१११।। अत्तर्थ विजयार्थ पर्वंत का सारंभूत यह कन्या रात्न नारायण विष्टु के लिये देना वाहिये । इसमें सम्बेह नहीं है कि तुम उसके प्रसाद से उत्तर श्रेणी को प्राप्त कर वृद्धि को प्राप्त होवोगे ।। ११२ ।। है राजन् ! इस प्रकार उस सत्यवादी संनित्त निर्मत्त कानी के आवेश से उचकनवटी ने निर्माण होकर कार्य के जानकर पृत्र बख्त नामक दूत को यह मञ्जलमय कार्य संपन्न करने के लिये दृढ निरम्य पूर्वक स्पष्टक्य से आपके पास भेजा है ऐसा बाप जानें ।।११३।। इस प्रकार अपने आगमन का स्पष्ट कारण अनुकर व्य वह वागन्तुक विधायर स्पर्ट के गया तब समृद्धियांकी राजा अवायति से उसे अपने शरीर के स्पर्योको प्राप्त हुए समस्त बाचूकों के समृह से सम्मानित किया सवा बीध ही विचयार्थ पर्वंत पर मनुक्तों के न पहुँच सकते के कारण उसने उस विधायर के हाथ अवाय होकर विधायरों के राजा अवस्थानों के लिये उपहार सहित संवेध जेना ।१११४। सदननतर राजा अवायति को अवाय कर विधायरों के राजा अवस्थानों के लिये उपहार सहित संवेध जेना ।१११४। सदननतर राजा अवायति को अवाय कर विधायरों के राजा अवस्थानों के लिये उपहार सहित संवेध जेना ।११४।। सदननतर राजा अवस्थान को स्वाय कर विधायरों कर राजा अवस्थान स्वयं के स्वयं के सदस्य से सहस्थान पर सथा उसके

# 18: 84)

ये तथा राजा ने जिसे यह कह कर किया कि सम अवस्थित लोगों की वेसने के कियें विद्यापरों के अधिपति व्यक्तनवादी को बीध्न लागों, ऐसा यह दुख्यू नामका विद्यापर, विद्यारणी सम्पत्ति के द्वारा निमित्त सुक्षोभित विमान पर आक्य हो बीध्न ही नीलकमक के समान आकावाल गमनतल में चला गया—आकावा मार्ग से उद्द गमा ।११९५।

इस प्रकार बसम कविकृतः श्रीबर्दमान वरित में त्रिपृष्ट की उत्पत्ति का वर्णन करनेवाका पांचवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५ ॥

### एठवाँ सर्ग

क्यानकार निवर्त हैं। विस क्यांति होने कर एक वृत्य दिन राजा प्रकारित ने सीवन सुमार गणान से मुना के निवारों का राया अक्कावादी देना के हाण अन्तर वाह्य वन में उत्पाद हुआ है। युगते ही नह कर निवार हो। उसे देखते के निवे राया प्रशा तम समय होने और उन्हर क्यां के पूर्वार्तिक अपने पूर्वार जानों कुण के साथ प्रवार क्या प्रका देशा प्रकाशित हो। यह का गांधी अन्तर पानी ह्यांत्री है से प्रकाशित हो। यह में एक वृत्र को प्रतिभाव व्यक्ति कर कर पार को यह पान पानु के अने क्षेत्रक करका प्रवार का तो है। हुए के देशा का विकास वह का वह का वह प्रभावत के क्या काल का स्वार का क्षेत्र के क्या है। वह के स्वार का विकास का का स्वार का तो है।

विद्याप्रभावर्णिताः द्वासीनवृत्यकोदिनिकालकर्णनीनविद्याः । ।
प्रस्तुरिवतेनसम्बा सह केवरेका प्रीसिप्तकारिसदृका स्वृत्ते कोविः ॥४
यानात् ससंचानमुकाववसीर्थं वृरावासम्बाद्यवस्तकरावकार्यः ।
अन्योऽन्यसन्युक्तमभीयतुक्तपुकी तो पावहयेन वेरकोवरणीऽभावते ।।५
गाढोपपृहनपुषासिककेन सिर्फः सम्बन्धवन्यनस्तः समनेव ताम्याम् ।
जीवाँऽपि सम्ब इवाद्यकुरितो विरेवे केयुरकोटिमिणरिक्तमिकन्मिविद्यः ।।६
तस्यावंकीर्तरवनीक्ष्यरनायकस्य वृरावतेन विरसा वरणी ववन्ये ।
पित्रा सवानिमिहितोऽपि कटाक्षपासैर्निक्षांको हि महतां विषयो सहस्यु ।।७
कक्ष्मीप्रतापवकवीर्यमितिष्रताविकांकांकांकांकांकांकां समं विक्रयत्रिपृष्टी ।
प्रीरया प्रजेमतुक्तमे कवराविषं सं स्तव्यो महत्त्वुक्तने न युकाविकोऽपि ।।८
वाकिकृत्य तुक्तरवेहमनकृत्वरूपं सावकंकीर्तिममक्तिनुसमानकोर्तिम् ।
प्रीतौ वसूवतुक्तवाविष भूरिकोभी केवां सनोति न सुवं विववन्यमुक्तः ।।९

था, जिनके बंश प्रसिद्ध थे तथा जो मार्ग में अपने ही प्रतिबिम्बों के समान जान पडते थे ऐसे राजकुमारों से अनुगत राजा वन को प्राप्त हुआ । भावार्थ-धोड़ों पर सवार अनेक राजकुमार मार्ग में उसके पीछे-पीछे चल रहे थे ।।३।। विद्या के प्रभाव से निर्मित आश्चर्यकारी महलों के शिखरों के अग्रभाग में स्थित विद्याधारियों के चञ्चल नेजों के साथ जो अगवानी के लिये सहसा उठकर खड़ा हुआ था, तथा प्रीति से जिसके नेत्र विस्तृत हो रहे थे ऐसे विधाधरों के अविपत्ति क्वकनबढ़ी ने राजा प्रकापित को देखा ।। ४ ।। वो घवड़ा कर दूसरे से ही बाहन से नीचे उतर गये थे, निकटवर्ती सुन्दर योद्धा जिनके लिये हाथों का आलम्बन दे रहे थे, तथा जो उत्सुकता से भरे थे ऐसे दोनों ही पृथिवी और विजयार्घ के प्रवापति और व्यक्तवादी एक दूसरे के सम्मुख पैदल ही चल रहे थे।। ५ ॥ गाढालिक्नन रूपी अमृतजल के द्वारा जिसे दोनों ने एक साथ सीचा था ऐसा सम्बन्ध रूपी चन्दन का वक्ष जीर्ण होने पर भी निकलती हुई केयर के अग्रभाग में संख्यन मिणयों की किरणों से नवीन की तरह अङ्कुरित हो उठा था ॥ ६ ॥ उवक्रनबादी के पुत्र वर्णकीर्ति से यद्यपि उस समय उसके पिता ने कटाक्षपातों-नेत्र की संकेतों से कुछ कहा नहीं या तो भी उसने दूर से ही शुके हुए शिर से राजाधिराज प्रजापति के चरणों को नमस्कार किया या सो ठीक ही है क्योंकि महापूरुषों के प्रति महापूरुषों में विनय स्वामाविक ही होती है ॥७। विजय और विजय यद्यपि समानरूप से लक्ष्मी, प्रताप, वरू, शौर्य, वृद्धि और शास्त्र ज्ञान आदि के द्वारा समस्त लोगों में श्रेष्ठ ये तो भी दोनों ने विद्याधरों के अधिपति ज्वसनबदी को प्रीतिपूर्वक प्रणाम किया सी ठीक ही है क्योंकि जो महान् होता है वह गुणों से अधिक हीने पर भी गुरुक्तों के किया, में अहंकारी नहीं होता ।। ८ ।। जिसका शरीर अन्यन्त ऊँवा था. जो कामदेव के समान या तथा जिसकी कीर्ति निर्मेश चन्द्रमा के समान वी ऐसे अर्थकीर्ति का आलिजून कर बहुतवारी शोमा से युक्त विश्वय और त्रिपुष्ट-योनीं ही प्रसन्न हुए ये सो ठीक ही है क्योंकि प्रियवन्युओं का समानम किनके हुई को विस्तृत नहीं करता ? वर्यात् सभी के हुई को विस्तृत करता है ॥ ९ ॥

१. घरवीं घरणीञनाबी मः।

सारण अविविद्यालय प्रायम्भीवाति व्यवस्थाति वालाविद्यालयः
सारण्यात्र स्थानिक स्

तदनन्तर प्रजायति राजा का प्रीतियात्र मन्त्री, मुखों के विभाग से राजा प्रजायति और व्यक्तमणडी के बोखने की इच्छा को जान कर इस प्रकार के बंचन बौखा सो ठीक ही है नयोंकि चतुर मनुख्य समय के शाता होते ही हैं।। १० ॥ उसने कहा कि इस समय आप दोनों के कुलवेबता अवही तरह प्रसन्न हुए हैं, आप दोनों के पुष्य कर्मी का उदय आया है और आप दोनों का जन्म सफल हुआ है जिससे कि पूर्व पुरुषों के द्वारा बाचरण की हुई यह कारमीयता छिन होने पर भी छता के समान अपने आप फिर से अङ्कृरित हो उठी है।। ११।। जिस प्रकार मोगी प्रतिपक्ष रहित आत्म-तुस्य अन्यथन दुर्शम केवलज्ञान को प्राप्त कर समस्त लोक का मान्य हो जाता है साथ ही अविनाची और सर्वश्रेष्ठ पद—सोक्ष की प्राप्त कर सेता है उसी प्रकार हे देव ! प्रकापित मी विरोध रहित आत्म-समान तथा अन्यजन दुर्श्य आपकी प्राप्त कर समस्त कोक का मान्य हो। यथा है, साम ही इसने स्थायी कौर सर्वश्रेष्ठ पर प्राप्त कर लिया है। भाषायें आपके साथ सम्बन्ध होने से राजा प्रभावति का गरित सर्वमान्य हुआ है।। १२।। इसप्रकार कहनेवाल मन्त्री के वचन काट कर विद्यापारों का राजा श्वक्रवचाटी स्वयं ही इस तरह बोला । बोलते समय चन्द्रपा के समान इसके सफेद बोलों की किरमें बाहर निकल रही वीं उनसे वह ऐसा जात पहला वा सिली हुई कुन्य करियों से मानों मीसर विद्यमान सरस्वतो देवी की पूजा ही कर रहा हो ॥ १२ ॥ हे बुद्धिमानी के ओछ ! तुम ऐसे बनत गत कही नगीक दश्याकृतिही जाका समित्रेश के आत्रीत राजा है। इसका कारण यह है कि अव्यक्त का पुत्र निवा आवि जिनेना की आराजना कर अव्यक्ति के द्वारा दी हुई विवासिएँ की सम्बों की आहे हमा मार्थ है। ११ मा सम्बंध विस्ता अस्ति आप अन्याद से उपर का वृत्ती है। वैसी दोशी अनुशिक्ष प्रामार्थ में संबार के उपने में देही हमती बाबा का गायन परने के किन te un in august if the faith fil mille faven fi me en engen के विकास कार प्राप्त के रिकारिया है कि एक एक प्राप्त कर के लिए हैं कि एक प्राप्त कर कि कि कि कि कि कि कि कि कि

A series of the series of the

राजा प्रजापति तथा ज्वलनजटी विधाता रूप गुप्तचर के द्वारा पहले से ही रची हुई पुत्रपुत्रियों के विवाह की विस्तृतमहिमा को पूर्ण करने के लिये फहराती हुई पताकाओं से सुशोभित घर में प्रविष्ट हुए ।। १६ ।। जिनमें घर-घर माञ्जलिक बाजे और शक्कों का शब्द हो रहा था, ऊपर फहराई हुई पताकाओं के समूह से जिनमें अन्धकार किया गया था, जिनमें पूर्वद्वारदेश में रक्खे हुए सुवर्णस्य कल्शों के अग्रभाग पर जो के सुकोमल अक्टूर दिये गये थे, जिनमें नृत्य करती हुई मद से बलसाई स्त्रियों के मुख कमलों पर कामीजनों के नेत्र रूपी भ्रमर संलग्न हो रहे थे, जिनमें रङ्गा-वली के बीच दिये हुए देदीप्यमान पदाराग मणियों की ऊपर की ओर उठती हुई कान्ति के समूह में आकाश पल्लवित-लाल-लाल पत्तों से युक्त हो रहा था, और जहाँ उच्चारण करने में चतुर चारणों और वन्दियों के समृह के कोलाहुल से समस्त दिशाएँ प्रतिध्वनि से गुँख रही थीं ऐसा नगर और विद्याधरों से अधिष्ठित वन—दोनों ही परस्पर की विभृति को जीतने की इच्छा में ही मानों रमणीय हो रहे थे।। १७-१९।। तदनन्तर संभिन्न नामक निमित्तज्ञानी के द्वारा दिये हुए दिन, विद्याधरों के राजा अवलनजटी ने सबसे पहले जिनमन्दिररूपी मेरुपर्वत के अग्रभाग पर जिनेन्द्र देव की पूजा की । परवात् त्रिष्ट नारायण के लिये विधिपूर्व के अपनी पूत्री प्रदान की । वह पुत्री ऐसी जान पड़ती थी मानों कमल को छोड़कर आई हुई लक्ष्मी ही हो।। २०।। धनुआं को नष्ट करनेवाले राजा ज्वलनजटी ने बाजूबंद, हार, कटक तथा देदीप्पमान कुण्डल बादि के द्वारा समस्त राजाओं का सन्मान किया । इसप्रकार मनुवंश की पताका स्वरूप ज्वसनखदो, कन्यादान-रूपी नौका के द्वारा अपनी रानी के साथ-साथ चिन्ता रूपी समुद्र को तैर कर पार हुआ।। २१।। इसप्रकार विश्वय के छोटे भाई चिपुष्ट के लिये पुत्री देकर विद्यावरों का अधिपति परम प्रीति को प्राप्त हुआ सी ठीक ही है क्योंकि आने आनेवालेमहान् जम्युद्य तथा वैभव के पात्रस्वरूप महापुरुष के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होकर कौन नहीं संतुष्ट होता है ? ॥ २२ ॥ सदनन्तर 'विकासरों के

रे. विरचितामल व० ।

राजा ज्वलनखरी ने 'अपनी पुत्री भूमिगोचरी के लिये दी है' अपने प्रसिद्ध गुप्तचर के द्वारा कहे हुए इस समाचार को सुनकर विद्यावरों का चक्रवर्ती अक्ष्मप्रीय शीघ्र ही उस तरह कुपित हो गया जिस तरह कि नवीन मेघ की गम्भीर गर्जना को सुनकर सिंह कुपित होता है।। २३।। क्रोध क कारण पल्लवों के समान लाल-लाल भयंकर दृष्टिपात से जो सभा में मानों अंगार समूह की वर्षा कर रहा था, जिसका शब्द विस्तृत वज्रपात के समान भयंकर था और जो स्वेदजलकर्णों के समूह रूप कर्णाभरणों से युक्त था ऐसा अवस्त्रीय इस प्रकार बोला ॥ २४ ॥ हे विद्याधरो ! उस नीच विद्याधर ने जो काम किया है इसे निश्चय ही आप लोगों ने क्या सुना है ? उसने तुम सबको जीर्थ तृण के समान उलक्क कर जगत में श्रेष्ठ कन्यारूपी आमृषण भूमिगोचरी मनुष्य के लिये दिया है ।। २५ ।। बश्वकीय के यह कहने से समस्त सभा अत्यधिक क्षोभ के कारण इस प्रकार कीप उठी मानों प्रत्येक के मुख पर प्रहार किया गया हो। प्रसन्नता के नष्ट हो जाने से वह सभा प्रलयकाल की वायु से क्षुमित समुद्र की अदर्शनीय लीला को घारण करने लगी।। २६।। क्रोध से जगत की करियत करनेबाला नीकरच विद्याधर, भूमिगोचरी मनुष्यों का क्षय करने के लिए इस प्रकार चला जैसे हिमालय ही चल रहा हो क्योंकि हिमालय और बीलरण में सादृष्य था । जिस प्रकार हिमालय स्वितिमान् पर्वतों में कप्रसर-प्रधान है उसी प्रकार नीकरण भी स्थितिमान् मर्यादा के रक्षक पुस्तों में प्रधान वा । जिस प्रकार हिमासव अनिकञ्चनीय उन्नति-न कांचने योग्य केंचाई को धारण करता है असी प्रकार मीकरन भी ने लांचने बोग्य उसति—अभ्युदय को घारण कर रहा या और विस प्रकार क्रियासम अनन्यमबोदस एक वान्यत्र न होनेवाले बढ़े-बढ़े जन्तुओं से संयुक्त है उसी अकार नीकरण भी सनन्यमवोक्सरण--दूसरे पुरुषों में न होनेवाले विशास पराक्रम से भरा था 1) २७ श विकासून, मारे हुए शनुकों के सून से विक-विनिय यदा को बाँगे हाथ से युमाता हुआ जरकर बाढ़ा हो नगर। अस समय उसका बांचा हरव केन से कल्पित वाजूबंद में संस्थन पर्धारा अक्टिरी की कारित के प्रक से ऐसा कान क्वस या मानों कोच रूप वानानर को प्रकट ही कर रह

रे. नीतम् व । २. न तु व । ३. नीवस्वीऽनवासीत् व० । ४. निहित व० ।

हो ॥ २८ ॥ माँहों के भक्त से जिसका मुख मञ्जूर हो रहा था, जिसके नेत्र लाल-लाल वे, जिसके गालों का मुख्याग पसीना के जलकर्णों से व्याप्त था, जिसका छैंचा शरीर झुला के समान चञ्चल था तथा जिसका ओठ फड़क रहा था ऐसा तीवकोधी भीस नाम का विद्याधर, सभा में स्वयं कोध के समान हो रहा था।। २९।। जिसका हृदय विद्या के गर्व से गर्वीला था तथा जो भय का अवसर उपस्थित होने पर शरणागत दूखी मनुष्यों को अभयदान देता था, ऐसा नीलकष्ठ नामका विद्याघर कोषच्या कहकहा की गम्भीर व्यनि से दिशाओं के अन्तराल को शब्दायमान करता हुआ जोर से हैंसा ॥३०॥ सेन विद्याधर के पसीना से आई निर्मल शरीर में सभास्थित कुद्ध लोगों का प्रतिबिम्ब पड़ रहा था इससे वह ऐसा जान पड़ता था मानों युद्ध-सम्बन्धी अनुराग से शत्रकों को मारने के लिये विद्यावल से अनेक सेनारूप विक्रिया कर रहा हो।। ३१।। क्रोध से उद्धत परिच, शत्रुओं के मदोल्मत हाबियों के दाँतों से प्राप्त विस्तृत वायों में जिसका हार निमन्न हो गया या तथा जिसमें रोमाञ्च उठ रहे थे ऐसे अपने चौड़े वक्षःस्थल को दाहिने हाथ के द्वारा सब ओर से साफ कर रहा या ।। ३२ ।। जिसने निष्कपट पौरुष से शत्रुसमूह को वहा कर लिया था, विद्या के वैभव से जिसकी अत्यधिक उपति हुई थी तथा जिसके कन्धे केंचे उठे हुए ये ऐसा अश्वधीय कुपित हो चञ्चल भ्रमर समूह से व्याप्त कर्णोत्पल के द्वारा पृथिकी को ताडित कर रहा था, भावार्थ-कानों से कर्णोत्पल निकाल-निकाल कर पृथिवी पर पटक रहा था ।।३३।। बहुत भारी प्रतापरूपी तेज से जिसने समस्त दिशाओं को व्याप्त कर दिया था ( पक्ष में बहुत भारी तपन से जिसने समस्त दिशाओं को पूर्ण कर दिया था ); जिसके जगत् द्वारा नमस्कृत चरणों का अग्रभाग पद्माकर—रूक्ष्मी के हाथों में अपित था अर्थात् रुक्सी जिसके चरण दावती थी (पक्ष में जिसके जगत् के द्वारा नमस्कृत किरणों का अग्रभाग पद्माकर-कमल वन में अपित या अर्थात् जिसकी किरणें कमलों के समृह पर पड़ रही भीं ); जो क्रोच से मानों मनुष्यों के विनाश को विस्तृत कर रहा वा तका जिसका वर्ष स्वयं ग्रीका पड़ गया था ऐसा विशासर विद्यायर, शीझ ही दिवाकर-पूर्व के समान ही गया था।। ३४ ।।

रे, कम्बरा<del>क</del>ः स**ा** 

व्यानावातीः विज्ञानीः स्वयुक्तकात्त्वाते स्वयोक्ति मिनाति व्यानिकः । स्व संवाकित्तु सिना सार विवासिकात्त्वाती स्वयोव्देशिकाति स्वयोव्देशिकाति व्यानिकः । । स्व स्वयोव्देशिका सार विवासिकात्त्वाती स्वयोव्देशिकाति व्यानिकाति । । स्व सरकार्यातीतकर वाल्यक्ति स्वयोव्देशिकाति व्यानिकाति । । स्व सरकार्यातीता रामानिकात्रकार्यात्वात्त्वात्त्रकार्यात्वात्त्रकार्यात्वात्त्रकार्यात् । । स्व सारकारिता रामानिकात्रकार्यात्त्रकार्यात्वात्त्रकार्यात्वात्त्रकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्याः । । स्व सारकारकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्यात्रकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्याः । । स्व सारकारकारकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्याः । । स्व सारकारकारकार्यात्त्रकार्यात्त्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्त्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकारकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकारकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्त्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकारकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकारकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकारकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकारकार्यात्रकारकार्यात्रकारकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकारकार्यात्रकारकार्यात्रकार्यात्रकारकार्यात्रकार्यात्रकारकार्यात्य

प्रत्यञ्चा के आचात से उत्पन्न भट्टों के द्वारा जिसके अग्रहस्त ऊँने-नीचे हो गये थे ऐसा कासरेख, शत्रुसमूह रूप पर्वत को नष्ट करनेवाले अपने दोनों हाथों से वक्षस्थल पर पड़ी हुई हाररूपी लता को सभा में इस प्रकार चूर-चूर कर रहा था कि सूत भी क्षेत्र नहीं रह गया था। भावाय - कामदेव नाम का विद्याघर अपनी छाती पर इसने जोर से हाथ पटक रहा या कि उससे हार का सूल भी शेष नहीं बचा था-सब टूटकर नीचे गिर गया था।। ३५।। शत्रु के साथ युद्ध करने के लिये बी आकाश में उछल रहे थे, तथा उभारी हुई उज्ज्वल तलवार की किरणरूप अंकरों के चढने से जिनके दाहिने भूजदण्ड देदीप्यमान हो रहे ये ऐसे ईश्वर और बच्चबंद्र नाम के विद्याधर संगासदों द्वारा किसी प्रकार बड़ी कठिनाई से पकड़े जा सके थे ।। ३६ ।। यद्यपि बहुत समय बाद मुझे अवसर त्राप्त हुआ था तो भी इसने मुझे स्वीकृत नहीं किया इस कारण यह होकर ही मानों सार्थक बास-धारी अकम्यन राजा का क्रोम उससे दूर रहा अर्थात् उसे क्रोम नहीं जाया, वह गम्भीर मुद्रा में ही बैठा रहा सो ठीक ही है, क्योंकि समा में चञ्चल बुद्धिवाला मनुष्य ही क्षीय करता है धीर-बीर नहीं ।। ३७ ।। जिसने बड़े नेग से निर्देशतापूर्वक अपना सुन्दर ओठ इस किया था तथा बज के समान जिसका पराक्रम या ऐसे कुनित राजा बको ने समझर्ग मध्य करनेवासे आभूवर्गों से युक्त बाहिने हाथ से पृथिबी को इसने ओर से पीटा कि वह गम्भीर खब्द करती हुई विस्का उठी ॥३८॥ जो होता से लाल-लाल नेनों के दारा देश कर समा की वारती उदारता हुवा सा जान पहला था तथा कुछ मुक्त से फेले हुए बूग के हारा जिसने विशाली की बूप युक्त कर विया का ऐसा स्थात नहेंकारी राजा क्षेत्रका सभा में इस प्रकार बीला के ३० श हैं अववंतीय ! बासा करी, व्यर्थ ही क्यों कैंटे हो ? परावत होने पर सरपुष्यों को जान किसी दूसरे की अवेदाा नहीं करती । है बाहावर ! कें क्या इस संगरत पूथियी को बॉर्थ हाथ से 'सराकर' समुद्र में फीक हैं ? 11 ४० 11 कुले के बहे से

रे. विवक्तिः मः । १. रक्षः एतमः । स्कीतसंबरं एवरवानिकं-यः । प्र. 'स' पूरविकानं वेजीवस्य कृतिकं समाजितिकारिकारे वर्तते । ४. तम् वः । ५. वसूत्रवस्ति न विवर्तनीयी सः ।

एतेषु कतिवासि यः संवाराविषेषु भूविक्रवेण जवताकितितः स एव ।
आकर्त्स्तवं गिनकुकप्रस्तं विक्रतं कावेषु नाय भनुनेषु च तस्य कात्या ।।४२
कृद्धे यमे त्वयि च जीवति कः कणं वा सोके प्रसिद्धनिति वावयिवरं च जानम् ।
इत्यं विरोधनवरोत्सं क्यं पुजरते सीवत्यहो मितवतां मितरप्यभावे ।।४३
अत्रात्मवण्युनिवहैः सह नावधार्थवंच्या वध्यरपुगं सहसानयामः ।
इत्युचित्तानमुनवण्याधराम्यवंचिन्तन्त्री निवार्यं हयकन्वरमित्यवादीत् ।।४४
निकारणं विवित्तं पुष्यति भाष बुद्धिवंता क्यं ते सकस्त्रीतिपवप्रवीणा ।
कोपास अत्रुप्यतेऽस्ति अरीरधावां कोवद्धयेऽपि विववां ननु हेतुमूतः ।।४५
तृष्णां विवर्ववित वैर्वमणकरोति प्रशां विनासयित संवत्यस्यवाच्यम् ।
संतापवेत्स्ववपुरिन्त्रियवर्णसुग्नः विस्वक्रयतिनिविः पुरुवस्य कोपः ।।४६
रागं हत्तोर्पपुषि कम्यमनेकस्यं विस्ते विवेक्षरहितानि विचिन्तितानि ।
पुंसानमार्गवम्यं वस्युःसवातं कोयः करोति सहसा मिदरामवश्य ।।४७
यः बुप्यति प्रतिववं भृवि विकित्तिस्यवाद्वीऽपि नेक्छति जनः सह तेन सक्यम् ।
वन्यानिक्षीक्षरितपुच्यमरामतोऽपि कि सेक्यते विवतवर्मधुप्रकोन ।।४८

उज्ज्वल रक्तों की माला के समान उस असदृश मनुष्य के द्वारा कष्ठ में लगाई हुई विद्याधर राजा की लोकोत्तर-श्रेष्ठ पुत्री को देखकर कौन असहनशील मनुष्य विधाता की बुद्धि की हँसी नही करता ? अर्थात् सभी करते । भावार्य-जिस प्रकार कूते के गले में पहनायी हुई देदीप्यमान रत्नों की माला को देख कर सब लोग पहनाने वाले की हँसी करते है उसी प्रकार उस अयोग्य भूमिगोचरी मनुष्य के गले लगी हुई विद्याधर की श्रेष्ठ पुत्री को देख कर सब लोग विधाता की बृद्धि पर हँसते हैं।।४१।। इन विद्यापर राजाओं में भौंह के संकेत से जिस किसी को भी आप कह देगे वही निमवंश का आकस्मिक विनाश कर देगा सो ठीक ही है, क्योंकि हे नाथ ! कौओं और भूमिगोचरी मनुष्यों में उसका आदर ही क्या है ?---उन्हे वह समझता ही क्या है ? ॥४२॥ यमराज तथा आपके कृपित होने पर क्षणभर के लिये भी कौन जीवित रहता है? इस लोक प्रसिद्ध वाक्य को जानते हुए भी उसने इस तरह आपका विरोध क्यों किया ? आक्वर्य है कि मृत्यु का अवसर आने पर बुद्धिमान् मनुष्यों की भी बुद्धि नष्ट हो जाती है ॥ ४३ ॥ अपने बन्धु समूह के साथ वधु-वर की जोड़ी को नागपाश से बॉध कर हम इसी समय यहाँ ले आते हैं इस प्रकार कह कर खड़े हुए विद्याधरों को किसी तरह अनुनय-विनयपूर्वक रोक कर मन्त्री ने अध्वयीय से यह कहा ॥ ४४ ॥ हे नाथ ! इस प्रकार बिना कारण भाप क्रोध क्यों करते है ? समस्त नीलिमार्ग में निपुण आपकी बृद्धि कहाँ चली नई ? सचमुच ही दोनों लोकों में प्राणियों की विपत्ति का कारण क्रोध से बढ़कर दूसरा शत्रु नहीं है।। ४५।। सीव्र कोम पिलज्बर के समान पुरुष की तृष्णा—लालच (पक्ष में प्यास ) को बढ़ाता है, वैर्य को दूर करता है, बुद्धि को नष्ट करता है, अवाच्य-न कहने योग्य वचनों को उत्पन्न करता है, और अपने शरीर तथा इन्द्रियसमृह को संतप्त करता है ।। ४६ ॥ क्रोघ और मदिरा की नशा शीघ्र ही पुरुषों की दृष्टि में लाकिमा, शरीर में नाना प्रकार का कम्पन, मन में विवेक रहित विकार, कुमार्ग में गमन तथा श्रम और दु:खों के समृद्ध की उत्पन्न करती है।। ४७।। जो ममुख्य

रे. म स० ।

वासमानं श्रीतयो शहर यांगवायां वंशीयवाः प्रतिद्धारमुनैविश्वाः ।
वीमानसम्वर्गावयारितरित्तामा तांग्येक्षि तासर्व प्रवन्नविश्वाय स्वाः १४९
रकायरा समिविश्वायारित्रहेत्वायाः सिक्षायानेव्युक्तिका तिनिस्स्य दृष्टिः ।
स्वसीवतावस्यवर्धनवारिवारावायिः सरामविष्यस्य मृत्व केम वास्तु ॥५०
म वेवते भवति विक्रमताविनोऽनि कोदः वरैव्यतिवस्य समुन्तरेषु ।
वन्भोवरानसमिककृत्वय कृगाविरावी निकार्य स्वयुक्ति व वि प्रवासन् ॥५१
पुक्तारमयस्यकर्वतिवेत सृतः स्वय्तरस्य व समीव्य स वार्तस्यारम् ।
उद्यक्तिनीवु रभिविद्विपतस्यत्वभूत्राच्यो वद्यानमुक्तवाविराविक्यान् ॥५१
पुत्वे रियो काति वैवयराक्रमाच्यो सन्धिः प्रजीरिविद्विती नवशास्त्रविद्वितः ।
वस्युक्तो भवति पुक्तसम्ब्र तास्यां होनोर्ह्यं सम्मतिवतां सहस्य न निव्यतः ॥५३

पृथिवी में पद पद-पर कारण के बिना ही कोघ करता है उसके साथ मळा पुरुष भी सिन्नता नहीं करना चाहता सो ठीक ही है क्योंकि विषवृक्ष मन्द बायु से मिलते हुए पुष्प समूह से नम्रीभूत होने पर भी क्या भ्रमरों के समृह से सेवित होता है ? अर्थात् नहीं होता ।।४८।। हे मानद ! हे मान को खण्डित करने बाले ! जो भेय उपस्थित होने पर मानी भनुष्यों के लिये आलम्बन स्वरूप है अर्घात भय का अवसर आने पर जो मानचाली मनुष्यों की रक्षा करता है, जो बंश से उन्नत है उच्च कुलीन है तथा दया-दान-दाक्षिण्य-औदार्य आदि प्रस्पात गुणों से विशुद्ध है ऐसा श्रीमान मनुष्य मदि असाधु परिवार से तिरोहितात्मा है--दुष्ट जनों के संसर्ग से दूषित है, सो वह शीघ्र कलक-कोकापवाद को प्राप्त होता है। इसी प्रकार वह तलवार भी, जो कि भय का अवसर आने पर मानी मनुष्यों का आलम्बन है-रक्षक है, उसकी आत्मा का विकास नहीं हो पाता है, वंश-धनुष के जन्मदाता बांस से उत्कृष्ट है, तथा तीक्ष्णता बादि प्रसिद्ध गुणों से युक्त है, यदि बसाचु परिवार-सराव आवरण-दूषित म्यान से तिरोहितात्मा-ख्रिपी है तो वह शीध ही कलकू को प्राप्त होती है--प्रशंसा को प्राप्त नहीं होती ॥४९॥ जो इच्छित कार्यसिद्धि की रक्षा करने में इत्पर रहवी है, जो दृष्टि के तिमिर रोग को नष्ट करने के लिये सिद्ध किये हुए अञ्जन की अहितीय गुटिका है, और जो रूक्ती रूपी रुता समूह की वृद्धि करने के खिये बरुभारा है ऐसी क्षमा, पृथिवी में किस कारण से सत्पुरुषों के लिए इष्ट न हो अर्थात् सभी कारणों से इष्ट हो ।।५०।। पराक्रम से सुशोभित होने पर भी बल्कि मनुष्य का दूसरे समुझत मनुष्यों पर क्रोब करना कल्याण के क्रिये नहीं होता क्योंकि मेघों के प्रति छलीन भर सिंह स्वयं ही बिना कारण क्या केद की प्राप्त नहीं होता ? अर्थात अवक्य होता है ॥५१॥ जपने पदावल के गर्व से मुख होने के कारण ही जो बसानी, जपनी तथा दूसरे की शक्त का विचार किये विना विजय की इच्छा रखता हुआ सबू की और विमयान करता है वह सीझ ही अनिन के बन्युक्त पढ़ते हुए कुनते के द्वारा प्राप्त करने थीन्य उस दक्त का अनुभव करता है किसका कि उसे कभी विचार ही नहीं बाबा या १९२१। को बन्न, देन और पराक्रम से अपने समान है उसके

आरम्बनः न० । २. मार्गं वित सम्बनवीति यानव स्तरवम्बुवी है नानव ! ३. नवितवा प्र० ।

४. सम्बद्धः ५० ।

कासर्गवं करियतिहरूम वृश्वितानि प्रस्तः करा इय विनेतासुवीयनानम् । स्रोशावियसस्यि साथि विकासरार्थं प्रयापयन्ति युवयस्य विवेदितानि ॥५४ सस्यापुर्धं सुवयति सुवराजराजकोटीवसं नयसुवास्त्रीयाञ्चलीभिः । स्वैरं वयं वारस्यवेदकरेण यत्रे वेनासपत्रीमय कोटिशिसा स्मृदस्य ॥५५ यं व स्वयं अवस्थायस्युवसस्य विद्वान् कन्याप्रवानविवयुर्वानुवास्त घीरः । सेस्रोनिकः स सम्बद्धः सवानियो व्यो सातव्य इत्यर्भिवयानि यत्र त्रिपृष्ठः ॥५६ (युन्मम्) वक्रवित्रा परिवातेऽद्वावित स्ववति वर्षं वृत्रा मनसि सानव माक्रवास्त्यम् । कि वा विद्युक्तमसामक्रितेत्रियाचां संपत्युक्ताय युचिरं परिचामकासे ॥५७ सस्माया सार्वसिवानमनास्यनीनमेतस्य प्रति वरेश्यरमीश्यरस्य । इत्यं निमक्ष सचिवाः परिकासप्त्यां सूक्तीम्बभूव मित्रमस्यहि वस्त्यकार्यम् ॥५८

साम राजा को सन्चि कर लेनी चाहिये, ऐसा नीति शास्त्र के ज्ञाता पुरुषों ने कहा है। जो मनुष्य दैव और पराक्रम की अपेक्षा वर्तमान में अपने से हीन है वह भी समय पाकर उन्नत और पूज्य हो जाता है अत: बुद्धिमान् मनुष्यों को सहसा उसकी भी निन्दा नहीं करनी चाहिये। भावार्थ-युद्ध प्रारम्भ करने के पहले अपनी ओर शत्रु की शक्ति का विचार करना चाहिये। वह शक्ति देव और पुरुषायं के भेद से दो प्रकार की है। यदि शत्रु इन दोनों शक्तियों की अपेक्षा अपने से सबस्र है तो उसके साथ युद्ध करना ही नहीं चाहिये। यदि शत्रु अपने समान है तो उससे सन्धि कर युद्ध का अवसर टाल देना चाहिये और यदि शत्रु उपर्युक्त दोनों शक्तियों की अपेक्षा अपने से हीन है तो भी उसके साथ बुराई नहीं करनी चाहिये क्योंकि आज जो हीन है वह कालान्तर में समुझत और पूज्य हो सकता है। तात्पर्य यह है कि युद्ध का प्रसङ्ग प्रत्येक अवस्था में त्याज्य है ॥५३॥ जिस प्रकार गजराज की गर्जनाएं उसके भीतर स्थित पद को सूचित करती हैं और प्रभात काल में प्रकट होनेवाली किरणें उदित होते हुए सूर्य को प्रस्थापित करती हैं उसी प्रकार मनुष्य की बेध्टाएं उसके आगे होनेवाले साम्राज्य को निम्नि रूप से प्रसिद्ध करती हैं।।५४।। जिसमें सिंह रूपी करोड़ों राजाओं के समान बल था ऐसे उस सिंह को जिसने अङ्गलियों से स्वेच्छानुसार नवीन मृणाल के समान विदीणं कर दिया और इसके अनन्तर जिसने कोटिशिला को उठा कर एक हाथ से छत्र के समान धारण किया। और विद्वात् तथा धीर-वीर उपलम्बदी ने स्वयं जाकर कन्या प्रदान करते हुए जिसकी सेवा की ऐसा तेज का भाण्डार स्वरूप वह त्रिपृष्ट आज तुम्हारा शत्रु और चढ़ाई करने के योग्य कैसे हो गया ? यह में आपके संमुख कहता हूँ, उत्तर दीजिये ॥५५-५६॥ हे मानद ! 'मैं चक्र की रुक्ष्मी से युक्त हूँ' तुम अपने मन में ऐसा अहंकार व्यर्ष ही मत करो क्योंकि जिन्का जिस बस्यन्त मूढ हैं तथा जिन्होंने इन्द्रियों को नहीं जीता है। ऐसे मनुष्यों की संपत्ति क्या फुल कारू में चिरकारू तक सुख के लिये होती है ? अर्थात् नहीं होती ॥ ५७ ॥ आप चक्रवर्ती हैं और उनलनजटी साधारण राजा है अतः जापको उसके प्रति अपने आप के लिये अहितकारी यह अभियान नहीं करना बाहिये। इस प्रकार फल काल में हितकारी वचन कह कर मन्त्री चुप हो गया सी ठीक ही है क्योंकि बुढिमान मनुष्य बेकार नहीं बोसता ॥ ५८ ॥ जिस प्रकार तम-रात्रि-सम्बन्धि सक्त

विकारववयैक व० । २. शिकास्युक्त्य व० । ३. योध्यो म० । ४. इत्यपि वदानि म० ।

तत्त्वावकोकावकदेवीकोकाविद्यां विद्यानिक स्वयात्राक्ष्यक्षः ।
वात्रयेः स साम्य समाधि अस्तिक्ष्यक्ष्यक्ष्यं अविद्यान्यका द्वाराक्ष्यक्षः अ५९

पुःचितितरित्वकोकितकार्यपावैः केविकासमेश्य निकानुविकार्यकार्यकाः ॥६०
नीपेशते परिवासावक सम्बन्धिकार्यकर्ताकार्यः शिकार्यकार्यक्षः ॥६०
नीपेशते परिवासावक सम्बन्धिकार्यकर्ताकार्यः स्वर्धः स्वर्धाः विद्यान्यकार्यः ॥६१
वद्यानारे समवलम्ब्यं स राजर्द्यः स्वर्धान्यकोऽपि कुचते भृति न अतिकान् ।
एकत्र शत्रुक्षकेऽपि नतु श्वकान्ने सर्वस्वाकारितिकारितानिकाराने ॥६२
भृरिप्रसापसहितेरविभिन्नवेहैसीकोक्षयेरविकतैः सहितः सहावैः ।
उत्तर साव्यति कि भृतनं विवीव्यतिकार्यस्वितिः सहावैः ।

अन्धकार में जिसकी बुद्धि लग रही है ऐसा दुष्ट उल्लू, पदार्थी का दर्शन करानेवाले तथा जनत् को अद्वितीय रूप से प्रकाशित करनैवाले सूर्य की किरणों के समृह से प्रबोध को प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार तम-क्रीधप्रधान तमोगुण में जिसकी बुद्धि लग रही थी ऐसा दुष्ट अध्यक्षीय मन्त्री के वचनों से प्रबोध को प्राप्त नहीं हुआ !! ५९ !। जो अपने बुद्धिबल के अहंकार से युक्त था ही, उसपर खोटी शिक्षा से युक्त और कार्य के फल का विचार न करनेवाले कुछ लोगों ने आकर जिसे उत्तेजित कर दिया था, फरुस्वरूप कोघ के कारण भौंहों के भन्न से जिसका अँवा ललाट तक कृटिल हो रहा या ऐसा अश्वप्रीय मन्त्री से इस प्रकार बोला ॥६०॥ तवनन्तर फलकाल में हित की इच्छा रखनेवाले मनुष्या सन्नु के प्रकाश में भानेवाली थोड़ी भी अभिवृद्धि की उनेशा महीं करता, क्योंकि तहसा बढ़ता हुवा चातु और रोग समय वाने पर बीझ ही दुःसदायक होते हैं। भावार्थ-वढते हुए शत्रु और रोग की उपेक्षा करनेवाला मनुष्य फल काल में दूरन्त-बु:ल की श्राप्त होता है ।।६१।। वर्षाकाल में विजली की कींच से भय उत्पन्न करनेवाले मेच के गरंजने पर जिस प्रकार राजहंस पक्षी पद्माकर-कमलवन का आश्रय लेकर तथा पक्षीं-पह्नों से युक्त होने पर भी पृथिवी में एक स्थान पर प्रतिच्छा की प्राप्त नहीं होता अर्थात् एक स्थान पर स्थित नहीं रहता उसी प्रकार ग्रहण की हुई पेनी तलवाररूपी बिजली से भयंकर शत्रुरूपी नेव के गरजने पर राजहंस-भेट राजा मले ही पद्माकर-लक्ष्मी के हस्तावलम्बन को प्राप्त हो अथवा पद्म-सहायक सामानी ते संयुक्त हो तो भी पृथिवी पर एक जगह प्रतिष्ठा की प्राप्त नहीं होता । मावार्थ---धन-बक्क और जनबरू से सहित बड़ें से बड़ा राजा भी, शत्रु के विरोध में खड़े होने पर पृथिवी में एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। अध्यक्षीय, मन्त्री के वचनों का उत्तर देता हुआ कह रहा या कि व्यक्तमध्यी, किताना ही धनवरू और जनवरू से युक्त क्यों न ही मेरे विशेष में साई होने पर एक क्याह स्थिर नहीं यह सबेमा ।।६२।। विश्व प्रकार उचन्-उदयं की प्राप्त होता हुना सूर्य, बहुस बारी राज्य से सहित, बक्तण्ड, तेबोमय, क्यांगत, सहगामी और विशाओं को व्यास करनेकाली किरकीं से क्या जगत् को सिद्धि नहीं करता ? अपने अधीन नहीं करता उसी प्रकार उक्कम्-आने

स्पेतिकः क्षीणवकोऽपि शत्रुः प्रमाववीपारपुर्वर्गवान्यैः ।
 सम्बोद्धिः भूत्वा प्रथमं ततोऽक्षपद्मान्यको व्यक्तिपद्म प्रवाति ।
 सम्बोद्धिः भूत्वा प्रथमं ततोऽक्षपद्मान्यको व्यक्तिपद्म प्रवाति ।
 सम्बोद्धाः व्यक्तिपद्म प्रथमं ततोऽक्षपद्मान्यको व्यक्तिपद्म प्रवाति ।
 स्वति समानावार्यकः व्यक्तिपद्मान्यको व्यक्तिपद्मान्यको ।
 स्वति समानावार्यकः व्यक्तिपद्मान्यको ।
 स्वति समानावार्यकः व्यक्तिपद्मान्यको ।
 स्वति समानावार्यकः व्यक्तिपद्मान्यको ।
 समानावार्यकः व्यक्तिपद्मान्यको ।
 समानावार्यकः व्यक्तिपद्मान्यको ।
 समानावार्यकः विकासिक्तिपद्मान्यको ।
 समानावार्यकः ।

हामान्युरेकपुरश्रीकृतमञ्जीवसीय् संचारियोऽक्षमिरिनिय तुत्रुवायाम् । हमयूर्वितः सञ्जूतमानकरामनेकाम् करवीयवेत्रमविगम्य वजामाजारिः ॥६४

#### उपवातिः

इत्यं हृष्टितममुषुदारबोधं प्रमाणपूर्तं प्रविस्तरः म्य वाग्मिः । स्मातन्त्रवस्त्रयन्त्रमयाय कोपादायोरणं मतः इव द्विपेन्तः ॥६५

### प्रहर्विणी

प्रोत्तिस्थावय समयं विकञ्जन्य सद्यो वुर्वारस्तुरग्रेगकः प्रतीतसस्यः । कल्कोलॅरिय वकवियुंगान्तकाले सम्बन्धे गगनतेलं बलैरसंस्पेः ॥६६

# मञ्जूमाषिणी

प्रतिकोममाश्तिवकम्यितव्यकां व्यक्तिमी निवेश्य रर्थितोपकार्यके । तृषकाष्ट्रतीयसुक्षमे नगे स्थितः प्रतिपालयस्य परान्परेक्षत ॥६७

#### रुचिरा

इति स्फुटं तुरगगलस्य चेष्टितं निरङ्कुशं सदिस चरेण धीमता । खदीरितं ज्वलनजटी निशस्य तत्प्रजार्थीत सविनयमित्यवोचत ।।६८

क्रुदा हुआ विजयामिकाषी राजा, बहुत भारी प्रताप से सहित, अक्षतशरीर, तेजीयय, अगणित तया समस्त विशाओं को व्याप्त करनेवाले सहायकों से क्या जगत् को सिद्ध नहीं करता है-अपने अधीन नहीं करता है अर्थ ति अवश्य करता है।। ६३।। मदजल के सेचन से जिनके कपोलप्रदेश स्यान्यित किये गये हैं, जो चलते-फिरते अञ्जनगिरियों के समान उन्नत शरीर हैं, तथा अजगर के समान जिनकी शुक्डादण्ड हैं ऐसे अनेक हाथियों को बलवान् सिंह किसका उपदेश पाकर नष्ट करता है ? ।। ६४ ।। जिस प्रकार मदोन्मत्त गजराज कोध से महावत को नष्ट कर अत्यन्त स्वतन्त्रता को प्राप्त होता है उसी प्रकार अध्वयीय भी महाज्ञानी, प्रमाणभूत हरिष्मश्रु नामक मन्त्री को पूर्वोक वचनों से उलँव कर अत्यन्त स्वतन्त्रता को प्राप्त हो गया ॥६५॥ तदनन्तर जिस प्रकार प्रख्यकाल में समुद्र समय-मर्यादा को लीच कर असंख्य लहरों से आकाशतल को रोकता हुआ उत्पर की ओर उठता है उसी प्रकार दुर्वार तथा प्रसिद्ध पराक्रम को भारण करनेवाला अध्यक्षीय भी समय-आचार का उस्लक्ष्मन कर असंख्य सेनाओं से नभस्तल को धेरता हुआ उठ खड़ा हुआ ।। ६६ ।। तदनन्तर प्रतिकृष्ठ वायु से जिसकी ध्वजाएँ कम्पित थीं ऐसी सेना को, बनाये हुए डेरे-सम्बुधों से सहित तथा तुम काष्ठ और पानी की सुभमता से युक्त पर्वत पर ठहरा कर सक्सीब भी वहीं ठहर गया और प्रतीका करता हुआ सनुजों की ओर देखने लगा ॥६७॥ इस सरह बुद्धिमान दूत के द्वारा समा में कही हुई अश्वप्रीय की स्पष्ट तथा स्वच्छन्य केटा को सुन कर क्वकनबटी ने राजा प्रकारित से विनयसहित इस प्रकार कहा ।।६८।। जिसके दिशाओं के विभाग कुबेर के द्वारा सुरक्षित हैं ऐसे

१. उत्तरवादन में । २. तुरतवकः में । ३. आण्डलो में । ३. वानवर्कं वः । ४. रवितोपकार्वके में

## गस्मानिकम्

रीच्ये निरी क्यवरविद्याविधियानि नामासकृतिस्थामा गर्थकी रराज । यस्यो कपूर्व विभवेश केयूरक्टीक्षीताविधियारोपूर्वीक्षणकीर्द्याच्या ॥६९

वस्त्रप्रीये बुनिवारोष्मीयं संभूगान्यैः वेष्यैयस्मितेऽस्मिन् । यत्कर्तव्यं तह्नहत्यात्मनीनैः सन्यैः सार्वे कार्यमाकोष्यामः ॥७० हरिणी

ज्वसन्तर्वातः भृत्वा वानीनिति सितिनायके संविधसनिति भूषो भूगो विवृत्य विपश्यति । स्वयमुक्कान्यसं सात्वा तदा परिकामभोर्दसरसमानृत्तिमृ नां फर्क मतिसम्पवः ॥७१ इत्यसगृहते भोवर्त्वमानवरितेक्ष्यभीवसभावोभो वास वद्यः सगंः ।

# सप्तमः सर्गः वियोगिनी

वय मन्त्रतिदासुपञ्जरे मनसाह्य सकेषराविषः । अभयं विजयेन संगतो निकारोति वकः प्रजापतिः ॥१

विजयार्धपर्वत पर नाना प्रकार की समृद्धि से सम्पन्न अलका नाम की नगरी सुशोमित है। जिसे अलका नगरी में मयूरधीय और नीकास्त्रना के शरीर से उत्पन्न अक्ष्मप्रीय नाम का अर्द्धचकी हुना है।। ६९।। दुन्तिवार बहुत भारी पराक्रम से युक्त अक्ष्मप्रीय अन्य राजाओं के साथ मिल कर युद्ध के लिये खड़ा हुआ है। इस स्थिति में जो कार्य करने योग्य है उस पर हम लोग एकान्त में आत्मिहितकारी सम्यों के साथ मिल कर बिचार करें।। ७०।। उचकावादी की इस प्रकार की बाणी सुन जब राजा प्रजापित बारवार मुद्ध कर मन्त्रिमण्डल की ओर देखने लगे तब स्वामी का अनिप्राय जान कर मन्त्रिमण्डल स्वयं उठ कर खड़ा हो गया—विचार करने के लिये तैयार हो यया सो ठीक ही है; क्योंकि अवसर के अनुकूल कार्य करना ही मनुष्यों की बुद्धिल्पी सम्पदा का फल है।। ७१।।

इस प्रकार वस्त्य कविकृत की वर्द्धमानचरित में अध्वयीय की सभा के क्षोम का वर्णन करनेवाला खठवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

## सारकों सर्ग

अधानन्तर अवक्रमक्षदी नामक विचावरों के दावा और विकय नामक वर्गने क्षेत्रपूर्ण है। संदित्तं राजा प्रकारित ने एकान्त में मन्त्र के जाता मन्त्रियों के समूह की बुलाकर निर्भयतापूर्वीय रहाँ भवतानंतुनावतो हि नः सबका संपरभूत्समीहिता । अपूर्णियस्तरको विका स्वयं केषु योज्यों विकायुग्रहन्ति किन् ॥ २ निषापुष्पद्यमा समन्यसान्त्रिपुरस्रकृति नः समन्तरः । वृषुकान् जननीय वो<sup>र</sup> मतिः **कुछका कुरवविषो च व**रसका ॥३ युनिनां भवति प्रसम्बतो सुषष्ठीनोऽपि गुणी घरातले । सुरसीक्षक्तेत्र्य कर्परं सक्तिकं पाटलपुर्व्यवासितम् ॥४ अविचिन्तितमध्ययत्नतः स्वयमुत्पावयति प्रयोजनम् । विविदेकपदे निरस्कुतः कुत्रालं वाऽकुत्रालं च देहिनाम् ॥५ बक्रमासूयकम्परः परं सहसा चक्रपरः समुत्यितः । अपरैः सह केवरेश्वरैवंदतास्मान्त्रति कोऽस्य सन्तयः ॥६ इति कार्यमुपीर्व भूपती विश्ते श्रीताभूरिकारणम् । सिबवैः परिवीक्तितो मुहुर्वचनं सुभूत इत्यवोचत ॥७ शवबोधविधौ विश्वद्वतां वयमाप्ता भवतः प्रसादतः। अपि नाम जडारमकाः सदा भूबि पद्मा इव तिग्मदीघितेः ॥८ समुपेत्य निसर्गतः धुँची नमु यस्किश्चिवपि प्रकाशते । तुहिनद्यतिबिम्बसंभिक्ते मकिनोऽपि प्रतिभासते पृयः ॥९

प्रकार के वचन कहे ।। १ ।। निरुवय ही आप लोगों के प्रभाव से ही हमारी यह सम्पूर्ण मनोवाञ्चित सम्पत्ति हुई है; क्योंकि ऋतुओं के बिना क्या वृक्ष स्वयं ही पुष्पों की शोभा को घारण करते हैं ? अर्थात नहीं घारण करते।। २।। जिस प्रकार कार्य करने में कूशल तथा स्नेह से परिपूर्ण माता, अपनी अज्ञानता से युक्त बालकों की सब ओर दु:स से रक्षा करती है उसीप्रकार कार्य करने में कुशल और स्नेह से परिपूर्ण आप लोगों की बुद्धि, अपनी अज्ञानता से युक्त हमलोगों की सब ओर दु:स से रक्षा करती है।। ३।। पृथ्वीतल पर गुणी मनुष्यों की संगति से निर्गुण मनुष्य भी गुणी हो जाता है सो ठोक ही है; क्योंकि गुलाब के फूल से स्वासित जल मिट्टी के पात्र को भी सगन्वित कर वेता है।। ४।। स्वच्छन्द देव, जिसका विचार भी नहीं किया गया ऐसे प्राणियों के अच्छे या बुरे कार्य को स्वयं बिना किसी प्रयत्न के एक साथ उत्पन्न कर देता है।। ५।। अत्यन्त बलवान् विषयपीय चन्नवर्ती, अन्य विद्याधर राजाओं के साथ हमलोगों पर अचानक आ चढ़ा है, बतलाइये क्या यह उसका समीचीन नय है ? ।। ६ ।। जिसमें अनेक कारण दिखलाये गये हैं ऐसे दचन कहकर जब राजा प्रवापित चुप हो गए तब मन्त्रियों के द्वारा बार-बार देखा गया सुखुत मन्त्री इस प्रकार के वचन बोला ।। ७ ।। जिस प्रकार पृथ्वी में जलात्मक—जल के आश्रय रहनेवाले कमल, सूर्य के प्रसाद से विकास को प्राप्त होते है जसी प्रकार हम लोग भी जडात्मक-अज्ञानभय होनेपर भी आपके प्रसाद से मन्यकान के निवय में विश्व द्वारा को प्राप्त हुए हैं।। ८।। स्वभाव से पवित्र पुरुषों को प्राप्त कर निश्चम ही साधारण पुरुष भी प्रकाशित होने लगता है सी ठीक ही है; न्योंकि चन्हार

१. नतुम् । २. वो म०। ३. शुन्ति म०।

उपयासि वाक्षेत्रीय पादम् महाक्षेत्रम्यानिकेषाः परम् । करवाक्रवतः क्योक्रयः करिकां किंच क किर्वाहर व्यक्तकम् ॥१० भवतामपि सामिनमां प्रतो व<mark>सां, वर्णि सदस्य जा</mark>व अधिकारपदस्य क्षेत्रमध्य चलितुं प्रश्निके सचेत्रमः ॥११ जिभिरेव भवश्चिक्षां क्षेत्रस्थित स्थानिका स्यानिका स्थानिका स्थानि भुवनं सवरावरं यका कार्यकन्यातंत्रकारव्योः ॥१२ नत् सर्वविक्रेडिय एकारे व क्याः भौतारि कोकार्विते । परिनेशरि नष्टकोचने शप्ताः क्षि व काव्यनिभावः ॥१३ पुरुषस्य परिविश्वकां परनार्थं भूतकेन नागरम् । प्रशासी विस्थापन सरपातं प्रवाहं गौतिवियः प्रपासी ॥१४ विनयप्रशासान्त्रातं सदा स्वयतेखेयनवन्ति सामगः । स च सामुतवाणमो वापरवसूरार्ग विवकाति केनकम् ॥१५ बगुरावर्वराचितं चनासकां विज्युसको प्रकारि । स्वयमेष व्यक्तिरस्ते जिन्हें च हायमं च महावृधः ५१६ हरियामपि वेपकारिको वयु वृक्षकि को वर्वेकराः । विकारेकपूर्वेन कि गुण: पुरसे काण न प्राथिशकान्य ॥१७

के विण्य का आश्रय लेनेवाला मृग मिलन होनेपर भी अवस्थित होने लगता है।। ९।। जड़---पूर्व मनुष्य भी आश्रय की विशेषता से कीच्र ही उत्कृष्ट सामर्थ्य को प्राप्त हो बाता है सो ठीक ही है; क्योंकि तकवार पर चढ़ा हुआ पानी का कण भी क्या हाथियों के मस्तक को विदीर्ण नहीं कर देता ? ।। १० ।। आप जैसे कुशलबकाओं के आने भी जो मैं नोल रहा हूँ वह इस मन्त्रिपद के अधिकार की चपलता है अन्यया ऐसा कौन सचेतन-समझदार मनुष्य है जो बाप लोगों के सामने बोकना प्रारम्म करे ? ।। ११ ।। जिस प्रकार उन्नत और बनता की प्राप्त तोन वातवलगों के द्वारा बराबर सिंहत यह सक्स्त लोक भारण किया गया है उसी प्रकार सबल तथा प्रतिभा से युक्त आप रिकों - अवस्थानादी, प्रकारित और विकास के द्वारा ही नीतिकास्त्र भारण किया गया है।। १२ क्ष यदि कोता ज्ञान से रहित है तो उसके सामने सर्वज्ञ का भी वचन सुशोधित नहीं होता सो ठीक ही है; क्योंकि अभ्ये पति के सामने स्त्री का हातवात क्या सकल होता है ? अर्थात् नहीं होता ॥१३॥ कीति के जानकार कहते हैं कि सास्त्रकान ही मनुष्य का उत्हब्द और सच्चा बाजूबन है तथा प्रका बीप विश्व ही उस कारकातन का प्रकट फल है।। १४।। विनय और प्रशय से युक्त मनुष्य के पाक सामु स्वयं असी रहते हैं तथा वह सामुखों का समामन जगत में अहितीय अनुराय को उत्सव करता है भ १५ ।। बाहुराण से पराजित हुआ सवस्त शंसार स्वयं ही राजा की किन्द्ररता को प्राप्त हीता है इस्तिये तुम विनय और प्रधान को गरा खोड़ी ।। १६ ।। यम में भीता, अपने संवीतायकों के वेगसाली हरिकों को भी निरमय ही पकड़ केते हैं सो ठीक ही है; क्योंकि गुण किस की कार्यसिद्धि नहीं करता ? अर्थात सभी की करता है ।। १७ ।। उपाय के जाननेवाले लोगों ने कहा है कि कठीर

१. भीवम् म । २. सक्छः म । ३. परावितं म ।

परकारमञ्जूः शुकासहः परमित्वस्तप्रयागवेनिनिः । वरिज्ञायवारि विक्ति रविर्णेषु निर्वापयति क्षपाकरः ॥१८ सुबद्धीकरणं सरीरियां जिवसम्बद्धार्यरं म विस्ते । मयुरं च वर्षेण् वयोचितं परपुष्टोऽपि चनस्य वस्त्रमः ॥१९ वितितं ह्रवधप्रवेशकं विरपेशं सक्तरार्थसायनम् । विश्वयाय न सामतः परं मतमस्यं वसते अमाभृतः ॥२० कृपितस्य रिपोः प्रशासस्य प्रथमं साम विधीयते यूधेः । करकेन विभा प्रसन्नतां सकिलं कर्वनितं प्रवाति किम् ॥२१ बचता वर्षेण वर्षते मृषुमा शान्यति कोप उद्धतः । वननेन यथा स्थानको समयुक्तेन च सुरिवारिका ॥२२ उपशास्यति मार्वपेण यो गहि सहजं गुप तत्र पात्यते । अहिते वद सामसाध्यके विमूप्यौरितरैः प्रयोजनम् ॥२३ उपयाति न विशिष्यां परः परिकामेऽपि व सामवसाधितः। सक्तिन तु भस्मसारक्राचे व्यक्तमः प्रव्यक्तितं किमीहते ॥२४ ेषिकृति भवते न बातुषित्युपितस्यापि मनौ महात्मनः। परितापियतुं न शक्यते सक्तिरुं वहरिनिधेस्तुजीस्कया ॥२५

उंपाय की अपेक्षा कोमल जपाय अधिक सुकदायक होता है; क्योंकि सूर्य तो पृथ्वी को संतप्त करता है और कन्त्रमा निश्चय ही आङ्कादित करता है ॥ १८ ॥ प्रियवचन के सिवाय दूसरा मनुष्यों का विक्षिकरण नहीं है सो ठीक ही है; क्योंकि यथायोग्य मधुर शब्द करता हुआ कोयल भी तो मनुष्यों को प्रिय होता है ॥ १९ ॥ राजा, विजयप्राप्ति के लिये साम के सिवाय अन्य अभीष्ट शस्त्र को धारण नहीं करते; क्योंकि साम तीक्षण न होनेपर भी हृदय में प्रवेश करता है और निरपेक्ष होकर भी सबके प्रयोजन को सिद्ध करता है ॥ २० ॥ विद्वान पुरुष, कृद्ध शत्रु को शान्त करने के किये सबसे पहले साम का ही प्रयोग करते हैं सो ठीक ही है; क्योंकि निर्मली के बिना क्या मिलन पानी स्वच्छता को प्राप्त होता है ? अर्थात् नहीं होता ॥ २१ ॥ जिस प्रकार पवन से दावानल बढ़ता है और मेच के द्वारा छोड़े हुए अत्यिक्ष जल से शान्त होता हैं उसी प्रकार कठोर वचन से उद्धत काच बढ़ता है और कोमल वचन से शान्त होता है ॥ २२ ॥ जो कोमलता से शान्त हो जाता है उस पर बहुत मारी शस्त्र नहीं गिराया जाता है । तात्पर्य यह है कि जो शत्रु साम उपाय से सिद्ध करने के बोग्य है उस पर अन्य उपायों से क्या प्रयोजन है ? ॥ २३ ॥ साम उपाय से सिद्ध किया हुआ वाष्ट्र परिपक्त काल में भी विकार को प्राप्त नहीं होता सो ठीक ही है; क्योंकि पानी से बुझाई हुई अग्न क्या फिर से प्रक्वित्त होती है ? अर्थात् नहीं ॥ २४ ॥ कुपित होने पर भी महास्मा का मन कभी भी विकार को प्राप्त नहीं होता सो ठीक ही है; क्योंक तृण की उल्का से समुद्र का पानी

१. रसन् ४० । २. सामकम् म० ।

है. साबी: प्रकोपितस्थापि मनी नायाति विकियान ।

न हि तापियतुं शक्यं सागराम्भस्तुषोल्कया ।।

नवार्यान वः वृतिशिवारं वंदर्शिकाय वं विवारे रिपुः ।
नवु वव्यपुत्रं विकार्यकाः अवव्यवस्थाये अवस्थित् ।
विकार्यपुत्रं विकार्यकाः अव्यवस्थाये अवस्थित् ।
विकार्यपुत्रेरि विकार्यः विश्वपादः क्ष्मा व्यवस्थायम् ।
वृत्रेत्र विविवारं अवस्थित् व्यवस्थायम् ।
अतिवारार्यायम् विवारं स्वारार्यः त्रिक्षाः विकारं प्रवर्णः ।
अतिवारार्यायम् विवा सरीक्ष्मा त्रेतु विवारि व विकार्यः ।
वृत्रा सहितं सनारातं वृत्रि तेवोऽपि व्यवस्थायम् ।
वृत्रायाय विवा सरीक्ष्मा त्रेतु विवारि व विकार्यः ।
अत्वार्याय विवा सरीक्ष्मा त्रेतु विवारि व विकार्यः वापर्यः ।
अववार्याय विवायः वार्ति वृत्रिक्षाय्यायम् ।
विवायो विकार्यव्ययः वितिवायायेति व्यते विकार्यः ।
विवायो विकार्यव्ययः वितिवायायेति व्यते विकार्यः ।
विवायो विकार्यव्ययः वितिवायायेति व्यते विकार्यायम् ।।
विवायो विकार्यव्ययः वृत्रिक्ष्या क्ष्यायः व्यत्रेऽविह्यायम् ।।
व्यवित्रः वृत्रेः अशस्यते कृत्रते व्यव्यविक्षयायायम् ।।
विकारित्रव्यः अतिक्षिया क्रियतां केष्य वयोऽविद्यायमम् ।।
विकारित्रवयः अतिक्षिया क्रियतां केष्य वयोऽविद्यायमम् ।।
विकारित्रवयः अतिक्षिया क्रियतां केष्य वयोऽविद्यायम् ।।
विकारित्रवयः अतिक्षिया क्रियतां केष्यं व्यवस्थायः व्यवस्थायः ।

संतप्त नहीं किया जा सकता है ।। २५ ।। जो सुनिश्चितक्य से नीतिमार्ग में चलता है उसका कोई शत्रु नहीं रहता सो ठीक ही है, क्योंकि पथ्य का सेवन करनैवाले मनुष्य को क्या रोग बोड़ा नी कष्ठ पहुँचा सकता है ? अर्थात् नहीं ।। २६ ।। जिसका प्रयोग ठीक नहीं किया गया है ऐसा उपाय क्या अभीष्ट कार्य को करता है ? अर्थात नहीं करता । जिस प्रकार कि कच्चे वर्तन में रक्या हुना दूब क्या बीझ ही दही पर्याय को जास होता है ? अर्थात् नहीं होता ।। २७ ।। सामने खंडा हुना सबल शत्रु भी कोमल उपाय के द्वारा ही कम से नष्ट किया जाता है सो ठीक ही है; क्योंकि प्रतिबर्ध वानेवाला नदी का पूर क्या समस्त पर्वेत को नहीं भेद वेता है ? जर्षात् अवस्य भेद देता है ॥१८॥ इसमें संबाग नहीं है कि पृथ्वी पर तेज भी कोमकला से युक्त होकर ही स्वामी होता है; क्वोंकि तैकसहित बली के विना क्या दीपक बुझ नहीं जाता है ? अपनि अवस्य बुझ जाता है ॥ २९ ॥ इस्रक्रिये उस बरक्कीब पर साम उपाय से ही प्रतीकार करना चाहिये, मैं अन्य उपाय को निश्चिक ही ठीक नहीं समझता हूँ ... इस प्रकार कहकर सुखुत मन्त्री बन्य मन्त्रियों का मत खानने के किये बुंद हो गया ॥ ३० ॥ बंधानन्तर सुन्दुत मन्त्री की उपयुंक वाशी सुनकर जिसका जन्त: तन्त्र कृषित ही रहा या, को शत्रुओं की संतप्त करनेवाला था, तथा विवयलक्सी का अविपत्ति का ऐसा कुँद्धिमान् विकास इस प्रकार के बचन बोला ॥ ३१ ॥ जिसके अक्षर पूर्वावर सम्बन्ध से रहित है केत पंदे हुए बाठ की क्या सीता भी नहीं कोल देता है ? परन्तु वहो नीतिक मनुष्य विद्यानों के द्वारा प्रशस्तित होता है विसका क्षम प्रशंकन की खिक्क करता है।। ३२ ॥ को मनुष्य किसी कारक के कुरियां होता है वह अयुनय-विनय के सांचा अवक्षा बाल्य हो बाता है परन्तु को निकासनाही कीय करता है उसका प्रतिकार किस क्य से किया कार्य ? यह कही ॥ ३३ ॥ शीव फोच के सुक मनुष्य के लिये हितकारी त्रिय क्यन कहे जावें तो वे वाल्ति के कारण तो नहीं होते किन्तु क्रील

महिरक्षेत्रप्रको सितं शिवं मधानं अस्प्रत कोक्टीयकम् । विक्तिमासको की सर्वित स्वयक्तोपमुचेति बश्चिमान् ॥३४ विकासिनमार्वेषेससं पुषरं अञ्चयति प्रियं स्टबः ३ नमु सक्षिपरीतचेनिकाः किन् साम्नेति सकोऽनुकुत्रसाम् ॥३५ पृष्टताचुनवंती वश्चिमा बारतामेति वसेन वायसम् । इति वैरिक्तिगीकितकतमा विनर्ति गाति सको न चान्यवा ॥१६ इयनेक विकोक्ते कर्त हितके नीतिविदा सहस्ताना । विनयो महति स्वयान्यये प्रतिकते च परातमो महान् ॥३७ हयनेव सुकामहं वरं पूचकाराणियतं सरायणि । नभवस्थारी पुरास्थिते क्रियमारीयुक्कुढी च भीषता ॥३८ अपि नाम सूर्वे **व दुर्वकं अतिकृतस्य न नास**रिक्षनः । प्रणाति प्रतिपद्मते वरं प्रकासम्बद्धाः स्वयं रिपून् ॥३९ गुरुतासुषयाति सम्प्रतः पुष्यस्तविदितं समाधुमा । नजु कावबहेतुरर्वमा न भूते जिक्ठति सा मनागपि ॥४० सहसेव परं क्षमावरो नम् तक्कोऽवि क्लेन कञ्चयते । न अवस्थय कस्य वा सतः यरिजूतेरिह कारणं शना ॥४१

को ही प्रज्वलित करनेवाले होने हैं सो ठीक ही है; क्योंकि अग्नि के द्वारा अत्यन्त तपे हुए ची पर पड़ता हुआ पानी अग्निपने को प्राप्त हो जाता है।। ३४।। जिसका चित्त आई है ऐसे अभिमानी मनुष्य को प्रिय वचन नम्न कर देता है परन्तु जिसकी बेष्टा इससे विपरीत है ऐसा दुष्ट मनुष्य भी क्या साम उपाय के द्वारा अनुकूलता को प्राप्त होता है ? अर्थात् नहीं होता ।। ३५ ।। जिसप्रकार छोहा अग्नि के द्वारा कोमलता को प्राप्त होता है और पानी के द्वारा कठोरता को । उसी प्रकार क्ष्ट मनुष्य शत्रु के द्वारा पीड़ित होने पर नम्नता को प्राप्त होता है अन्य प्रकार से नहीं ॥३६॥ नीति के ज्ञाता महात्मा के द्वारा दो में दो प्रकार का कार्य किया जाता है। अर्थात् अपने बन्धुस्बरूप महापुरुष के विषय में तो विनय की जाती है और शत्रु के विषय में महान् पराक्रम प्रकट किया जाता है।।३७।। पुरुष के लिए दो ही कार्य परम सुखदायक हैं ऐसा सत्पुरुषों का भी अभिमल हैं। वे वो कार्य ये हैं कि शत्रु के सामने स्थित रहने पर निर्मय रहा जावे और प्रिय स्त्री की मुक्कुडी बढ़ने पर भयभीत हुवा जावे ॥३८॥ पुर्वस्र तृष भी विपरीत वायु के सामने नम्नता को प्राप्त नहीं होता वतः वह शत्रुं को स्वयं नमस्कार करनेवाले पुरुष की अपेक्षा उत्कृष्ट है ॥३९॥ मरा हुआ मनुष्य को गुरुता को प्राप्त होता है-भारी वजनदार हो जाता है उसका कारण में इस समय समझ नया। निष्यम ही लघुता का कारण याचना है और मरे हुए मनुष्य में वह किज्यित सी नहीं रहती । मानार्थ-जीवित मनुष्य की अपेक्षा मृत मनुष्य का करीर भारी क्यों होता है ? इसका कवि ने अपनी कल्पना से यह उत्तर दिना है कि जीवित ममुख्य के सरीर की कबुद्धा का कारण मानता है, मरने पर वह याचना इञ्चमात्र भी रोच नहीं रहती इसीसिये कृत समुख्य कर बारीर भारी हो जाता है।। ४०।। जिस प्रकार केंचे से केंचा भी समावर-पर्नेत मनुष्य के हारा

रै. नितिविद्यां म**ा २. सहारमनाम् म**ा

वरमात्रापुर्वति वायुवानि सेवीविष्णुर्विणात्वये । वत्रव्य व्य वाम पायुरं स व्यव्यति वावेवप्युवारवीः ११४२ व्यवकाति सामितः श्राणं पायुरी तैय विश्वविद्यापयः । भवते व स तैः प्रयक्षतां सामिरीविद्यापयः । पुरतः प्रतिभीववाद्यति स्वतिविद्यापयोरतेषयः । पुरतः प्रतिभीववाद्यति स्वतिविद्यापयोरतेषयः । सम्वत्यविद्यापुर्विष्यतं भृति दुर्गानेवमास्यविद्यम् । सम्वतिव्यतिक्राण्यस्य स्वतिविद्याप्याप्यस्य व सः सम्मतः । निव्यत्यापुर्वाप्यस्य भारतीविद्याप्याप्यति वि प्रयुक्तायः ॥४६ भवतां प्रविद्याप्याप्यसं स च तं पुष्पति वि प्रयुक्तायः ॥४६ भवतां प्रविद्याप्याप्यसं सस्य ग्राणं ग्राणं विद्यापितम् ॥४७

सहसा लांच लिया जाता है उसी प्रकार बड़े से बड़ा झगाचर-क्षमा को घारण करनेवाला भी, मनुष्य के द्वारा लांघ लिया जाता है-अपमानित कर दिया जाता है सो ठीक ही है क्योंकि इस संसार में किस सत्पूरूप की श्रमा उसके तिरस्कार का कारण नहीं होती है ? ॥४१॥ संध्या के समय तेज का अभाव हो जाने से सूर्य भी अस्पन्त अस्त को प्राप्त हो जाता है इसीछिये उदार-बुखि पुरुष क्षणभर के लिये भी देवी प्यमान तेज को नहीं छोड़ता है।। ४२।। महात् पुरुष के क्षांन्तिपूर्ण जपायों से स्वाभाविक शत्रु शान्ति को प्राप्त नहीं होता किन्तु उनसे उस प्रकार प्रचणकरा को प्राप्त होता है जिस प्रकार कि समुद्र के जल से बढवानल ॥ ४३ ॥ जिसकी बुद्धि सब से चैतना-हीन ही रही है ऐसा उद्दण्ड हाचीतभी तक गर्जता है जब तक कि वह सामने सब्दे हुए भवंकर आकृति के बारक सिंह रूप शत्रु को नहीं देखता है।। ४४।। जो शत्रुता के करने में उचत है, तथा अनेक प्रकार के विकारों से युद्ध है ऐसे महोक्य-वर्ड हुए दुर्नासक-वर्श की बीमारी को छेदनक्रिया-चाल्यक्रिया (आप्रेशन) के विना कीन बुद्धिमान् धान्त कर सकता है ? वर्यात् कोई नहीं। मानार्थ-संस्कृत में दुर्नामक और अर्शस्यो वो बनासीर रोग के नाम हैं। वह कञ्चायक व मर्थकर रोग हैं। यह रोग जब अधिक बढ़ जाता है तब शबु के समान दुख वेता है तब रक्तपात बादि जनेमा विकार उत्पन्न करता है। इसके सान्त करने ना उपाय छैद करना ही है अर्मीत् अस्याचिकित्सा के द्वारा मस्से को काट देना ही इसका उपाय है। इसी प्रकार को वानु, संयुता करने में उचार रहता है--वार-वार शत्रुसा करता है सवा अनेक प्रकार के विकार--उपाय खड़े करता है उस शक्तिशास्त्र शतु की केंद्रगक्तिया—संख्वार वादि के प्रहार से ही सान्त किया बाता है, बालित से नहीं ॥ ४५ ॥ जो सिंह स्वयं सव और बीच कर हावी की मारता है अह अपने निर्वास की नुहा में आये हुए उस हाकी की क्या बुद्ध की इच्छा से छोड़ता है ? अवसि नहीं क्षोब्सा 18 क्षा यवपि वाप कोनों की काणी जनकञ्चन करने योग्य नहीं है तो भी बेरा क्रोटा मार्व विकृत्य सम्मन संस्थान कर उस वश्याम की क्या सस प्रकार नहीं मारेगा जिसप्रकीर कि

१. कुमसिवे ४०३ २. <sup>ब्</sup>रुप्तिक्क्वेसी" हरकुर: † ३, एक्क् अस्यिक् म० । ४. वकार्यकस् स० ।

बहरीय हि केंद्रि कैयर्ट न विकासारि वरोजन बीकान । वस्तिकारसञ्जानसर्वं भवतां योगमतो विश्ववयम् ॥४८ इति वीदवसायमं वरं निवासे कार्यप्रदीयं दुवाँये । विरते मलिसाबहो विरं मलिसाबीकिविदिखुदाहरत ॥४९ इति क्रस्पविषी विवा सहा विवयिक्षेष्ठ परिस्कृदीकृते । सवि वेच समावि धासको प्रविचार्य सक्यीरयं सनः ॥५० किनियं कवितं म सहकतः सकतं क्योतिकिकेम नः पूरा । बातमय तथायामास्याः वियमिण्यामि वरां परीकित्म ॥५१ सुविकार्य क्रुसाद्धि कर्मकः परिकामेऽपि भयं न कायते । बहाएव विवेदावाण क्रियामनिकार्याएअते व कातुकित् ॥५२ समरे ततु बार्मवितनं श्रम् बेता मृदि वस्तु सायवेत् । प्रह सप्तमिरेव वासरेरच विकाः सककाः स केशवः ॥५३ इति ते निक्रवोपकावितं वचनं तस्य विवेयवस्तुनः। अवगम्य तमेति मेनिरे करणीयं सुनिरस्तसंशयम् ॥५४ अब तस्य परीक्षितुं विश्वं विजयस्यापि समाविक्षेत्मियः। ज्यस्त्रोयपदी बटी परं प्रविद्यागमतायताविषम् ॥५५

मक्साबी हाथी वर्गक — आगक का उल्काञ्चन कर हाथी के बच्चे को मार देशा है।। ४७ ।। केवक वें ही इसके देशिक तथा लोकोत्तर पीर्व्य को जानता हूँ दूसरा नहीं इसिलये इस विवय में आप लोकों का नीन रहना ही मूचय है। भावार्थ — आग लोग इसके पराक्रम को दैविक तथा लोकोत्तर समझ कर हते अवेय मानने हैं पर में जानता हूँ कि इसका पराक्रम कैसा है अतः आप लोग इस विवय में चुप रहिवे ।। ४८ ।। इसप्रकार दुर्जेम विवय, 'कार्य का उत्कृष्ट साधन पीर्व्य ही है' यह कह कर बब चुप हो गया तब नीति को जाननेवाला बुद्धिमान मित्ससागर मन्त्री इस प्रकार बोला ।। ४९ ।। यहाँ विद्यान विद्वान विवय ने यद्यपि कार्य की विधि को इस प्रकार अत्यात स्पष्ट कर विया है सवायि हे राजन् ! यह जहबुद्धि जन सदमुसार कार्य करने के लिये वाच्चा करता है।।५०।। व्या हम कोर्यो के सामने ज्योतियों ने परमार्थ से यह सब नहीं कहा था ? यद्यपि कहा था सो भी में इसकी छोकोत्तर उत्कृष्ट लक्ष्मी की परीक्षा करता चाहता हूँ।५१।। वयोंकि बच्छी तरह विवार कर किये हुए कार्य से फलकाल में भी भय नहीं होता है इसिलये विवेकी मनुष्य विचार किये विना कथी कार्य मार्य में परता ।। ५२ ।। जो पृथ्वि पर सास ही दिन में समस्य विद्यानों को सिद्ध कर सेना वह निश्चय ही युद्ध में चक्रवर्ती अववयीव को जीतेया और जीतने के बाद वही नारावण हीमा ।। ५३ ।। इसप्रकार विश्वान पन्ती के बचन को करने योग्य कार्य की कसौटी के स्वयान कार्य कर सब कोर्गों ने कार्य को संस्था पहित हो उसी प्रकार मान् लिया ।। ५४ ।। स्वयानतर विश्वय ही व्यव्य की

१. वक्रवर्तिनः म० । ४ न प्रतौ ५२-५३ वलेक्रयोर्गच्ये किरातार्जुनीयस्य 'वत्रवा विवयीत न क्रियानविवेकः परमापवा परम् । कृषते हि विमृत्यकारिणं गुणकुण्याः स्वययेव सम्पवः । इति वलोक्योवतः । व प्रती व नास्ति । वपानविवदः प्रति प्रतियाति ।

अपूरे सं स सामानित का विकित्त महारी कुम्बनिय केशियी संदूष्ट्रां अनुकार्युक्तिका शा ।१५६ वपराः पत्तविश्ववादिगीवपुर्वासां श्रमातिय वेपताः । जनसम्बद्धी सहस्रकाः विश्वकातां पुर्वपुर्वनसम्बदः ११५७ विकास व सिहुमाहिनी विकास केनवती प्रशंकरी । इति वक्रमातं कां बयुर्वेदविका विक्तेषु बारपु १९८८ विवसीरिति संसितिवेशीपुरतिवर्ध विवयापुर्व सेतः । बुरि तो नृष्येषराविती वयक्रीडीतिक्यती पुरिविधाम् ॥१९ मय तस्य विवासती रिपूर्णविद्यु सर्गरे व्यक्तिमण् । कवर्यात्मव रोक्सी सर्व परितंत्रसार गृबंशुनिस्यमः ॥६० निरवादिष्यम् बार्चन्तं युरावुण्यित्तारियंव्यवात् ३ जबगञ्जनकारितिमः युगिः संयुगिरतिवित्तरावेरीनिकः ॥६१ सदमाचनतोऽसुनार्थनः सहं कार्याक्रकिमात्मकीयनैः। परितरसम्बानिरन्थिक्षी प्रवस्थितिनियास्य निर्वेकास् ॥६२ करियां कार्याज्यकोत्कराः विषयुः वैध्यक्षेत्र मास्वरम् । अतिकृत्तहमान्यकृतिकै सक्क काम व वक्कितिमः ११६३

लक्ष्मी की परीक्षा करने के लिये व्यक्तमबद्धी ने उसके साथ-साथ विकास को भी पहाविद्याओं के सिद्ध करते की विधि बतलाई ॥५५॥ जिस विद्या को दूसरे लोग विधिपूर्वक बारह वर्ष में भी सिद्ध मही कर पाते हैं वह रोहिणी नाम की महाविद्या शीम ही उसके सामने प्रकट हो गई।। ५६।। यसके बाहिनी जिनमें प्रमुख हैं ऐसी बन्य समस्त निचाएँ भी उस महात्मा के समीप आकर सड़ी हो नई सो ठीक ही है, क्योंकि बहुत भारी पुष्पसंपत्ति से युक्त मनुष्य के लिये बसाध्य क्या है ? ॥ ५७ ॥ विकस के लिये भी सिहवाहिनी, विजया, बेगवती, और प्रमंकरी वादि पाँच सी उत्कृष्ट विचाएँ सात दिन में सिद्ध हो गई ॥ ५८ ॥ इसप्रकार सीमित दिनों में बिसने विद्याओं को बदा कर लिया था ऐसे जिपुब्द की राजा प्रकारकी तथा व्यक्तनकरी निचाचर ने सुनिश्चितक्य से संसार के आने स्वापित कराया सर्वात् सर्वश्रेष्ठ थोषित कराया ॥ ५९ ॥ तदनन्तर ज्योंही उसने शबुकों को मारने के लिये गयन करने की इच्छा की ल्योंड़ी मृदक्ष के शब्द ने चारों ओर से एक साथ पुविशी और आकाश के अन्तरात को व्यास कर दिया । सानों वह मृदण्त का शब्द युद्ध में उसकी विजयसक्ती को ही सुनित कर रहा था।। ६० ॥ विजानमञ्जूक को सूचित करनेवाले शुध सकुनों से जिसने समारा सैनिकों को संसुद्ध किया वा ऐसा वह जिल्ला हाकी पर सवाद हो कई किये हुए कोरकों और प्रशास्त्रकों के युक्त हो नगर से बाहर निकला ॥६१॥ महलों के लगभाग पर चढ़ी हुई रिक्रमी का समूह क्रमने नेजों के साथ दस पर बारों कोर से छाई की सम्मालया बर्सा रहा था बीर क्रमने वह प्रेस वान मन्ता या मानों पुलियो पर इसकी निर्मेश की ही मिस्तून कर रहा था अध्ये। हार्मिसी

रववाजिक्यराजिकातकः किलिरेषुः कररोपम्बरः । समानं स समानानीयारं विवये सम्बद्धारण सरकामन् ४६४ म अवस्य वर्षेय केवलं गुप्तेमाभएपिकता तथा । उरसः कमकापि विश्वितः यवनोद्युतकरोव मुख्यः ॥६५ विगरान्यस्थारिविर्ह्णाः सपि प्ररोष्ट्रतरोवयुरस्यः । अभिनेतुक्केन सीक्षका ससितं नायककाः प्रतस्थिरे ॥६६ तिवृत्रक्षसम्बन्धसम्बन्धस्ति रजीवन्द्रसासक्ष्यस्य राग् । इतम्बाविकविकामामाभिष्का अववृत्युरिक्षमः ॥६७ अभिष्या संबेष्टवाहनं चवककाविकारिसातयाः । ममनोचित्तवेषधारिकः परचक्रवितिपास्तमन्त्रयः ॥६८ यसरेणुभयेन भूतसं प्रविद्वाचीत्पतिसं विद्यत्पपि । पिरवे रक्सा परीत्य सरप्रवर्ग केयरसैन्यमाकुरूम् ॥६९ इतरेतरक्पशुक्कस्विद्धवानावितिरीक्षकोरस्कृत् । बभवत्तरथोपुकोन्युकं चिरकासं गयने बस्तर्यम् ॥७० ववनिश्वकवेतनोरकरं वरमास्थाय विज्ञानपुरनासम् । सचराविपतिर्विकोक्यनसमुद्धः सैन्यमगाहिहायसा ॥७१

के क्रयर लगी हुई करली ध्वजाओं के समूहों ने न केवल आकाश को आच्छादित किया था किन्तु बन्य राजाओं के लिये अत्यन्त असहा चक्रवर्ती-अहबग्रीब के समस्त तेज को भी आच्छादित कर विया था।। ६३।। रवों तथा घोड़ों के खुरों के प्रहार से उत्पन्न पृथिवी की रासभरोम के समान मटमैली धृलि ने न केवल समस्त जगत् को मलिन किया था किन्तु शत्रु के यश को भी तत्काल मिलन कर दिया था ।। ६४ ।। उस समय सेना के बहुत भारी भार से पीड़ित पृथिवी ही केवल चञ्चल नहीं हुई थी किन्तु पवन से कम्पित लता के समान शत्रु के वक्षःस्यल की लक्ष्मी भी मूल से चञ्चल हो उठी थी।। ६५।। मदजल के झरनों के झरते रहने पर भी जिन्होंने क्रोधपूर्ण विले को दूर कर दिया था ऐसे गन्धगज—मदलाबी हाथी, महावत के अधीन हो लीलापूर्वक वल रहे थे।। ६६।। जिनके स्वर्णमय जाभूषण विद्युत के समान उज्ज्वल थे, जिनके गले में चड्चल चमर लटक रहे वे तथा को कभी शीध कभी मध्यम और कभी विलम्ब की चाल से चल रहे थे ऐसे घोडों पर सवार होकर बुक्सवारों ने प्रमाण किया ।। ६७ ।। सफेद छत्रों से जिनका चाम दूर हो गया था, तथा जो गमन के योग्य बेव को भारण किये हुए बे ऐसे अन्य दल के राजा अपने-अपने इष्ट बाहुनों पर सवार होकर उसके पीछ-पीछे वरू रहे वे ।। ६८ ।। यद्यपि विद्याधरों की सेना, स्वल सेना की धृक्ति के मय से पृथिबी तस को छोड़ कर वाकाश में उड़ गई थी तो भी उस वबड़ाई हुई विद्याधरों की सेना की बंकि ने सबसे पहले घेर कर आच्छादित कर दिया था।। ६९।। परम्पर एक दूसरे के रूप, बाबूक्ज, स्थिति तथा वाहुन आदि के देखने में जो उत्सुक थीं ऐसी मनुष्य और विद्यावरों की सेनाएँ गमन करते समय चिरकाक तक वयोमुख और अर्थनुस हुई थीं अर्थांत् मनुष्यों की सेना अर्थ-मुख थी और विद्यावरों की सेना अवीमुंब थी।। ७० ॥ किसकी बदाकाओं का समूह क्षेत्र से निव्यव या ऐसे उत्क्रव्ट तथा क्रेंच विमान पर बैठ कर विश्वापरों का राजा व्यवस्था अपने पूत्रों के साथ

सेना को देखता हुआ आकाश्च मार्ग से चन्छ रहा वा ।। ७१ १। और मार्ग में अत्यन्त सीम्य तवा अत्यन्त भयंकर पुत्रों के आगे चलते हुए राजा प्रकारित, अय और विक्रम के आगे चलनेवाले स्वयं श्रेष्ठ विनय के समान सुशोक्षित हो रहें वे ॥ ७२ ॥ विद्यान्नरों ने अपनी स्त्रियों के साथ मन्दमुस्कान से विकसित मुख होकर ऊँट को देखा था सो ठीक ही है क्योंकि वस्तु भले ही कान्ति से रहित ही अपूर्वता-नवीनता उसमें प्रीति करती ही है।। ७३।। आकाश मार्ग से जाते हुए हास्थियों का की प्रतिबिम्ब निर्मेक पाषाणों के स्थल में पढ़ रहा था उसकी ओर मुकता हुआ मल हाथी महाबत की जपेक्षा कर सार्ग में ही दक गया। भावार्य-महाबल उसे आगे छे जाना चाहला मा पर वह हामिस्रों के प्रतिविध्य को सचमुच का हाथी मान उससे छड़ने के छिमे मार्ग में ही एक गया।। ७४ ॥ जो आश्चर्यजनक आमूषण पहिनी हुई थी, जो पालकी पर आख्ड थीं और जिनके आमे बड़े-बड़े कञ्चकी पहरेदार चल रहे में ऐसी राजाओं की स्कियों को लोगों ने मार्ग में भय और कूत्रल के साम देखा था ।। ७५ ।। को इण्डे, कबाडी, शारी और चड़ा बादि सपदरणों को बारण कर रहे ये ऐसे कांबर से बोह्म डोनेबाले मजदूर कोन, बहुस आरी भार के रहित हुए के समान जस्की जस्की वा रहे थे ॥ ७६ ॥ जो बस्तन्त (शस्त्र विशेष) और तस्त्वारें हुन्य में सिने हुए थे, तथा जिन्होंने गड़वीं और प्राक्रियों को वेग से उल्लिक्स कर दिवा था ऐसे सुरूदर योधा, अपने स्वामियों के मोड़ों के साने बड़ी होती से दौड़ रहे थे ।। अब !। अबसे हामी को देखकर सच्चर तो सीम ही ज़काने क्या परन्तु बोझ नि:बक्कु मान से बसा गया सो क्षेत्र ही है क्योंकि नेख जाति के अहुक्य ही होती है ॥ ७८ ॥ दूष्ट चोड़ा ने बार-बार उसक कर वाबों से मुक वरीरवाले पुक्सवार को नई

१. विश्ववधीयभक्षणी संस्थरते यक्षविवये एकण्यवाक्षी काम्स्रविदेवे वर्तते विश्ववं नीवर्गं या सङ्ग्रि वैयविवाः । २. काक्षरक्षयः २० ।

उपरीक्षानुमिनोक्तोर्यको अहितसस्यपारियाः । विष भूगियतिः सुधीयतैः श्रुप रक्षाविति वस्तुवाविधिः ५८० वयरोवनमेसरक्रितं समयानां करिनानिसं घटा । सबर्वेप्रपुरक्षयः अभीः सरघोऽयं यणिवेप्रयुक्तयशा ।।८१ पचि राजनमारिकेशिक्षः जिलियोऽयं समुतः प्रकायतिः । इति तत्वरकं सविश्यमं बहबुर्धानयकः समस्ततः ॥८२ (बुग्मम्) पतिर्धारकारितीकरः करिकणापुरकवकारितः । तरहेवत कार्यतो मक्तकर्व काम्प्रकेतमायकिः ॥८३ बहुभिनंबसाबागरेर्नुतकस्तुरिक्र्यक्र्येशस्य । बहबीपावो बनागारे समुपेत्वावरतः सिवेविरे १८४ वक्तितांक्षानपुक्षारीनिको क्लभाकोक्य भयेन नव्यतः । प्रतिभूषरमेवात वार्षे तिमिरीयानिय बञ्ज्याग्यकान् ॥८५ ववलोक्तममाञ्चलकता वचलीः पीनवयोवस्थियम् । शवरीरिव क्ववाससी गिरिसिन्युस्य श्रिकीक्व वित्रिये ॥८६ दलवन्महतोऽपि भूजृतः सरिदुस्भूतांदानि वातवन् । विविगति परं प्रकासधन्तरसी सर्वनयस्त्रकविवम् ॥८७ रक्षक्रवास्य चीरपुरीव्यंचयन्तर्गपुरानि वेहिनाम् । कक्षभां विवराणि यूरवररक्षमा छावितवायुक्तमंता ॥८८

गेंद के समान बिलकुल नीचे गिरा दिया सो ठीक ही है क्योंकि खोटी शिक्षा आपत्तियों का ही स्थान होती है।। ७९ ।। जिन्होंने बहुत भारी गौरस मेंट में दिया था, जो कूटकर साफ किये हुए घान्य की साब में लिये ये तथा जो मधुर शब्द बोल रहे वे ऐसे किसानों ने 'रक्षा कीजिये' यह कहते हुए मार्ग में राजा के दर्शन किये थे।। ८०।। यह प्रमु का सुन्दर बन्तःपुर है, यह मदोन्मता हाथियों की कटा है, यह तेक बोड़ा है, यह ऊँट है, यह देवीप्यमान गणिका है, और यह मार्ग में राजाओं की पंतित से चिरा हुआ पुत्र सहित राजा प्रजापति है "इस प्रकार देशवासी लोगों ने सब बोर से उनके कटक को आर्थम के साथ देशा था।। ८१-८२।। जिसने झरनों के जरुकाओं को घारण किया है, को हावियों के द्वारा तोड़े हुए अगुरु चन्दन की गन्य से सुवासित है तथा जिसने पताकाओं के समृह को कम्पित किया है ऐसे पहाड़ी बायू उस कटक की सेवा कर रहा था ॥ ८३ ॥ बटवियों के राजाओं ने बन के मध्य आकर अत्यधिक हाची दौत, चगर, तथा पकड़े हुए कस्तूरी मुगों के हारा बादरपूर्वक उसकी सेवा की थी।। ८४।। मसले हुए अञ्चनपुञ्च के समान चिनकी कान्ति भी तथा सेना को देखकर को भय से भाग रहे वे ऐसे हाथियों को उसने प्रत्येक पर्वत पर क्षणभर के किये ऐसा देखा मानों चलते फिरते जन्यकार के समूह ही हों।। ८५।। देखना मात्र ही जिनका जराम फल था, जो स्थूल स्तनों की कोभा को (पक्ष में बहुत सक्दी जल की धारण करनेवाली कोमा को) बारव कर रही की तथा पत्र ही जिनके वस्त वे (पक्ष में पत्तों से आक्छादित कीं) ऐसी सवरियों और बहाड़ी नवियों को वेस कर वह प्रकार हुआ था ॥ ८६ ॥ जी बड़े-बड़े एवंसी को भी बर-बर कर रहा था, नदियों के ऊँबे तटों को विरा रहा था, वनों को बरविकक प्रकाश युक्त कार्युतिकारकारका स्वतिकोतिकापुर्याकाः । सम्बद्धाः स्वतिकोतिकाः स्वतिकार्याः

# राजवरिकी

इति युविषकं पुर्वे विवासक्तिरशकः युविकानिकीः प्रयस्तेः । प्रतिनेकानिकिकास्तुनेकं क रयकार्तिनिर्दे क्रवासकार ॥९०

### प्रिकारा

वय वर्गम्याक्ष्यव्यक्षिण्यं विश्वस्थान्यः विश्वस्थान्यः ।

वर्गम्यः व्यक्ष्यः वृत्वं स्वयं विश्वस्थाः व्यक्षिः वर्गम्यः ।१९१

विरक्षित्यः स्वयं वृत्वं स्वयं विश्वस्थाः वर्गमः ।१९१

वर्गम्यः स्वयं वर्गम्यः स्वयं वर्गम्यः स्वयं ।।१९१

वर्गम्यः स्वयं वर्गम्यः स्वयं वर्गम्यः स्वयं ।।११३

स्वयं द्वारं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं ।।११३

स्वयं द्वारं स्वयं स्ययं स्वयं स्ययं स्वयं स्ययं स्वयं स्वयं

कर रहा था, तालावों की जलस्थलक्ष्मों की की बढ़ से युक्त कर रहा था, रथ के पहिंचीं की बीत्कार से प्राणियों के कर्णपट को पीडिस कर रहा था. और आकाश की आपळादित करनेवाकी धृष्ठि से दिशाओं के छिद्रों को भर रहा था ऐसा प्रथम नारायण बदवबीय, अपनी उस सैना की औ कि अध्य रूप संपदा से ऐसी जान पड़ती वी मानों तरकों से युक हो, शास्त्रों की कान्य से ऐसी जान पड़ती थी मानों विजली के सब्दों से संयुक्त हो, तथा चलते-फिस्ते पर्वेतों के समाव सोमाम-मान मदलाबी हाथियों से ऐसा जान पब्सी की मानी सकल नेवों से रहित हो, बाने सहाता हुआ कुछ ही प्रमाणों में उस रथावर्त पर्वत के समीए जा पहुँचा जिसकी शिवारों पर शत्रु की सेना ठहुरी हुई भी 11 ८७-९० 11 तदनन्तर सेना ने नदी के समीप उस मूचि में निवास किया जो कि सर्स तुम त्रेया नपीन वास से व्यास थी, सवन वृक्षायको से जिसका बन्दानाय सुस्रोमित का और सेनासीत विशे पहुछे तेथा चुका था ।। ९१ ।। शीधा ही बारी अने हुए तेवकों ने उस भूमि को साक कर सब बीद विभिन्न करवों के सामान्य हेरे तथा राजाओं के उडरने के बोध्य बक्ने वर्ड सम्बूओं से सुन्त कर दिया और मत्येक हेरे पर पश्चिमान के किने अपने अपने निश्च सारे कर दिवे ॥ ९२ श सीदि के वाननेवारों महावतों ने, विनवे नकान कवन तका कावा वादि की असन कर विदा का देवे नद की क्यों से संस्तर शामियों को पहुंचे कर के अविद्य कंपाया, करवाद करक के स्वीत ही सबल हुआ में बीच विधाने। यह स विकास संबद्धा प्राचीए मसीवर के बावकारों से ज्यार का; विकास कुछाव कुर कर दिया नवा था, तथा जो पृतियो गए सोटने के मानांत आहे हो नमें में ऐते पोड़ों के मानां श्रीकर श्रीसर प्रतेश किया स्वकासर वेथि जाते पर जिल्हान किया ।। ६४ ॥ सेवको के द्वारा करियर कार्री कृत वर्षवानीतवानारं समृत्य पूरतावानारम् वीतम् ।
उच्चितित्रपुद्धस्य राजवीतं विरुद्धाः साम्याद्धाः ।१९६
तपमय रयमम् बच्चतेऽद्भवो नय विविनं वृषमांस्तृषाय गण्छ ।
इति मृतक्षानो समृत्ररेखतं द्वृतमकरोग्नाहि सेवकः स्वतन्तः ।१९७
विश्वितपरिकारिकाकराम्युत्वपरिकीकमण्डयामवेदाः ।
विनविधिमवनीद्वयर्षकमार्थाः स्वयममुतरपुरमुक्षमेण सर्वम् ॥९८
इयमुरगरिपुच्चवेन सक्या मुक्बद्धतिः सुनिकाततोरणधीः ।
वयसयि गगनेवरेन्द्रवासो विविचविमानविद्युत्तिसमेषः ॥९९
वयमुद्युवस्त्वकौम पूर्वी विपविचयः प्रयविक्रमानुकैन ।
इयमपुक्षितवस्वकं निविद्या ममु वस्तिवर्षरकामिनीनाम् ॥१००
इति सदक्षकौष्यपुद्धिकाराः वितावस्वस्त्वप्रमारम्भागिनाम् ॥१००
इति सदक्षकौष्यपुद्धिकाराः वितावस्त्रप्रमानगरपुद्धहन्तः ।

#### प्राचिनी

पाक्यास्यानय विवासीयकप्रयासाम्याकोक्कन्यहर्षेक्य भेरवद्भिः । उत्थितिविविविक केतनेज्य विवेशस्त्रीयान्कदक्कानी सुदूर्जुहाव ॥१०२

के बाय से जिनका परीना शास्त हो यदा था तथा किन्होंने कवन उतार कर रख दिये थे ऐसे राजाओं ने श्रम दूर करने के लिये पृथिवी पर विछी हुई कुयाओं हाथी की झूलों पर क्षणभर श्चयन किया ॥ ९५ ॥ केंट को लदे हुए मन्त्र के भार से रहित करो, पृथिवीको चिकना करो, उपडा पानी लागो, राजा का तम्बू सड़ा कर उसके चारों ओर कनातें लगायो, रथ दूर करो, यहाँ घोड़ा श्रीया जाता है और घास के लिये बैलों को जज़्रुल ले जाओ, "इस प्रकार अपने प्रधान के द्वारा कहे हुए कार्य को सेवकों ने शीध्र ही कर विया सो ठीक ही है क्योंकि सेवक स्वतन्त्र नहीं होता ा ९६-९७ ।। परिचित सेविकाओं के हस्ताग्र भाग से किये हुए मर्दन से जिनकी मार्ग की बकावट अह हो बंधी थी ऐसी राजा की प्रधान स्त्रियों ने दिन सम्बन्धी समस्त कार्य को क्रम-क्रम से स्वयं ही संदभ किया या ।। ९८ ।। जो गरह की व्यक्त से वहिषानी जाती है तथा जहाँ यहे हुए होरखों की सोमा फैल रही है ऐसी यह राजा प्रवापति की बसति है और अनेक विमानों के बग्रवाय से मेच की चीरनेवाका वह विद्याघरों के राजा क्वसक्ताडी का निवास स्थान है। यह सरीद और केवने में व्याप बहत भारी तरण पुरुषों से भरा हुवा बाजार है और यह विटों की बसंति के समीप खडी की हुई उत्तम वेश्माओं की वसति है। इस प्रकार जो समस्त कटक को बतला रहे वे तथा जो बढ़े हुए बुद बैक के भार को स्वयं छठाये हुए थे, ऐसे कार्यश्त तेवक बहुत समय बाद किसी तरह अपनी क्सति को देख तके में ११९९-१०९॥ तदकक्तर कटक के विवासी कोच, पीछे वानेवाले अपने ं सैनिक अभिकारियों को चिन्छा-चिन्छाकर जोरदार दाजों के सन्दों सवा प्रत्येक दिसा में पहराबी हुई रक्ष-विरक्षीव्यकाओं के द्वारा बार-बार कुछा रहे मे ।। १०२ ।। सबस अरोनियों में उसी हुई भूकि के छल सेपृष्ठिकी देवी ने जिसका अच्छी सरह चुन्यन किया या ऐसे त्रिपृष्ट ने 'अपने-अपने निवास (क्यान वर वाझों) इस प्रकार के शब्द से राजाओं की विद्या किया और स्वयं मार्च सम्बन्धी परिश्वम

# कार्यक्षिकी देश

वाबासाम्बर्धातमञ्ज्ञतेति सर्वासं सूर्यान्यसम्बर्धाः स्वयं भूषेणाः वावस्तराख्यु रवोध्याचेन संयुव्यतः । वाष्ट्रीरज्यपरिजनान्यसम्बर्धाः सम्बर्धः गतैः नेपक्षराजीतः पुरुगोताः स्वयसति सारोपर्व प्राविशत् ॥१०३

इत्यसम्प्रते भीवर्षेनावषास्ति सेवानियेको नाम सामाः सर्थः ।

# अप्रमः सर्गः

## स्पोद्या

एकवा सबित केस्रिटीयं व्यविकास विवितः कृतामतिः । इत्युवाचं वकां वकाहरः सासनारक्षणस्वकातिनः ॥१ ग्रुण्यतां गुजनमा न केवलं सूच्यन्ति विद्युवां प्रशेषाः । विव्यतां तव वपुत्रम् प्रथतां दुर्वमं इयमिवं स्वावं स्थितम् ॥२ वेपमाकृतिरियं व्यवशिक्ष महत्वेतकारत्य सदा समुक्तता । तोयमेरतिमहत्त्वमम्भासः कि स्वतिति स तरक्षसंहतिः ॥१

की अधिकता से लेंगड़ाते हुए प्रामाणिक सेवकों से अनुसान हो उत्तम विभूति से बुक्त अफ्नी बस-तिका में प्रवेश किया ।। १०३ ।।

इस प्रकार असग कविक्रस श्री वर्द्धमान चरित में सेना निवेश का वर्णन करनेवाला सासवी सर्ग पूर्ण हुवा ।

## आठवाँ सर्ग

एक विन विशावरों के नकवरीं बहबसीय की वासा से प्रसिद्ध तथा समस्कार करनेवाला कोई दूस समा में आकर विपृद्ध से इस प्रकार कहने लगा ॥ १ ॥ न केवल वासके नुषों के समूह, सुबनेवाले विशावों के लिने परोधा में बापकी विश्वाता को सूचित करते हैं किन्तु आपका सरीत भी देखनेवाओं के लिने वापकी विश्वाता को सूचित कर रहा है। आप में ने दोनों दुवंग वस्तुर्थ—सूख बीर प्रचीर स्थित हैं। बावार्थ-किसी में गुण होते हैं तो जनके अनुकान सरीत नहीं होता और विश्वी में सूच्या सरीत होता है तो जनके अनुकान सरीत नहीं होता और विश्वी में सूच्या सरीत होता है तो जनके अनुसार गुण नहीं होते परानु आए में दोनों ही विश्वानक हैं और वे आपकी विश्वाता को सूचित करते हैं। गुण परोक्ष में सुनतेवालों के लिने बीर गरीत मरावाह में बीको बार्की विश्वाता को सूचित करते हैं। गुण परोक्ष में सुनतेवालों के लिने बीर गरीत मरावाह में बीको

१, पुननवास ॥० ।

प्रस्वास्तव सुवारसम्बद्धांतिकाः कठिनमध्यवास्तरे ।

प्राव्यक्ति पुष्यं किनेवस्थान्त्रकार्तावि कन्नरस्मयः ॥४

विव्यक्ति स्ववि कुवांकि परं क्रायांकरितस्वयुवांत्रयः ।
स्वीकरोति मुवि कि न सामृतां साववो नेतु परोक्षवान्यवाः ॥५

पुस्तमेव सवतोरसंद्रायं संविधानुनितरेतरक्षमम् ।
सोव्यव्यमविनद्ववरोदयं तोयराधिकुमुवेद्रायोरिव ॥६

कामनः सस्नु फर्लं गुवार्जनं प्रीकनं गुवफलं महात्मनाम् ।
दरपुत्रान्ति कृतवृद्धयः परं सर्प्तलं सक्तसम्पवां प्रम् ॥७

पूर्वमेव सुविवार्वं कार्यवित्सर्वतो विमलबुद्धिसंपदा ।

अपते सुवति केवलं क्रियां हा क्रिया विघटते न वातुवित् ॥८

यः प्रतोपमुष्याति वर्ष्यनः सोर्धावक्रकति किमीप्तितां विद्यम् ।

कि प्रयास्यनुद्धयं न सम्मनो वीक्य वृत्यविधाकसप्तः ॥९

स्वानिनं सुद्धविष्यक्तेवकं वरसम्मानुक्तारमकं गुरुम् ।

मातरं व पितरं व वान्यवं द्वयांना न हि नीतिवेदिनः ॥१०

आपके चित्त की घीरता को प्रकट करती है सो क्षेक ही है क्योंकि समुद्र की तरङ्गावली क्या उसके जरू की अगायता को नहीं कहती ? अर्थात् अवस्य कहती है ।।३।। जिस प्रकार चन्द्रमा की किरणें बन्तरक में कठोर वन्त्रकान्तमणि को भी द्रवीभूत कर देती है उसी प्रकार सुधारस की छटा के समान शीराल आपके विनय, अन्तरकु में कठोर पुरुष को भी विशेष रूप से द्रवीमत कर देते हैं। मावार्य चन्त्रकान्तमणि यद्यप्रि कठोर होत्। है तो भी अमृतरस की छटा के समान श्रीतल चन्त्रमा की किरणें जिस प्रकार उसे द्रवीभूत कर देती हैं उससे पानी झरा देती है उसी प्रकार कोई मनुष्य यद्यपि अन्तरङ्ग में कठोर होता है-अहंकारी होता है तो भी अमृतरस की छटा के समान शीतल आपके विनय उसे द्रवीमूत कर देते हैं अर्थात् स्नेह प्रकट करने के लिये आतुर बना देते हैं।। ४।। चूंकि आप गुणों से अधिक हैं--अधिक गुणों से परिपूर्ण हैं अतः चक्रवर्ती आप में अत्य-विक स्नेह करता है। पृथिवी पर समीचीन गुणों से सातिशय प्रेम रखनेवाला पुरुष क्या सामुता---सञ्जनता को स्वीकृत नहीं करता ? अर्थात् अवस्य करता है। सचमुच ही सांघु परोक्ष बन्धु होते हैं।। ५।। जिस प्रकार समुद्र और चन्द्रमा में अविनाशी मित्रता है उसी प्रकार नि:संदेह आप दोनों में भी परस्पर का उपकार करने में समर्थ अविनाकी मित्रता का होना योग्य ही है।। ६॥ निरुवय ही जम्म का फल गुणों का अर्जन करना है, गुणों का फल महात्माओं को प्रसन्न करना है और महात्माओं के प्रसन्त करने का उत्कृष्ट फल समस्त संपदाओं का स्थान होना है इस तरह बुद्धिमान् पुरुष कहते हैं।। ७ ।। कार्य को जाननेवाला पुरुष, निर्मल बुढिस्प सम्पदा के द्वारा पहले ही सब कीर से अच्छी तरह विचार कर मात्र कल्याण प्राप्ति के लिये जिस क्रिया को प्रारम्भ करता है वह किया कभी विषटती नहीं है—नष्ट नहीं होती है।। ८।। जो मनुष्य मार्ग के विपरीत बाता है वह क्या इच्छित दिशा की प्राप्त होता है ? और उसका मन वाये बनीति का फल देखकर क्या पहला-ताच की जात नहीं होता है ? ॥ ९ ॥ नीति के बावने बाके पुरुष, स्वाकी, निक, कुळतेबक, क्रिय-

<sup>₹.</sup> गगव0 1

व्यावनानिविधानारायोः विधानि स्ववानविधानाः ॥११
प्राचिताः गत्र पुरा स्वर्धानाः विधानि स्ववानविधानाः ॥११
प्राचिताः गत्र पुरा स्वर्धानाः विधानिक स्ववानविधानाः ॥१२
प्राचिताः गत्र परोक्षान्ताः पुरा पः करोति विभागतिकानुष्यम् ॥१२
प्राचुतानां प्राव्यान्ताः तेय द्वाः विद्यानिकानाः गृहः ।
स्वीकृता गत्र परोक्षान्ताः वोधानं तेय द्वाः विकानविधानि वेति ॥१४
सम्बद्धाः प्राव्यानिकान्ताः विभागतिकानिकानि वेति ॥१४
सम्बद्धाः किविति मायवक्षान्यः विभागतिकानि वेति ॥१४
सम्बद्धाः किविति मायवक्षान्यः विभागतिकानि वरा प्राव्याः ।
प्राव्याः किविति मायवक्षान्यः विभागतिकाः वुर्ववक्षातिनीक्षाः ।
सस्य केषक्रमतिक्षानं सनः सोकृत्यवर्धाः नो विषयाव्यम् ॥१६
वान्ताविकानुतीय यस्तुवं विविधास्यनुवर्धः स्ववक्षायम् ।
तरकुतस्य वय स्वर्धप्रभागोककोष्याविकासविकातिः ॥१७
यः सद्य प्रवति विधितिनिवस्तस्य गारिस विद्यानिकान् ॥१८

स्त्री, छोटा भाई, पूत्र, गुरु, माला, पिला और भाई को कभी दूषित नहीं करते-इनके साथ बेर नहीं करते ॥ १० ॥ न्यायवाम् होकर भी आपने वह कार्यं अपने आपके अनुरूप नहीं किया है । निरुप्य हीं अनन्यचित्त चक्रवर्ती ने स्वयंत्रका की पहले ही याचना की थी।। ११।। जान पड़ता है यह बचन बभी हाल तुम्हारे श्रवण गोचर हुआ है अन्यवा पहले से स्वामी की मनोवृत्ति को जानने बाळा कीन मंतुष्य विनय का उल्लक्कन करता है ? ।। १२ ।। आपके द्वारा स्वयंत्रका के स्वीकृत किये जाने बाद भी चक्रवर्ती ने यहीं कहा है कि वह तो मेरा परोक्ष बन्धु है मेरी स्थिति को न जानते हुए उसने उसे स्वीकृत किया है, इसमें क्या दोव है ? इस तरह जनवर्ती का कहना मारखर्य से रहित है।। १२।। जो स्नेहीजनों के बीच अपने जीवन को भी प्रिय नहीं मानता है अयति स्नेतीवनों की मलाई के लिये अपना जीवन भी देने के लिये तत्पर है उसके बित्त में बाह्यबस्त विषयक लोग की कणिका भी कैसे उत्पन्न हो सकती है ?।। १४।। अववा आप कुद्धिचार् की इस कन्या से ही प्रयोजन था तो आपने पहले ही बाक्सीब से इसकी याचना वयों वहीं की ? प्राचैना करने पर क्या वह बायको यह उत्कृष्ट मनचाही क्रम्या नहीं देता ?।। १५ ।। क्या उसके पास देवाजानाओं के समान बहुत-सी सुन्दर रिगयी नहीं हूँ ? मात्र उसका मन बीका मी बर्विक्य-अफ्रोस्लक्कन सहय करने के लिये निपूण नहीं है ।। १६ ।। आप यजनती को प्रसन्न कर हिस बनुपन तथा अविनाधी सुध का उपनीत कर सकते हैं वह तुस बापको स्ववंत्रवा के नक्ष्यक कोषयों की विभागपूर्व चितवर्गों से कैसे प्राप्त हो सकता है ? बताइये ॥ १७ ॥ को पुरुव सवा पूर्व कर के बिदेशिय होता है जनका पूरारे के चित्रकार नहीं होता है। परमार्च ने नहीं जीवन केजरेंनी मनुष्यों के लिये प्रष्ट होता है थी कि विस्तकार से रहित होता है ।। १८ ।। मनुष्य तभी तक बैतना

१. दि व० १

सामीय प्रकाः समेहानसाम्बानकवृति समाक्रमम् । हार्यप्रदक्षित सारम्बन्धारं यामधिनप्रमध्ये न गणानी अर्९ या क्रममामयकावेदितः समारोऽपि स विसञ्जायते परैः । बाकारीवर्णावर्षं बाह्यसरं नाविरोहति कियानु बाककः ११२० इत्तिमार्वरक्तिरामदां वर्व करव वा सनुमतो न जायते । **धीरमासिति वदशिव भूती मुर्खाति श्विरवडिण्डियस्व**निः ॥२१ प्रीतिमान्यपुर्वकारचेन मा नीनप्रस्वकविने नवःस्पृशास् । बायते तब करक्षमीयुक्तं लाहुको न युनवर्गनतः सुद्धत् ॥२२ त्यश्चित्रहामयम्य दुर्णयोद्धया प्रहातुमचिरेण केयराम् । वरिवताल्यवववारवत्त्रभुस्तृद्धिः संगैतिकशं सहारवगम् ॥२३ प्रापबात्मसमियेः स्वयंप्रभां प्रीतये सह मदा तदन्तिकम् । सर्ववान्यवनितासु निःत्युहः स स्वयं विद्यति ते न कि प्रियाम् ॥२४ वाक्रमेक्सभिमाम सँस्फुरां जोक्यासितमक स्वृद्धां रिपोः। मोबितो निगरति स्म भारती विष्युना सविनयं युशा वरुः ॥२५ अर्जन्नारमचिद्धितेन पत्रांना साधितेष्ठमिरमध्यपूर्वचम् । कॅनिसं विवस्तुत्सहेत कलकत्परः सर्वास बावयमीवृत्तम् ॥२६

से सहित होता है, तभी तक क्रम और अक्रम को जानता है और तभी तक उत्कृष्ट मान को भारण करता है जब तक वह इन्द्रियों की अधीनता को प्राप्त नहीं होता है ।।१९। जो पुरुष स्त्री-क्पी पाश से बेष्टित है वह अत्यन्त उन्नत होने पर भी दूसरों के द्वारा विलक्कित हो जाता है-अपमानित किया जाता है सो ठीक ही है क्योंकि लताओं से वेष्टित बड़े पूछा पर क्या वालक शीझ ही नही चढ़ जाता है ? ।। २० ।। अथवा 'इन्द्रियविषय-सम्बन्धी प्रीति किस प्राणी के लिये बापत्तियों का स्थान नहीं होती' बुद्धिमानों के कान में यह कहता हुआ ही मानों हाथी पर रखे हुए नगाड़े का शब्द वृद्धि की प्राप्त होता है।। २१।। तुम अल्प सूख के कारण विद्यापरों के अधि-पति की प्रीति को नष्ट मत करो क्योंकि तुम्हें ऐसी स्त्री तो फिर भी मिल सकती है परन्तु वैसा बलवान मित्र दूसरा नही मिल सकता ॥ २२ ॥ तुम्हारे विवाह की जान कर तुम्हें शींघा ही मारने के लिये उठकर खड़े हुए दुर्जेय-शक्तिशाली विद्याघरों को स्वयं अवस्थीय ने रोका था सौ ठीक ही है क्योंकि महात्माओं की संगति का वहीं फल है।। २३।। प्रीति बनाये रखने के लिये तुम स्वयंत्रधा को अपने मन्त्रियों के द्वारा मेरे साथ उसके समीप पहुंचा दो। अन्य रित्रयों में सदा निःस्पृह रहनेवासा वह अवस्थीय क्या स्वयं ही तुम्हारी प्रिया को तुम्हारे लिये नहीं वेदेगा ? ॥२४॥ तदनन्तर इस प्रकार के तेन पूर्ण वचन कहकर जब शत्रु का दूत चुप बैठ रहा तन नारायण हारा नेत्र के संकेत से प्रेरित बलभद्र-विवास विनय सहित इस प्रकार की बाणी बोले । २५ ॥ वी वर्ष-शास्त्र में बतलाये हुए मार्ग से इष्ट कार्य को सिद्ध करने वाला है, जो दूसरी के द्वारा नहीं बौला जा सकता तथा को युक्तियों से सबल है ऐसे इस वचन को सभा में कहने के किये दुन्हारे जिनाय

१. दुर्वर्वं म० । २. संगतकालं म० । ३. सस्कृरं ४० ।

विकास के कार्या के वार्त के वार्त के विकास के कार्य के कार्य के वार्त के वार्त के वार्त के वार्त के वार्त के व त्तानुकोऽपि कामु कैसि व क्रिको क्रीक्रिको क्रावीत कः समस्तावित ॥२० कोऽवस्ति गुनि कंकामं मरस्यातः बातुः इ एव कि सबेस् । हेतुरम नमु वैवनिष्यते सम्बं कञ्चायति कीऽनि सर्वित्राम् ॥२८ पुरिस्तृतिनिर्वति सर्वेषुकास्त्रकैरपितः किनु स सायुगा त्यवा । वारितो व्यक्तिकार बुवोज्यहो निकिक्केरकारनि प्रयोगीरम् ॥२९ करण या बहुवियं संगोरमं बस्तु पूर्वेशुक्रसाम प्राथते । कि स एव विकासुमान्यते संबंधा व कि समानियं क्रिया ॥३० पुरस्त मुन्नवर्षेक्य पुर्वेगः क्रुव्यति स्ववस्वकार्यः परम् । चित्रको नगरिर बीवच विजेतो कः क्षेत्र मध्यक्षि प्रशासिका ॥३१ मो विवेकरहिती यकेण्डया वर्ती यथि सलामसन्वरी । निस्चनः स बाहु बच्छवते न वैत्तुकुन्द्रकुनामार्ववितः पद्यः ।।३२ प्राचनाविगतबीवितस्यितसम्बद्धानुकोञ्चुवितवैव यात्रते । ईवृत्रं जवति याजनार्थिय वेसि समिवस एव मापरः ॥३३ भीः स्थितः मयि परातिशायिनी दुर्वयोज्युनिति गर्वेषुहरूम् । यः परानभिभगत्वकारणं सोऽवजीवति वियण्यिरं गुपः ॥३४

दूसरा कीन समर्थ हो सकता है।। २६।। बावबारिय को क्रोड़कर दूसरा कीन सर्वनों के किये प्रिय तथा नीति में तत्पर कहा जाता है ? परन्तु बारचर्य तो यह है कि वह वैसा होकर भी कोक-सम्बन्धी किया को नहीं जानता है सो ठीक ही है; क्योंकि संसार में सबको जानने बाका कौन है ? 11 २७ 11 पृथ्वी पर जो मनुष्य कन्या को वरता है निश्चय से वही उसका पति वयों होता है ? परमार्य से इसमें देव ही कारण माना जाता है। उस देव को कोई भी शक्तिमान नहीं सांचला है अर्था। इस प्रकार तुम्हारा स्वामी युक्तिहोन कार्य करने के लिये उचत है, तुम साचु सवा बुद्धिमान हो अतः तुमने उसे रोका क्यों नही? आरक्ष्य है कि विद्वान पुरुष भी स्वामी के असत् कार्य का समर्वन करते हैं।। २९ ।। अथवा पूर्वकृत पुष्प से किसके नाना प्रकार की सुन्तर वस्तूएँ नहीं होती ? वर्षाह सभी को होशी है, किर सुन्हारे कळवाच स्वामी के द्वारा उसी त्रिपुष्ट से वर्षों बार-बार माणना की जाती है ? यह माजना की किया सत्पुरुवों के लिये इक्ट नहीं है ।। ३० ।। योग्य समावस को वेशकर बुक्ट पुरुष बिना कारण दूसरे से स्वयं कोष करता है सी ठीक ही है क्वेंकि आकाश में निर्मक बीवकी को देखकर कुले के लियाय दूसरा कीन जीकता है ? ॥३१॥ जो विवेकहीन मयुष्य सक्तानी के असंबर्ध मार्ग में स्वेच्छानुसार प्रवृत्ति करता है यह विस्टेंग्य निस्पव ही खेंचे सीम सवा खुरों से रहित प्रमु है और किनके द्वारा वह विवक वहीं होता ? व्यविद सभी के द्वारा होता है अपना याचना से प्राप्त हुई बस्तुओं से ही जिसके बीवन की स्थिति है ऐसा साचक भी उचित वस्तु की ही याचना करता है परन्तु संतार में ऐसी याचना की निर्मि की कावजीब ही बानता है दूसरा नहीं ॥ ३३ ॥ भरे पास दू सरों को शिरम्कत करनेवाकी संवर्धी है संवर्ध में पूर्वय हैं' इस प्रकार के सर्व

1,

१. मान्यते च॰ ।

हो सरामिकाते वरोक्षयो कम संस्थि हकोः म्यास्यते । यो न बुद्धारि भवे पुरास्थिते मस्य संबंधि वनो न मामति ॥३५ सामुरका इव पुतिसंगमानिर्वको वतु सुनुसत्तां बहुन् । मीमको भवति पुर्वकः बारः प्रेतवामनि निकारस्कृत्वत् ॥३६ कोर्वेनोव्यतिवानकप्रभारपर्वकामविद्यप्रमध्यः । यो विद्याति प्रवेष्ण्या पानास्त्रमृत्विपुरपस्य वृगेतिः ॥३७ सामको मदविद्यतिकोर्ध्य सन् युक्तरे निवति नाव्यितः॥३८ सीमवारणविद्यारमे बीजनस्थितप्रीयसो हरेः । निवान निवित्ययुक्तेऽपि विद्यान्यकेत वरिकृत्वते सरा ॥३९

को भारण करता हुआ जो राजा विना कारण दूसरों का पराभव करता है वह इस संसार में कितनी देर तक जीवित रहता है।। ३४॥ सत्पुरुषों के लिये दो ही नरोत्तम इष्ट हैं और उन दो का ही जन्म संसार में प्रशंसा को प्राप्त होता है एक तो वह जो कि भय के आगे स्थित होने पर भी मोह को प्राप्त नहीं होता और दूसरा वह जिसका कि मन संपत्ति में गर्वगुक्त नहीं होता ॥ ३५ ॥ सामु युक्य दर्पण के समान भूमि-संपत्ति के समामम से (पक्ष में भस्म के समागम से) निर्मल होता है तथा सुवृत्तता—सदाचार को (पक्ष में गोल आकृति) को धारण किये रहता परन्तु दुर्जन स्मशान में गड़े हुए शुंख के समान मयंकर तथा तीक्य होता है।। ३६।। नेत्रों से निकली हुई विषक्ष्पी अस्ति की प्रभा के स्पर्श से जिसने समीपवर्ती वृक्षों की शोभा को अस्म कर विवा है ऐसे साँप के फल पर स्थित रत्नकालाका को कीन दुर्वृद्धि पुरुष स्थेच्छा से महण करना चाहता है ? ।। ३७ ।। हामी मद से विचेतन कृत्य अकृत्य के विचार से रहित होने पर भी आकाश में अपना पैर नहीं रखता है फिर कल्याणहीन मद-अहंकार से जिसका मन मत्त हो रहा है ऐसा बायका स्वामी विविध्यत् में नीचे बानेवाले अपने पैर को आकाश में क्यों रख रहा है ? माबार्य---जिस प्रकार लोक में किसी बहंकारी मनुष्य की वृत्ति का वर्णन करते समय कहा जाता है कि अमुक के पैर जमीन पर न पड़कर आकाश में पड़ रहे हैं उसी प्रकार यहां विश्वय वलसदा, अस्वदीव की बहुंकार वृत्ति का वर्णन करते हुए उसके दूत से कह रहे हैं कि मद की अधिकता से जिसकी चेतना विका- रात्-असत् के विकार की शक्ति तिरोहित हो गई है ऐसा हाजी भी जब आकाश में पैर नहीं रखता तथ तुम्हारा स्वामी मद से मलहृदय होकर वाकाश में पैर क्यों रख रहा है ? और इस दशा में बब कि उसके पैर मविष्यत् में स्वयं ही नीचे का जाने वाले हैं।। ३८॥ मदोत्मत हाथी का सिर विदीण करने की कीका में निपुण सिंह मले ही नींद से नेव बंद किये हो उसकी अवास-गर्वन की सटा क्या श्रृंबाल के द्वारा विकृत की जाती है ? अर्थात् नहीं । भावार्व-हरि-

१. ग॰ पुस्तके २७-३८ स्थोकयोः क्रममेदो वर्तने ।

२. वावति ४० । ३. पुरुष्टरं करिष्ट्रस्ताचे वाकवाध्यमुखे सके । स्थोम्नि सञ्जूषके वर्षो तीर्वीवधिविशेषकोः ॥ ----इत्यवरः

४. कि न चापमति सं मधापतिः मः ।

विषुष्ट नारायण, मदोन्मल हाथियों का किर विदारण करनेवाले मर्थकर सिंह के साथ भी कीड़ा करने में निपुण है-इसने मयंकर सिंह को अनायास ही नष्ट कर दिया है। इस समय यह निद्रा-उपेक्षा भाव से भले ही नेत्र बंद किये हो तो भी इसकी सटा-इसके बाल क्या प्रांचाल के समान कायर बक्ष्यप्रीय सीच सकता है ? वर्यात नहीं ॥ ३९ ॥ इस जगत में जिसकी अधिकाया न्याय है रहित है वह गगनचर-विद्याधर कैसे कहा वा सकता है ? मात्र जाति उन्नति का निमित्त नहीं है क्योंकि आकाश में क्या कीजा भी नहीं बलता है ? माबार्थ-तुम्हारा स्वामी दूसरे की विकाहित स्त्री को चाह रहा है इसलिये उसका यह कार्य न्यायद्दीन है, इस न्यायहीन कार्य की करला हुआ भी वह अपने आपको विद्याधर---ज्ञानी क्यों मान रहा है ? केवल आकाश में क्लम से अधने को विद्याधर मानता है तो वह भी ठीक नहीं है; क्योंकि आकाश में तो कीवा भी कर लेता है अपन् इस प्रकार तेजपूर्ण, उत्कृष्ट वचन कहकर जब बलमह-विकास चुप हो गए तब सिहासम की और अपना मुखकर दूत भीरतापूर्वक निम्न वचन बोला ॥ ४१ ॥ जगत् में वह आस्पर्य की बात नहीं नानी बाली कि बृद्धि का निर्वन-वृद्धिहीन मनुष्य स्वयं आत्महितकारी कार्य की नहीं बानला, किन्दु कारवर्य तो यह है कि वह मुखं ६ सरे के द्वारा कहे हुए भी हितका रीकार्य का अभिनन्तन नहीं करता है—हित की बात सुनकर भी प्रसन्त नहीं होता ॥ ४२ ॥ जिल्ला सन्त्रिय के वश्व हुआ विकाब का बच्चा मात्र दूध पीना चाहता है परन्तु फरू काल में यु:सह और मृत्यू के करने में समर्थ मर्थकर दण्डवात की ओर नहीं वेचता है।। ४३।। यह मनुष्य, महात्माओं के आने अधने क्किंच पराक्रम का निरूपन स्वयं मेरी कर सकता है जो कि कभी मुद्ध में देवीत्यासन सकवार को कॉन्पत करनेवारो शबु को देखता नहीं है । मानार्य-बुद्ध-विषयी पुरुष ही अपने पीक्प की मसंबा कर सकता है, इसके निपरीत जिसने नाज तक नृद्ध में जनकरी हुई तकवार के जनकियांके वानु को देखा ही नहीं वह कैसे स्वयं नपकी गौरव याचा को प्रकट कर सकता है ? वह भी जनक क्य दिन्यु रविवकी महारपाओं के बाने ॥ ४४ ॥ अपनी क्रिकों के अन्तःपूर में रण की कवा

२. स्मापमस्यमुचितं मः ।

१. विक्रियोक न युविहरियः स्थयनेत स्थितं पृत्राचारः । अपुरिश्तिमचारः परेनं विचानाति तयसुर्वं सहत् ।।३९॥ —विश्वपाकस्य वर्षे १६,- — —

क्रमचा निकायपूर्वनावये क्रमते एगावया स्वेत्रम्या । सम्बद्धि वस्तीरवेरियां स्वीमते वपु पुरो रणाविरे अर्थः क्रिं वैपीत्रमुख्यः परस्तवः स्वयते महति कर्तुमाहवे । वर्णात वृद्धिमवंद्यरं वया कि संया स्वयत् स्वयति अर्थः स्वय या भवति कः सवा रचे शीववारणवदानिराष्ट्रते । हासते वर्णात सर्वतं प्रथसंगत्तवन्त्रम्यदानिराष्ट्रते । सार्व्यक्षप्रमति कि न पूक्तः पावयं स्वयतं वदीरयः । वेतसः अवनवस्तिवादे वासुरेष सुवते हि वीवितन् सप्ट पूज्तापुष्टि येन सामवः स्वापितः सुद्ध्यपि स्वतेष्ठता । सायुक्तप्रवादिश्वस्तु अपुरानः स्वयं न तावृत्वः यरः ॥प्रद यस्य वापरवाद्याद्या रिपुर्वस्त्वयीः किमधुनापि मुद्दाति । निष्टुरं ज्याति यूत्रने घने यो वने हरिणवाविष्ठः समम् ॥९०

इच्छानुसार अन्य प्रकार की कही जाती है और युद्ध के मैदान में उत्कृष्ट बीर शत्रुओं के सामने सबमुज ही दूसरे प्रकार से खड़ा हुआ जाता है। भावार्य-अपनी स्त्रियों के सामने रणकौशरू की चर्ची करना सरल है पर रणाजुन में सन्वों के सामने खड़ा रहना सरल नहीं है।। ४५ ।। क्या महा-युद्ध में अपने वचनों के अनुरूप पराक्रम किया जा सकता है ? अर्थात् नहीं किया जा सकता क्योंकि मैंच जिस प्रकार कानों में मय उत्पन्न करनेवाली गर्जना करता है उसी प्रकार क्या वह बरसता है ? अर्थात् नहीं बरसता ॥४६॥ मदोन्मत्त हाबियों की बटाओं से ज्यास युद्ध में कौन किसका मित्र होता है ? जर्बा न कोई किसी का नहीं, सो ठीक ही है; क्योंकि संसार में सबकी संगति देखी जाती है परन्तु उसमें एक प्राणों की संवित आक्ष्यवैकारक होती है। भावार्थ-युद में सब अपनी प्राण-रक्षा में व्यप्न रहते हैं कोई किसी का साथी नहीं होता है।। ४७।। क्या न शुकनेवाले सटनुक्ष को नदी का वेग जड़ से नहीं उसाड़ देता है ? अवस्य उसाड़ देता है । इसके विपरीत बेंत सुक जाने से वृद्धि को प्राप्त होता है, सो ठीक ही है; क्योंकि चाटुकारी-वापलूसी ही जीवन को सुरक्षित रसती है।। ४८।। जिसने अपने तेज से राजाओं के ऊपर शत्रु और मित्र दोनों को स्थापित किया है तका वोलों को सामुता के पर पर अधिष्ठित किया है उस वक्रवर्ती के समान सचमुच ही कोई दूसरा नहीं है ॥४९॥ वन में नूतन मेच के कठोर गर्जना करने पर जिसने घनुष के शब्द की बाशकुा से मयमीत वृद्धिवाका शत्रु क्या इस समय भी हरिण के बच्चों के साथ मृक्ति नहीं होता है? वर्षात् अवस्य होता है ॥५०॥ डाम की अनी से कण्डित अञ्चलियों से झरते हुए स्विरक्षकी महावर से जिनके पैर सुरोस्तित हैं, विनके नेप बांसुओं से परिपूर्ण हैं, जो भयानुस-अय से बाकुरू है (पक्ष में भा शब्द के पूरीबान्त प्रयोग में कान्ति से युक्त हैं) और जिनका बार्या हाथ पति के हाब के द्वारा पकड़ा गया है ऐसी उसकी सनु-स्त्रियाँ वाबानल के बारों जोर लड़खड़ाते पैरों से बूमती हैं और उससे ऐसी बान पड़ड़ी हैं मानो विवास के द्वारा इस समय दन में उनका विवाह फिर से किया जा रहा हो । यावार्य---विवाह के समय स्त्रियों के पेरों में महावर छगाया जाता है, यककुष्य के चूप से उनकी मौबों में

१. म॰ पुस्तके ४५-५६ वक्षोक्योः क्रमभेदो विक्रते ।

वेश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविश्वनिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिविष्यमिष

अर्थेसू आ जाते हैं, उस समय उनकी कान्ति ही निसली होती है, कन्यादान के रूप में पति उनके बॉए हाय को ग्रहण करता है और रूजावरा लड़्सबात पेरों से वे अन्त्रकृष्ट की प्रदक्षिणा देती हैं। ठीक मही दशा भय से भागकर वन में यह शत्रु स्थियों की होती है क्योंकि काम की कनी से पैरों की अँगुलियाँ खण्डित हो जाने के कारक जनसे महावर के समान लाक-साक खून विकलने करता है, दु:ख के अस्तुओं से जनके नेत्र भरे रहते हैं, वे शमु के आने के भय से सबसाई रहती हैं, सहयोग के बादे पति अपने हाथ से जनका बामा हाथ पकड़ कर उन्हें कलाते हैं. तथा इसी दशा में वे बाबानल के चारों ओर चनकर लगाती हैं। इससे ऐसा बान पढ़ता है कि विधासा ने फिर से उनका विवाह रका हो ॥ ५१-५२ ॥ उत्पन्न हुए बाँसों के वन से ओ अन्यकार गुक्त हो रहा है, विसके कोट का पेरा चारों बोर से काण्डत हो गया है, जिसके तोरण बाहुकी हानियों के द्वारा वकतानूर कर विवे गये हैं, विश्वके गीपुर-प्रचान कार का आंगन सम्भों से केंचा नीता हो रहा है. जिसकी पुरुक्तियों बस्त के समान वाचरण करतेवासी सांप की कांचलियों के टुकवों से सुसोजित है, जिसमें विविश्वतिकार महे-वड़े हरियों के मस्तक सिंह शिक्षाों के वस स्पी अंकुमों के प्रहार से श्रुद पने हैं, को मिलमन क्सों में गानी की, आवाहा से पासे मुग-प्रपृद्ध के हाथा अधित हो यहा है, कहाँ पर कुट मुक्कों को बातर निर्वय होकर अपने हानों के बजाते हैं, जिसके सीने के प्रमुक्त पर नोक्त से अक्सात विकित्तनमाँ समा करती हैं, और किसमें मेवायों के साथ निवासे वे और तमे बोवाओं के बात राजा का जन्मकाल पढ़ा जा हा है ऐसे उसके बनुआवणकी केमता हुना अभिनों कर समुद्र कर में भारता प्रकारित निका ही जाता है कि वह सब के कार्यप यसमर किसी की प्रतीक्षा किसे बिना ही जनती से उसे खांच कर भागे निकल जाता है ।(५३-५०)। जिसकी सुवर्णमंस प्राप्त नेनि चक्रधारा से निकारी हुई बहिन की व्यालाधी से बाठी विकार

जनमां समामतारसंपुतं वार्तिकार्वकारतेवाचेवारम् । तस्य बाह्यविकामार्थनं कि व वेतिहा तुपकुण्यान्ताः सदनः [ मुक्तम् ] व्याहरताचिति दूसपुक्षतं ते विकार्य दुव्योक्तमः समाम् । तस्य मोर्डाप निकासे रजाहते मान्य अर्प्यपुरवारचितिस्थाः ॥६० तस्य सामहिनयोऽप वारियः वाश्विकेन वयति स्य पुनितः । बाराया प्रतिनिगाविताविकाववाक्ष्यीयक्रकोच्यञ्चरः भदे १ केकिनां वक्तभरामसाम्बद्धभागकविष्यनसां सुकानहः । व्यानको समरपुर्वा रज्योगीत्रकृतुसानि सुभदानप्रयोगाम् ॥६२ सर्वतो वास्ववेति सैनिकास्तव्यक्ति समित्रमणा वन्तिभिः। स्त्रामाननिवनामवीतेयः प्रार्थन्त रणसेन वंशितुम् ॥६३ गण्छति प्रधनसञ्चाबोधयाताव्यक्तिसारं मृत्यि चेतसा समन्। करिवदात्मकवचे न सम्भवी तानितेऽपि मृष्टरात्मकिक्ट्ररैः ॥६४ कोहजाकपिकनीकपुद्धहन् काक्यश्रसिकता स्युरत्मयाम् । कविषयाम समतां तविद्वतो भूगतस्य मथवारिकाक्ष्मिः ॥६५ बार्जे करुकराष्ट्रकीकृते कीवतां शिपुणगुहुतृस्यपि । शारिमास नवविन्यवेश्वयसंभ्रमेऽपि कुसको न स्टाति ॥६६

न्यास हो रही हैं, यस जिसकी रक्षा करते हैं, जो अविनाशी हैं, जिसका तुम्ब-अरों का आधार है, जो सूर्यविम्ब के समान देवीण्यमान है, ऊँचा है, एक हजार अरों से युक्त है, जिसने समस्त राजाओं और विद्याघरों को वश में कर लिया है तथा जो शत्रुसमूह का मदेन करनेवाला है ऐसा उस विशास पुष्पशासी का चकरता है, क्या तुम नहीं जानते ? ॥ ५८-५९ ॥ इस प्रकार कहते हुए उस उदम्ब दूत को युद्ध का निश्चय करनेवाले नारायण ने स्वयं रोककर यह कहते हुए विदा किया कि उसको और हमारे बीच युद्ध के सिवाय दूसरी कसीटी नहीं है ।। ६० ।। तदनन्तर उसकी भाक्षा से शङ्खाधिकारी के द्वारा फूँसा हुआ युद्धसूचक शङ्ख शब्द करने लगा। उस शङ्ख के शब्द ने समस्त राजाओं के कटकल्पी विशालगतीं को अपनी प्रतिब्दिन से मुक्लित कर दिया था ।। ६१ ।। जल के भार से विनत मेथ गर्जना की शक्का करनेवाले मनों से युक्त मयूरों को सुख पहुँचाने बास्ता रचनेरी का शब्द सुमटों को जागृत करता हुआ दिशाओं में व्याप्त ही गया ॥ ६२॥ रजनेरी के शब्द का अभिनम्दन करते हुए जो सब मोर 'जय जय' इस प्रकार की शब्द कर रहे में तथा करीबन जिनके नाम और सुपंश की स्तुति कर रहे वे ऐसे सैनिक कीर्ग वैंग से कवन मारण करने के किये तत्पर हो गये।। ६३।। किसी सुभट का शरीर उसके चित्त के साथ मुक्क-सम्बन्धी हवं का उदय होने से इतना अधिक निस्तृत ही गया था कि अपने कि कूरों के द्वारा बार-बार ताने नये भी अपने कवच में वह नहीं सना सका था 11 ६४ ।। अनर के समान काले लीह के कारण को भारण करनेवाला कोई सैनिक, धनकती हुई तकबार को खंकाता हुवा विवली से सहित पृथिबी पर स्थित नकीन मेब की समानता की प्राप्त हो रहा था ।। ६५ ।। क्ल-कक्ष बाब्द से स्रोप्त

r , 4

१. प्रत्यवद्याचि निवृत्यः ६० ।

वास्त्री कृतिकारम् । वास्त्री वास्त्री

को प्राप्त हुआ हाथी यद्यपि दुर्गुनी जन्मसता को बारण कर रहा जा तो भी नीतिक महाबद ने लीझ ही उस पर पकान रख दिया सो ठीक ही है जमीकि कुपरू मतुष्य क्षोस के समय सी सूड नहीं होता है।। ६६ ।। कोई योद्धा युष विनश्र-डोरी से सुके हुए (पक्ष में वका-सक्तिकारि कुर्को से नभीभूत) उनत- छँचे (पक्ष में उदाराशय, मञ्जवजित-विनाश से रहित (पक्ष में परावय से दूर तथा अनिन्धार्यशाज- उत्तम बीस से उत्तम (पदा में उत्तमकुकीन, अपने समागः पशुप्त की प्राप्त कर सुक्षोजित होने लगा सी ठीक ही है क्योंकि समान का संयोग क्या कक्षी के लिये वहीं होता है वर्णात् अवस्य होता है ।। ६७ ।। यो शीधाता से युक्त वेग को प्राप्त सथा हरियों के समान वेसवासे घोड़ों पर बैठे थे, कवन धारण किये हुए हे, तथा जिनके हाथ प्रास्तों से देवी प्रमान के ऐसे पुक्रवार जपमें मनोश्य को सपाल मानने को।। ६८ ॥ जिनमें जुएँ की चारण करनेवाल अच्छे जोड़े जुले हुए के, को महाकाओं से संयुक्त वे सवा किनमें नाना प्रकार के सहत करे हुए से ऐसे रच, कार्यों से अब सार्यकों के द्वारा अपने स्वापियों के निवासगृह के आंगन की और ले जाने करे।। ६६ ।। विक्षांतिःशासा प्रकार के कथन पहिन रक्ते ने। वस ही विनका अन या, जो अपने दक्ष सर्गःकी आरण किये हुए ने तथा जो युद्ध के रस से जवाब हो रहे ने ऐसे मोद्धा सीहाता करनेनाके राजाओं के बन्धुक करें ही मने ॥ ७० ॥ राजाओं ने पहले ही अपने नेवकों को अपने करकामकों द्वारा क्षा राज कुल राजा बरण आदि हे सम्मानित किया या सी ठीक हो है नवीकि वह सम्मान ही करें अरबाता है अवति प्राण न्योकावर अरवे के विजे तैयार करता है अन्य कुछ नहीं ॥ ७१ ॥ जी बर्शावक के से का का होने के कारण काला से युवा मेगी का अनुवारण कर रहे ने शाव किस कर काराबार सवानेवाके कीर बोद्धा पुरुष के हैं होती ब्राहर किसने 16 97/11 की सुरक्ष ने अपने के जुन को जो जो जोता है। जिसे कुछ के समार निवक नाते गुर का नेता का गुन रहा जा

१. म पुरस्को ७०-७३ स्त्रीकवी: समग्रेवी वर्तने १

वेनारैः वंगीनीवापुनिर्शावती मृत्यापुनवापुरः ।
सार्वभीनंगिक्या निर्वचायातः विविवादी मद्यपुनाम् १९४४
वर्गानं विपुलवंगप्तितं विवादा पदुन्नवीयपुनातम् ।
वर्गानं विपुलवंगप्तितं विवादा पदुन्नवीयपुनातम् ।
वर्गानंगितिरिनवारणनः समं वैद्याती व्यवस्थाविकाम्बद्धः १९५५
वर्गानंगितम्ब महुर्गाना निर्मान-विवादेन नावते १९६६
वर्गानीशतपुरसानित्वं वासमेववित्रापुनावं वकः ।
रावति स्म निसरामधिक्तिः कालमेववित्र पूर्ववायानाः १९६६
वारवायार्वित्रमाणगीरवाजौद्धात्वाव्यव्यविकावः १९६६
वारवायार्वत्वम् तिर्मानंगित्वावारणं हिम्मिनिरं हिम्मिव्यम् ।
वर्षात्वपुरमारिनेतानो रावताद्वित्वयं मीलमीरवः १९६६
तं परीत्य सवस्थाः समन्ततो वेवता, विवृत्यविवहित्यः ।
सान्यरम्वरत्वते वरंतपं प्रातरक्षित्व वौक्तिसंपदः ।।८०

ऐसे राजा प्रवापति, शीघ्र ही तैयार किये गये सर्वमञ्जलमय हाथी पर सवार हुए।। ७३।। की कवर से युक्त तथा शस्त्रों को बारण करनेवाले विद्यावरों से अनुगत था, और धारण किये हुए कवन से देदीप्यमान या ऐसा ज्वलनदी सार्वभौम नामक मदलाबी हानी पर सनार हो सबसे जागे निकला ॥ ७४ ॥ युद्ध का अभिलाषी अकंकीर्ति कवच से युक्त हो अपने ही समान हाची पर अधिष्ठित हुआ। क्योंकि जिस प्रकार अर्ककीर्ति दानी त्याग करने वाला या उसी प्रकार हाथी दानी-मद से युक्त था, जिस प्रकार अर्केकीर्स विपूलवंश-उत्कृष्ट कुल सहित था उसी प्रकार वह हाथी भी विपुलवंश-पीठ की लम्बी-चौड़ी हहुडी से युक्त था, जिस प्रकार वर्ककीतिं अजित बलगाली या उसी प्रकार वह हाथी भी अजित बलगाली या. जिस प्रकार अर्ककीर्ति शिक्षा से समर्थ, भयरहित और उन्नत-उदार या उसी प्रकार वह हाबी भी शिक्षा से समर्थ, भयरहित और ऊँवा था ।।७५।। मेरा यह शरीर ही बज का सार है इसिंक्ये प्रत्येक समय कवच धारण करने से क्या प्रयोजन है ? यह कह कर निर्मय विश्वव ने पुरोहित के द्वारा दिये हुए भी उत्तम कवच को ग्रहण नहीं किया।।७६। जिसका शरीर कुन्द के फूक के समान शुक्क या, ऐसा बलमद्र विवय, अञ्जन के समान कान्तिवाले कालकेय नामक सन्त हाकी पर कैल हुआ, कृष्ण मेथ पर जारूढ़ पूर्ण चन्द्रमा के समान अत्यधिक सुशोभित हो रहा वा अध्यक्ष भूतन-मण्डल का रक्षक होने पर भी मेरी रक्षा के लिये यदि कोई वस्तु अपेक्षित है तो इसमें मेरा सीस्य क्या हुआ ? इस प्रकार निर्भय रहनेवाले प्रथम नारायण कियुष्ट ने अभिमान के गौरत से समय को घारण नहीं किया था ।।७८।। शरद्-ऋतु के आकाशके समान कान्तिवाका विषुष्ठ, वर्ष के समान कान्सिवाले हिमविरि नामक महावज पर इस प्रकार बास्क हुवा विस प्रकार के रक्तविरि वर ब्बामल मेच आंच्य होता है ॥७६॥ जिस प्रकार प्रातःकाक के तुर्य को बेर कर खाकाल से सम्बद्ध

१. भवनमण्डलस्य म० । २. दानुषत् म० ।

उच्चापारः वक्षप्राच्या स्वातीस्त्रकृतिकातिषुरिवयोग्युवय् । अस्यतीकार्यपूर्णिश्चाववैद्याकार्गितः स्वविद्यां रहा। १८२ वेतिसा स्वित्रकं विचारितुं विक्तृतां प्रकृतिय वेवसा। प्राच्चकिः प्रसिनियुत्य सरक्षणांविष्युवाय विविद्यायकोकिनी ।।८२

## वसन्वविक्रम्

t

तेनाच कल्पितसमस्तवकेन वेनाकाबुरियतं वक्ष्यता ह्यकम्परेय । वज्ञीकृतप्रतिभटेः सपराधिनाचेरायुक्तरत्नकप्येः सह विविधकुम् ॥८३

#### र्न्युपपा

क्रिमाः समस्ता नवतो महिन्दा प्रागेव विद्याः श्रवदेवराषाम् । ताम् कूनपक्षानिव पक्षिराजाको वा न मृह्याति रचे मनुष्यः ॥८४

### मालगारिणी

उपकर्णमरातिसैन्यवाती विररामेखिभवाय तस्य विद्या । स्वकरहितयेन पुष्पवृद्धि विकिरन्ती क्रिरंति भ्रमन्यवार्किम् ॥८५

### पृथ्वी

वसोधमुक्तमुम्नतं मुझलमद्भृतं चन्त्रिकां गवां च युचि विद्विषां भवविषाविनीं वेवता । हक्षेत्र सह विभाताऽभवत भूरिविष्यिभयं जयाय विश्वयं स्वयं तपपरावितेर्नेशिताम् ॥८६

१. विचुनिवताबुच्य् म - । २. प्रतिनिवाचितुं सदा म - । ३. विवितायकोकनीः म - । ४. वर्गिताबु म - ।

# 'क्षार वा **कार्यक्रिकिमीडिवस्**

कानगरम्बन्धियास्त्रमञ्जनकं सञ्जूषं गदा ग्रीमुदी विष्यामीयमुक्ती च शक्तिरवर्षं क्राङ्गं पतुर्गन्दकः । सञ्जा कीस्तुनरत्नमेशुब्रिकं वसाविदे रक्तिरेशिः भीचवसण्ययां पत्रमञ्जनकेररण्युतः ॥८७

इत्वसगङ्कते भीवर्षमानचरिके विज्यापुर्वागमनो नाम बहुमः सर्गः ।

## नवमः सर्गः

#### उपवारि:

व्यक्तत क्यारवसा परीतां च्यावयङ्गेवहवूसरेण । पताकिनीमस्वयकस्य विक्युः स्वतेवसा तां मकिनीकृतां वा ॥१ गवा वक्युः पटहाः प्रवयुवकश्चयस्यापि विहेबुरश्वाः । निवृत्य वातित्यभिषाय भौतोग्वीराग्रणायेव तदाह्वयन्तः ॥२

उत्पन्न करने बाली गदा लेकर अपराजित मन्त्र से अत्रेय विजय की, जयप्राप्ति के लिये स्वयं सेवा करने लगी। भावार्य-विद्या देवता ने विवय के लिये उपर्युक्त चार रत्न मेंट किये।।८६।। गम्भीर सब्द से युक्त पाञ्चकत्य नाम का निर्मल सङ्ख्त, कौमुदी नाम की गदा, अमोधमुखी नाम की दिव्य सिक्त, आर्ज़्वनमका निर्दाय धनुष, नन्दक नाम का खज्ज्व तथा किरणो से व्याप्त कौरनुभमणि, यक्ष-राब के द्वादा रिक्तत और भागे आगे चलनेवाले इन रत्नों से नारायण चिपूष्ट लक्ष्मी तथा विजय कम सम्पदाओं का आध्य दुआ था।।८७।।

इस प्रकार असग कविकृत श्री वर्द्धमानचरित में दिव्य शस्त्रों की प्राप्ति का वर्णन करने वाला आठवाँ सर्ग पूर्ण हुआ।।

## नीवां सर्ग

क्षणानन्तर विष्णु-क्षिणुष्ट नारायण ने गये के रोमों के समान मटमैकी पृथियी की धूलि से विरो हुई क्षप्रवाशिष की उस सेना को ऐसा देशा जैसे वह अपने नेज के द्वारा ही मलिन कर दी गई हो ।।?।! उस समय बोनों सेनाओं के हाथा गरफ रहे थे, नगाड़े जीरदार सब्द कर रहे वे और थोड़े हिनहिना रहे वे उससे ऐसा जान पड़ता वा 'मानों ठीटकर चले जाजो' यह कह कर जो वीर मसभीत हो गये वे उन्हें वे

१. शीरान् मण ।

युद्ध-के लिये बुला ही रहे थे।।२।। चोड़ों के सुरों के प्रहार से जरपत्र तथा नवीन में वसमृह के समान साम्प्र औ बहुत भारी बृष्टि उन दोनों सेनाओं के आगे विश्वमान की वह ऐसी जान पड़ती भी मानीं अपने तेंक से युद्ध को रोक ही रही हो ।।३।। हाथी चोड़े भीर कायर सैनिकों को भवगीत कर देनेवाले परस्पर की प्रत्यक्रवाओं के शब्दों को सुनकर जिनके रोमाञ्च साहे हो क्ये वे ऐसे मोशाओं ने बीररस के बहुत भारी बबुराम को बारक किया था ॥४॥ उस समय पैदक्ष सैनिक पैदल सैनिक की, 'बोंझ भोड़े को, रच पर बैठा हुआ रच को और मदोत्मल हाथी हाची की मारने के लिये ऋषि के बिना ही उसके सम्पूल पहुँच गया था तो ठीक ही है क्योंकि इसीलिये पाप से डरनेवाका बबुब्य ऐसी सेवा की इच्छा नहीं करता है ॥५॥ काश के नवीन कुछ के समान सफेद ब्रुखि के समूह से पूंछीं भीर सिर के केशों में शुक्लता को प्राप्त हुए तस्थ मीथा उस प्रमय ऐसे जाने पड़ते में मोनों 'यह अवस्था मृत्यु के योग्य है' यह मानकर हीं वृद्धावस्था की प्राप्त हो गये वे अ६। वशुर्वी से सूट की बाब, दूर बड़े हुए भी सैनिकों के कामपुनल सपीरों पर स्थित महीं हो सके सी कीक ही ही है क्योंकि दु वो—कोरी (पक्ष में शूर बीरता कादि पुणी) से सूटा हुआ कीक पुरुष वृत्विवीतक में प्रतिक्र की प्राप्त होता है ? जर्यात् कोई नहीं ।।धार महायराजानी बीआ, बैर के विका ही परस्पर वंबा-पूर्वर को बुकाकर मारते क्ष्मे श्री कीक ही है क्योंकि स्थामी के अशाद का अवला बुकाने के लिये कीन चीर बनुष्य प्राय त्याग की इच्छा नहीं करता है ? शटाः भागे वाने चीक्ते काला कीई चीक्रां बर्धान बाबु के सरवीं से विदीर्ज हो गया या ती की वह अपने राजा का अन्तरकु--प्रमुख वितिर्धान नेहीं क्य सका इसिस्ये यह अपनी दिवयों के हृत्यम की क्या रहा का-अभी कर रहा का अन्य कोई एक जूर-बीर, क्यू धारा तकवार के प्रहाशों हे , होतों अञ्चाकों के कावक होने वह , की की नहीं

Life Time (Times at )

वासम्बंद्रसम्बद्धाः वर्ष्णानस्याः योगेन मानौ धनपुन्तिपुन्तः । ११ स्थितः मर्गाण मतं क्याण न सामवेतिक वस् ग्रुप्रपुन्तः । ११ सामिनवाती व्यवाद्यस्य प्रेत्राच्या मानिवातं सामेन । सामवित्राय प्रतिवात्ति योगेरतमेकपातीम्त्रद्धाः प्रतिवात्ति योगेरतमेकपातीम्त्रद्धाः प्रतिवात्ति योगेरतमेकपातीम्त्रद्धाः । स्थानस्य वर्षमायदणं प्रयातः प्रोत्त्वकृत्य वन्तादम्यि प्रचन्तः । ११३ स्वाद्यस्याति मदेवद्यायं विदेशित स्वकृत्यद्धाः इत्य गन्वक्रीकाः । ११४ स्वेतात्वयाति मदेवद्यायं मानाक्षरान्त्रीविधिकरेनेतः । योगप्रवात्ता मुखुः परे स्वं विद्याविद्यायं पृष्य वर्षायन्तः ॥१५ वृत्या विदं युव्यपुद्धां मुलानां तैव्यस्थनां क्षत्रियपुत्रम्वानाम् । अभावयम्यामुकं च माना व्यापृत्य क्रूरेपवक्षोकितानाम् ॥१६ क्रुप्रसुद्धिताविक्षानां क्षत्र्यम्ताव्यस्य । भूक्ताप्रत्योवित्राविक्षानिक्षानां क्षत्र्यम्तान्ति । भूकाप्रत्यवित्राविक्षानिक्षाः विवापि साराज्ञित्रकाभववस्यप्योः ॥१७

गिरा या वह घनवंशजातं---सुदृढ़ बाँस से उत्पन्न (पक्ष में उत्कृष्ट कुल में उत्पन्न) अखण्डित घनुष के समान वात्मधैर्य का वालम्बन सेकर खड़ा रहा।।१०।।कान तक धनुष को खींचकर योद्धा द्वारा सुद्द मुद्दी से छोड़े हुए वाण ने कवन को भी भेदकर सुभट को मार डाला सो ठीक ही है क्योंकि जिस-का प्रयोग बच्छी तरह किया गया है वह निश्चय से क्या नहीं सिद्ध करता ? अर्थात सभी कुछ स्वित करता है ।।११।। कोई सवार जब तक मदमाते हाथी के मुख के परदे को दूर नहीं कर पाता है कि तब तक सामने खड़े प्रतिह्नदी हाथी के मोद्वा ने एक साथ छोड़े हुए वाणों से उसे अत्यन्त सो दिया। भाषार्थ-शत्रु ने ऐसे वाण चलाये कि वह परदा मुख के साथ एकदम संख्यान हो गया ।।१२।। विरोधी हाथों के मद से सुवासित वामु के प्रति क्रोध करता हुआ कोई अत्यन्त तीच कों भी हाथी, स्वयं ही सूंड से मुख के आवरण को दूर कर तथा महावत को उल्लक्क्कर--- उसकी बान से बाहर हो भाग खड़ा हुआ।।१३।। अपने मयूरिएच्छ को छोड़कर जिनका क्षेत्र भाग नगड-स्थलों से निमन्त हो गया है ऐसे वाणों के समृह से गजराज, उन गण्डशैलों--काले पत्थर की गोल-गोल चट्टानों से युक्त पर्वतों के समात सुशोजित हो रहे वे जिनके कि शिक्षरों पर शब्दहीन मबूर बैठे हुए ये ॥१४॥ युद्ध में अपनी विशिष्ट शिक्षा को विवस्तात हुए कितने ही प्रधान योद्धाओं ने नामाक्षरों से चित्रित अनेक बागों के द्वारा राजाओं के सफेद छत्रों को छेद डाला या ॥१५॥ चिरकाल तक युद्ध का भार धारण कर जो मर गये थे तथा श्रुवीर मुहकर जिन्हें देख रहे थे ऐसे तेवस्वी श्रेष्ठ क्षत्रियों के नाम और वंश को चारण लोग सुना रहे वे ।।१६॥ तलवार के प्रहारों से संडित हायिमों के यं उत्थक से सब ओर उछले हुए मोतियों के समूह से व्यास आकारकारणी विनमें भी ताराओं से जिल्लित के समान हो गई थी।।१७।। समीप में खड़े हुए छोग भी जिनके वाण बारण करने भीर

रै. बन्तक्छवं मे । २. प्रमिवन्ती मे । ३. बोधास्तमेक मे । ४. मसीन्यम् मे ।

भगरणैः प्रतिद्विरवयस्त्रवर्गुविगुवतैः कुम्बेषु मम्मविद्यारैर्ध्यस्यवित्याः वारावद्वीनवदगैःविक्षिणां समुद्दैराक्य-तुष्मविकारा इव वैक्ष्यवीः

श्रीकर्णेत्रकारियाच्याच्याचार्यक्षेत्रक्षेत्रकारियाचा विदेशाः । आक्रेप्रकाचा हम योगपुरकाः स्वाप्तकारो क्रिन्देइनि हरते सुभवक्रियाक्षीयहरतकारण स्था व करते । बेदाराजेष्टं विद्यावसायुक्तं थाने कार प्राप्तुवमं विद्यांपुः ४१९ कुलाकारतानुरपोत्रवकारे प्रशासहारैः पतिकारि विसण् । तदन्तिके तस्य पंदासनेय प्रामीकृति सर्व इत स्वदासद् ॥२० मनंत्रहाराष्ट्रवित्तोत्तरे क्षतिकामानक्षी साववनुगवारयः । शक्तीचि कि प्राणितुकार्वभाषाम् अवस्थिति क्षेत्र नावः ॥२१ क्षिणं य बाहेम ब्रिए. बारेम बानेन संवार्थ क्या परीतः । स्वतंत्रुक्तं कविषवरि वधान कोपो हि झौर्यस्य परः सहायः ॥२२ परेव मान्तेन विस्तृतकार्य वनुर्वेक्षं स्वामिनकां हि करिक्य । मुबोच कावाचिव वाकांको क्रुतांभवोगां विप्रुणो हि हुँगः ॥२३ धनाव्यक्षेत्र निममवकारकार्त्यकाः **धरवारिताङ्ग**ः । ठा: कवानाव विवृत्योक्ताविष्ठावे**न्यवाला वृत्युंरकव्यवोत्याः** सर्४ गुबुधी भूजं कल्यचिवाचिएकुम्बायुक्तस्यं गरमे गृहीस्या । ब्रुताबदागस्य वायम्बर्जं वा बीरस्य बभाग समगततोऽपि ४२५

छोड़ने के अतिशय को नहीं जान पा रहे थे तथा जिनको ऊँचे और सुन्दर घनुष सदा लिचे रहते वे ऐसे मुख्य योद्धा उस समय चित्रलिखित योद्धाओं के समान मुशोभित हो रहे थे ।। १८ ।। सनु के हाथी को मारने की इच्छा करने वाला हाथी, सुभट की तलबार के प्रहारों से सूँड के कट जानेपर भी उस प्रकार की विहस्तता-विवस्तता (पक्ष में सूंड से रहिसता ) की प्राप्त नहीं हुआ वा जिस प्रकार कि अपने दोनों दांतों के भग्न हो जानेपर दांतों की चेष्टा नष्ट ही जाने से हुआ था।। १९।। मालों के प्रहार से बुड़सवार के गिर जानेपर भी उसके समीप खड़ा हुआ कुन्द के फूल के समान संकेद षोड़ा ऐसा सुसोभित हो रहा था मानों पराक्रम से इकट्टा हुवा उसका यश ही हो ।। २० ॥ अस्यविक वैर्य से युक्त कोई योद्धा मर्मघाती प्रहार से आकुलित होनेपर भी तब तक प्राणों को घारण किये रहा जब तक कि उसके स्वामी ने वया बैसाव से यह शब्द नहीं कहे कि क्या तुम क्वास के सकते हो ?।। २१ ।। जोष से युक्त कोई गोद्धा चक्र से कटे हुए शिर को बीचे हाथ से पकड़ कर अपने सामने स्थित शत्रु को मारता रहा सो ठीक ही है क्योंकि क्रोब ही शूर बीरता का परन सहायक है ।। २२ ।। जिस प्रकार कोई मनुष्य चारवंशा— संस्वकुल में उत्पन्न अपनी इंड्ट स्त्री को अभियोग— अपराध किये जाने पर छोड़ देता है उसी प्रकार याँचु डारा मांसे से जिसकी डोरी कट गई वी ऐसी चारबंबा-उलमबंस से निर्मित अपनी इंस्ट बंबुर्खता को किसी योद्धा ने छोड़ दिया था सो ठीक ही है क्योंकि गुणरहित वदार्थ छोड़ने के योग्य होता ही है ॥२३॥ जिनके जंग वाणीं से विवीर्थ हो नवें हैं, शुकरूर दूने हुए पैरों से जिनका वक बाता रहा है तथा बिनकी नाक से पुर्पर बाबर ही रहा है ऐसे बोड़े सबस स्विरक्रप बरे की बाद से कीते हुए रखीं को किसी छरह बड़ी करिनाई से सीच रहे वे ।।२४। वह से कटी हुई किसी की सुवा को स्वासून से उठाकर एक गींच नाकास

१. महत्त्वचेटाशिकारतपृत्ती मः ।

वांवादिक्रवांदाव करेव वाद्याद्वाच्य पांचेन च वित्वाहि प्रम् । विवाहधीतास वहं ववेनः कृद्धः पुरस्यं सहसा निवास ॥२६ बीदाधं हस्तिन मटी ववेन वित्तीदि वे वेसर्चाः हपाच्या । सक्कृत्ववंदां प्रहरिवरेचे तदा पतन्तं प्रमहीनिवसः ॥२७ विवृत्तहस्तीवित्तत्वीकरौवैरिया निरामुः झरवारितानाम् । बाधीरणानां स्वयोहवेदं को निर्वयः संबधिणां विपत्ती ॥२८ बोदा विरेषुः करपूरिताङ्गाः सुनिक्षकानामुपरि द्विपानाम् । सापन विद्यवेदितपत्रस्तोत्रास्त्रवस्तारपुरमा इव पर्वतापे ॥२९ बामूसक्तृत्वायतहस्तदेवीवच्योतत्वपुष्णाक्षमहाप्रवाहः । रेखे नवस्तुङ्गः इवाक्ष्यनाद्विः सामीः पत्तव्विरिकनिर्धारीम्युः ॥३० भूष्टानियास्य स्वयुक्तवातां हन्तुं प्रवृत्ताः पुनरप्यरातीन् । महामहास्ताखापृष्टः क्ष्याञ्चलस्तिहं को न करोति वीरः ॥३१

में सब ओर घूमने क्या जिससे वह ऐसा जान पड़ता या भानों पराक्रम दिसानेवाले किसी वीर की विजय पताका लेकर ही चूम रहा का ।। २५ ।। किसी कुछ मदमाते हाथी ने सामने खड़े हुए सुभट को शीघ्र ही गिरा कर सुँड से उसके बांबे पैर को मजबूती से पकड़ खिया और अपने पैर से उसके बाहिने पैर पर बढ़ कर उसे चीर दिया ।। २६ ।। हाथी ने किसी सुभट को सुँड से पकड़ कर आकाश में फेंक विमा परन्तु वह पक्का खिलाड़ी था इसलिये गिरदे समय तलवार से हाथी के गण्डस्थल पर प्रहार करता हुआ ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों उसके चित्त में किसी प्रकार की चबढ़ाहट थी ही नहीं।। २७।। हाथियों ने घुमाई हुई सूँड़ों द्वारा छोड़े गये जल के छीटों के समृह से वाणों से विदारित महावलों के बावों से उत्पन्न मूर्छों के खेद को दूर किया था सो ठीक ही हैं क्योंक अपना आभय लेनेबाले मनुष्यों की विपत्ति में निर्दय कौन होता है ? अर्थात् कोई नहीं ॥ २८ ॥ जिनके शरीर बाणों से परिपूर्ण थे ऐसे योद्धा निश्चल लड़े हुए हाथियों के ऊपर उस प्रकार सूशोभित हो रहे ये जिस प्रकार कि पर्वत के अग्रमाग पर गर्मी के कारण पत्तों की शोभा से रहित बाँसों की साहियां मुद्दोभित होती हैं।। २९।। जिसके जड़ से कटे हुए लम्बी सूंड़ के स्थान से कुछ-कुछ गर्म सून का बहुत भारी प्रवाह क्षर रहा था ऐसा उन्नत हाथी उस अञ्जनगिरि के समान सुक्षीभित हो रहा था जिसकी कि शिलर से गेरू के झरने का जल गिर रहा हो।। ३०।। घावों के दु:ख से जरफ मुच्छों को दूर कर जो फिर से शत्रुओं को मारने के लिये प्रवृत्त हुए थे उन्हें महायोदाओं ने किसी तरह पकड़ कर रक्खा था सो ठीक ही है क्योंकि घायलों का संग्रह कौन धीर वीर नहीं करता है ? इस स्लोक का एक भाव यह भी हो सकता है कि जो महायोद्धा वादों के दु:स से उत्पन्न मुच्छी को दूर कर फिर से शनुओं को मारने के लिये उद्यत हुए थे उन्होंने उन शनुओं को किसी तरह फिर भी पकड़ किया सो ठीक ही है क्योंकि कौन घीर मनुष्य शतुओं का संग्रह नहीं करता

१. कविषद्गकः प्रतिसर्धं घरणे गृहीत्वा संभागवन्दिव स्था प्रस्य प्रचारः । विकोप दूरतरमृद्ध्वैसर्वं च मानीः प्रागेत्यं कुम्मधुगकीमसिना विभेद ॥४९॥

२. देशात् रचौतत् म० । ३. निर्शराष्ट्रः म० ।

निर्देशक अपूर्ण कार्यविद्वासाम् वेद्याताल वृत्युकालकारम् । वारम् वार्यिकालकार्यः व आवृत्यः दृष्टिकाः वृत्यिक व्याप्तुकार्यः ॥३२ गृष्टार्यम् विद्याप्तिकार्याः वार्याद्वानमार्थः स्वाप्तिकार्याः ॥३३ वर्यायः व्याप्तिकार्यास्त्राः वर्षाद्वानमार्थः स्वाप्त्यः ॥३४ वर्यायम्बद्धाः पास्ति वर्षाय्यकाः स्वाप्तिकार्याः ॥३४ वर्याययः वर्षायः व्याप्त्रः वर्षायः वृत्येक वर्षायः स्वाप्त्यः ॥३५ वर्यायः अपूर्वः विद्याः वृत्येक वर्षायः स्वाप्तिकाः ॥३५ वर्षायः अपूर्वः विद्याः वृत्येक वर्षायः वर्षायः ॥३३५ वर्षाः सं वृःव्याप्त्रवाक्ष्यः वृत्येक वर्षायः वर्षायः वर्षायः ॥३६०

अर्थात् उन्हें पकड़ कर नहीं रखता ।। ३१ ।। कोई तेजस्वी शूर बीर मार्वों से विह्वल शरीर होकर भी मारने के लिये चेष्टा कर रहा था उसे देख साबुप्रकृति के किसी मौद्धा ने देयावश उसे नहीं मारा सो ठीक ही है क्योंकि दु:की मनुष्य को महानुभाव-सहृदय मनुष्य मारते नहीं हैं।। ३२।। गूढ प्रहार से व्याकुल हुआ कोई योद्धा मुख से निरन्तर सून की धारा को जयल रहा था उससे वह ऐसा जान पड़ता था मानों सीखे हुए इन्द्रजाल को युद्ध के बीच राजाओं के सामने प्रकट ही कर रहा था ।। ३३ ।। किसी के कक्ष:स्वल पर पड़ती हुई बसहा शकि—क्षिक नामक शस्त्र ने उसकी शक्ति-सामध्यें को नष्ट नहीं किया था सो ठीक ही है क्योंकि वह वस्तु नहीं है जो कि युद्ध की लालसा रखनेवाले तेजस्वी मनुष्यों के गर्वनाश का कारण हो सके।। ३४।। को इन्द्रीवर-नील कमल के समान स्थाम कान्ति वाकी थी, दन्तोज्ज्वला-वनकदार त्रोक से युक्त थी (पक्ष में उक्कवल दांतांवाली थी ) वारुपयोषरोर:--सुन्दर बल को घारण करनेवाली तथा विशास थी (पक्ष में सुन्दर स्तन और जांघों से युक्त की) साथ ही शत्र के वक्ष:स्थळ पर पढ़ रही थी ऐसी तकवारक्यों लता ने प्रिया के समान उस बीर की सुख से निमीलित नेत्र कर दिया था। भावार्य-जिस प्रकार प्रिया के आलि क्रून से मनुष्य निर्मीणित नेत्र हो जाता है जसी प्रकार सकवार के आकि जून से कोई बीर निमीलित नेव हो गया था अर्थात् मर नया था।। ३५ ।। शबू ने किसी मोद्धा के वकारकरू में भाका से प्रहार किया उससे वायल होकर अपने तंत्र-कुरू का जनुसरण करता हुआ वह कुछ सांप के समान उसके पीछे बौड़ा बीर बौड़कर उसने उसके करकाप्रधान में ऐसा कादा कि उसे वसहा हो गया ॥ ३६ ॥ विश्वप्रकार वन की सुद्धी से प्राप्त करने योग्य किसी हुष्ट वेष्या को कोई अन्य अनुष्य अपनी अनुराई है। बीध्र ही अपने अभीन कर लेता है तो वह अपने पूर्वभक्षों की मृत्यु का कारण बन जाती। है उसी प्रकार मुद्ध में किसी की कटार की किसी अन्य मोद्धा ने अपनी मसुराई से अपने हास में कर लिखा हो वह कदार अपने पूर्व बता की मृत्यू का कारण हो गई। भावार्य-किसी योद्धा ने अपनी चतुराई से किसी की कटार कीन की और उससे उसी

१. प्रवारवाही सक्ता - २. कीमाव्यूर् क संख् १<sup>°</sup> ३. शुरुरीप्रवा: यक सक्ता

परात कविविध्या न वाजेरवोवयः किवितराव्यकः ।
पुरक्षापुत्रवादेशि कावी वीव्यकं न हि क्वेमनरिक्तानाम् ॥३८
किने वरी विविध्यपुत्रके कृत्वा वरेवातिकतां करेव ।
कवान शतुं प्रहरतामप्ते विवत्तु वामीप्रपुर्वाकोति ॥३९
वार्याताङ्गार्थि पुरक्षावर्षे कवं न पूर्व विव्यते न विद्यान् ।
वैवाद्यवारस्य विवेधतां च सवो हि कावो विकृरे कुते वा ॥४०
कठे निवदार्थववानरीयः सुन्धातमः सम्मुक्तात्तु वावन् ।
विश्ववाव्यक्तिवारो न नाम्मा हरित्तवातीतिक्षववावि वावी ॥४१
इतत्ततिप्रवाव्यक्तिवार्थिवारिताक्ष्मेश्वर्ण ह्यो व्यक्त ।
विजाविनाव्यव्यक्तिव त्रवार्थिवारिताक्षेत्रभिक्तिवादिक् ।
पुनोच पूर्वी विवद्योऽपि नाञ्चमहार्यवेधेत्रसरो हि वीरः ॥४२
वाभवाव्यवर्षं विभिन्न प्रावान्भदस्यानु कहार वाणः ।
फलेन वातेन विवर्वतिकारिय पूर्वो विने को न हिनस्ति सस्वान् ॥४४

की मार डाला।। ३७।। कोई एक घुड्सवार विवश हो लोहे के वाणों से रागबन्ध-पलान में कीलित हो गया या इसीलिये वह उछलते हुए भी घोड़ा से नहीं गिरा था सो ठीक ही है क्योंकि दुइता से युक्त मनुष्यों को कष्ट नहीं होता ॥ ३८ ॥ दाहिने मुजदण्ड के कटजाने पर किसी ने बाँबें होंथ से तलवार लेकर वागे प्रहार करनेवाले शत्रू को मार डाला सो ठीक ही है क्योंकि विपत्ति के समय बीया हाथ भी उपयोग को प्राप्त होता है अर्थात् काम आता है ॥३९॥ श्रेष्ठ घोड़ा ने वाणों से क्षतशरीर होकर भी न तो पहले का बेग छोड़ा, न शिक्षा छोड़ी और न घुड़सवार की अधीनता को ही छोड़ा सो ठीक ही है क्योंकि उच्चजाति का प्राणी दुःस और सुस में समान ही रहता है।।४०।। जिसके कष्ठ में लाल चामरों का समूह बँघा हुआ था, जिसका आसन शून्य था, जो सामने शीधता से दौड़ रहा या तथा जो हाथियों की घटा को अष्ट कर रहा था-इसर-उपर भगा रहा या ऐसा घोड़ा उस समय न केवल नाम से हरि था किन्तु किया से भी हरि-सिंह था ।। ४१ ।। लोह के बाणों से लिण्डत शरीर होने पर भी बोड़ा वेग से इवर-उधर दौड़ रहा या उससे वह ऐसा जान पड़ता या मानों अपने मरे हुए स्वामी के शौर्य को रण की रज़्जमूमि में शौद्र ही प्रकाशित कर रहा था ।। ४२ ।। शतु ने छोहे के मुग्दर से किसी के सिर पर प्रहार किया परन्तु विवश होनेपर भी उसने अपना शरीर भूमि पर नहीं छोड़ा सो ठीक ही है क्योंकि भीर वही कहुँछाता है जिसके भैयें का प्रसार अहार्य होता है।। ४३।। तीक्य जनी से रहित होनेपर भी वाज ने अभेदा आवरण को नेद कर शीझ ही सुमट के प्राणों को हर लिया सी ठीक ही है क्योंकि दिन पूर्ण होनेपर कीन पुरुष जीवों की नष्ट नहीं करता है? ॥ ४४ ॥ जो अपने शरीर के द्वारा काणों से स्वामी की रक्षा कर रहा या, तथा सभी ओर जिसका वड़ा वैमें जनुपम वा ऐसे किसी मौद्धा ने क्षण आए में

१. क्रिकेपि विकासमुजे करवास्त्रवस्तीं वामे करे विश्वयम्बिरपुनाप तादी । वीरस्य तस्य रिपुकाचनकेसिकायानकीणवाकितरम्भरतः हि विकासकम् ॥५५॥ ===जीकम्बर, सम्बं १॥

रक्षम् अतेश्यः प्रतिमात्त्रम् । प्रतिमात्त्रम् वावस्यानाः । वेलकेवकारवातातुं वाचेव क्रुनिविचाः विव व करोति कीर्रः ॥४५ पुरुरशियानं विश्वको च कार्यो स्वाधितकारं विश्वकीयां च । बरवा स्पेराबिसमूर्योऽपि में बेहुरम्बोऽमानवेश्य सुराः ५४६ वलीय मानेः करियां करेख क्रिकेशकः परितर्ववीय । रचेत्रक भव्यक्रापुरेनिकीर्थ अपूर्व पूर्व क्रमराजिएं सङ् १४७० प्रयोग रक्षांसम्बद्धाः करा कराक्ष्मकानुक्रकारकेलाः । यरं कालीः सह यापुणानाः वायान्यत्वते मनुपूर्वविद्वम् ११४८ नविक्रमारकारविक्रकाकामा दशह वीक्रकारवाहरतान् । मृतान्तामसान्युवयेष पश्चिः को वा श शृक्षाक्षः कृतक्षामान् ॥४९ तयोव्यक्तियोरहित्यं मध्यतिमात्रमस्यातरयोखपरामम् । व्ययोज्यानृहित्य एषः समासादासीतृहत्वसीवरपुरकाय ॥५० मन्त्री हरिक्सथ्र स्वैदाबीयो वतस्य नेता रजसंख्यानः । यन्त्री प्रतिष्टृतिहुक्त्यं वियच्य संख्यावकामस सम्बं करोचेः ॥५१ कुछाव मौर्वीभिरमा क्रिरांसि भल्लेभंडानां करियां बटानिः । महारमञ्जूहविद्रोदयन्त्रं सर्वं विभेदानवर्टं ययान्यु ॥५२

वपने शरीर को चरमा-वर्मानियिया बड़ी कर दिया से ठीक ही है क्योंकि सुनिव्यत बीर क्या नहीं करता है ? 11 ४५ 11 शूर बीर, बक्षपि वावों से व्याप्त शरीर के तो भी वे कुछ का अधिमान. विश्वास लज्जा. स्वामी का प्रसाद और अपने पौरुष का विकार कर परस्पर एक दूसरे को देश की नहीं बिरे वे ॥ ४६ ॥ वह बुद्ध का भैदान कट कर पड़े हुए हावियों के दौतों, वारीरों, सूझें, अनेक क्याबाओं और जिनके और तथा घुरा टूट गये हैं ऐसे रखीं से ज्यास होकर दुर्गम हो गया था-उसमें बकता कठिन हो गया या ।। ४७ ।। खुनक्ष्पी मंदिरा को पीकर को बीझ ही मर्स हो बसे वे, जिनके कक वेश मनुष्यों की आतिस्पी मोलाओं से युक्त ये तथा को इच्छानुसार मुबाँ को लिये हुए के ऐसे राक्षस कवन्यीं--क्षिररहित वहीं के साथ नाथ रहे वे ॥ ४८ ॥ शब्द करनेवारू म्युकार्कों के मुख-रूपी बौसों से उत्पन्न वर्गन ने दया से ही मानों बागरूपी पिजकों में स्वित समस्त मृतकों को बका दिया था सो ठीक ही है क्योंकि साहस का काम करनेवाले जनुव्यों को कीन नहीं बहुव करता है ? ।। ४९ ।। उन योनों सेनावों के बहुत मारी वर्वीखे हाबी-बोड़े, पैदल सैनिक बीर रखें के समृह का परस्पर एक पूसरे की रूक्प कर की चारों और युद्ध हुआ था वह यगराज का उदर जरते के क्षिये हुआ या । भाषार्थ--- उस युद्ध में अनेक जीवों का विचात हुआ था ॥५०॥ तदगन्तर सहितीस बीर, सेना नावक और रत्र के क्यर स्वित, पतुषकारी हरिश्वक नामक मन्त्री ने वालों के समूह से एक ही साम समु की सेना और आकास को आकारियां कर विवा ॥ ५१ ॥ उसने भाकों के जाना पपुर की शीरियों में साथ मोद्यानों के किर होंद दिने और विस प्रकार पानी सम्पे पड़े की नेद वेता है एसी प्रकार हासियों की बढावों के साथ बढ़े वहे रवसबूह के विशेष बस्य को ग्रेप विशा

१. बूर: म० । २. मस्मीत्रकारात्म म० । १. निर्मु व० ।

व्यक्तं विकेतुः सक्तवास्यवेतित्तत्रपुः सूक्त्वास्य नारोः ।
सर्वित्रवित्रपुत्रसम्बद्धान्त्रप्रविद्धान्त्रस्य नेवृत्तिको सम्वय्यक्तित्रस्य । १९३ निरामसमुद्धारित्रमुद्धान्त्रसम्भाः स वक्रानि विक्ताः ।
सर्वेरिकेतुः कमस्रति नर्सः निमाय संबोर्ध्वनिरास्तरोऽपि ।१९४ तत्र्यस्यित्रस्यं निकवाधुर्वायं सं बीक्र्य भीमं प्रवनाय जीनः ।
निरस्तामीराबृह्वे सरेम निष्क्रस्तायतिष्क्ष्यम्ति ।१९५ रचेन सस्वाधिमुणं स मस्या क्याविकावाधिराकेतनेत ।
सनोक्षयद्वेति सम्बद्धा वार्वेनिक्याक क्याव्यक्तिमादितासः ।१९६ विक्रियक्तिम्यानिकाकाकः सरावेर्द्यमुर्वेद्यविक्तम्यकः ।
सरा स वम्त्री क्यावेन भीनं समस्या च वसस्यवयं कथान ।१९८ वार्वे विहायस्थित्रस्य गृहोत्या रचारसमुरस्तृत्य रचं तदीयम् ।
सक्तारपहुटिक्तवरं प्रयास्य क्राह्य भीनत्रसुद्धारसस्यः ।१९८

॥ ५२ ॥ जब हरिश्मभ्य मन्त्री बहुत भारी वाणों की वर्षा को छोड़ रहा था तब छत्रों के साथ-साथ ध्वजाएँ विर गईं, हाथियों के साय-साथ खाली घोड़े भयभीत हो इघर-उघर भागने लगे, और सूर्य की किरणों के साम-साथ दिशाएँ नष्ट हो गई 11 ५३ ।। जिस प्रकार अतिशुद्धवृत्त-अत्यन्त श्रुद्ध और गीछ आकार की चारण करनेवाला चन्त्रमा अत्यन्त शुद्ध किरणों के द्वारा रात्रि के समय जहां-राहां कमलों को संकोच प्राप्त कराता है जसी प्रकार असि शुद्ध वृत्त:-अत्यन्त शुद्ध आचार बाला अथवा शुद्ध बाचार का उल्लङ्कन करनेवाला हरिक्क्य अनेक वाणों के द्वारा विष्णु-त्रिपृष्ठ की सेनाओं को वहाँ-तहाँ संकोच प्राप्त कराने लगा ॥ ५४ ॥ इस प्रकार अपनी भुजाओं के पराक्रम को जिल्लु करनेवाले उस भयंकर हरिक्सम् को देखकर त्रिपृष्ठ के सेनापति भीम ने जो कि सदा निर्मग्र रहता था, बढ़ामें हुए वाण से युद्ध करने के लिये ललकारा ॥ ५५ ॥ धनुष की टंकार से विद्याओं को शब्दायमान करनेवाले भीम ने, जिसकी ध्वजा वायु से कम्बी हो रही थी तथा क्रियके थोडे मन के समान नेग वाले थे ऐसे रथ से उसके सन्मुख जाकर वाणों से उसे शीध ही क्षेत्र विया ॥ ५६ ॥ विसके वाण घारण करने और छोड़ने का काल दिलाई नहीं देता या तथा जिसने सुन्दर डोरी को कान का आगूषण बना रक्खा था ऐसे धनुर्वेद के जाता भीन ने अपने वाणों से उसके वानों को बीच में ही छेद डाला था।। ५७ ।। भीन ने अर्द्धन्द्राकार तीवण बान से व्यव-बन्द के साथ उसके प्रमुख को शीघ्र ही छेद दिया । तदनन्तर उस हरिश्मभू मन्त्री ने कणय नामक शस्य से भयंकर भीम के वक्षास्थल पर शक्ति के द्वारा निर्दयतापूर्वक प्रहार किया ॥५८॥ सदनन्तर महापराक्रमी भीन ने धनुष को छोड़ कर तलवार रूपी लता को ग्रहण किया और अपने रह से उसके रच पर उन्नल कर तथा लखाट तट पर श्रेष्ठ तलकार की गिरा कर अर्थात तलकार से लखाट तट पर प्रहार कर उसे पकड़ लिया ।। ५९ ।। सन्नु के सैकड़ों शस्त्रों के समूह से विसका वक्ष:स्वल

१. मीबी म० । २. सिताइ बन्द्रेष० म० । ३. प्रपस्य ब० ।

वारामुकः वाज्यातामुक्तिकाविष्याचितिकाश्वकावविष्टः । बिस्का रणे कुमशिक्षं किरेके अस्तक्षकं सुविकृता हि सीर्वेन् ॥६० जनन्यसायारणयास्योगं कालेक युद्धेश्यानियोगानुसम् १ यवार्यसो समुजिदसभासम् प्रतापताचेतुनिय सम्बेग सदर वक्तमधं वरिकामधीरथं विभावकायास अंगः अधीर्यः । तुरक्षाकारम वामध्यमं या पुरसारं संकति वेपाराणाम् ॥६२ जित्यार्ककोतें: संपद्धां च सेतां पुत्रो ब्रमूबे हरिकम्परेय । विमुद्धाराष्ट्रकारासमेग कारायक्रीक विक्रियामारिकाम् ॥६३ सावज्ञनाकोक्य समजंकोस्तिराक्य चापं मृहम्बर्गभेकः । बारोपवामास विका प्रयानका संभावत्वाविषुते कि शुरः ॥६४ संबाध बेनेन सरं प्रभावत्राहास्था बायं सरता सुनीय । एको वनाववित्रहतुमक्रमेण प्राप्तोस्यसंस्थाननिवृत्तवाद्यौ ॥६५ तस्वालुगाकेतनवंद्यवाँच्य सहंत्ररूपनिकतना स सार्यम् । वामुक्तः संततपक्षवामेर्वायेः स्वनामाक्षरपुत्रिकाञ्चेः अ६६ क्रमा तदीये हरिकम्परोऽपि शोक्रोपयाने विक्रमैक्क्रम्याः । भूजे निशातं निषयान रोपं यागेत्रते व्यासक्यूपसन् ॥६७ एकेन तस्यायतमार्गणेव छिएवालप्रभं कदकीम्बर्ग च वन्येन बुदामनिमृत्यवृक्षमृत्यकामास करीटकृटातु ॥६८

तथा दश्य शरीर विदीर्ण हो गया था ऐसा शतायुष नामक योदा युद्ध में धूमध्यक को जीत कर स्क्रोमित हो रहा था सो ठीक ही है क्योंकि शूरवीरता ही राजाओं का आभूषण है।।६०।। प्रतामी क्षत्रक्रित ने अपने नाम को क्षणभर में सार्यकता प्राप्त कराने के लिये ही मानों असाधारण भूववरू से युक्त अधंकर ब्रक्शनियोध को युद्ध में जीत लिया था ।। ६१ ।। जिसने समस्त सेना को कस्पित कर दिया वा तथा जो शहकपीय को निजयपताका के समान यूद्ध में विद्याधरों के आगे-आगे कछता था ऐसे श्रांसम्बद्ध नासक राजा को जब नासक राजा ने वाणों के समृह से नीचे मिरा दिया ।। ६२।। तदनन्तर सिने हुए धनुष से आकाश को आक्छादित करनेदाकी वृष्टि को छोड़नेदाला अधारीय अवंबीर्वित की समस्त सेना को जीत कर आये हुआ ।। ६३ ।। निर्भय अवंबीर्वित ने उसे अनादर के साथ देसकर यजनूत चतुत्र को उठाया और विचा प्रयत्न के ही भदा विया सो क्षेष्ठ ही है क्योंकि वारवीर मनस्य रणावमाय में संभ्रम को भास नहीं होता ॥ ६४ ॥ अर्वेक्सित ने अभाव से अनुव सींचा और उस पर देन से वाण चढ़ा कर इतने कर से छोटा कि एक ही वाल, पंचित के नुवासन के असंक्यातपने को प्राप्त हो गया ।। ६५ ॥ जिनके पृक्क फैले हुए थे तथा जिनके अङ्ग अपने नहम के नक्षरों से मिक्स में ऐसे नामों के द्वारा अर्थाधील है. अन्यपीय के ध्वजवण्य की उसकी ग्रंस रुक्ष्मीकृषी अवा के साथ कह से कहट बारा 11.55 11 बचाबीय ने भी तोचपूर्वक विजयसभी की कीका को तक्तिया के समान दिसनेवाकी एएकी दाहियी मुद्धा पर पंपल कञ्चपकों से युव्ह हीव्य बाज गाड़ दिया ।। ६७ ।। एक लम्बे बाज से उसने उसके छन तथा विजय पताका को छेदा और दूसरे बाम के द्वारा मुकुट के वप्रशास के उत्तर की ओर: एउने वाकी किरलों के युक्र

तस्यार्वाचीर्तेर्वयुद्धोऽप्राचीर्वे विचीत्र चरकेव वक्षेत्रसम्य । बिहास सरसेडपि गिरसामीतिः असेन हं प्राप्तरवाणिकोप्यम् ॥६९ विदार्थ गाराचपरम्पराभिकेंपेय हे श्रवाहनेन सार्वयः। सदायंगीतिः युक्तमे निताग्तं हत्या दिनुं को न निभाति युद्धे ।१७० अचेरबध्यं यूचि कामरेषं प्रधापतिर्वीतंत्रायो विकिये । पुरा सपरवास्त्रवि कामवेर्व प्रवासीतासीर्वेष्ट्रतानिकासः ११७१ बज्ञा वर्ष प्रक्रिकेषारस्य स्वकाहबीधातिकावेण सुद्धे । जवादायाचा हयकम्बरस्य विमा प्रयासेम पितार्ककीर्तेः ॥७२ नमजारामसम्बद्धाः विकास विकास्यानी विवासन् । पुर:स्वितं मीसरवं मदान्यमासोक्ष्यामास हरिप्रंवेभम् ॥७३ अभीयतुरती प्रथमाय बीराककीअयमत्यूजितसस्ययुक्ती । पूर्वापरी बारिनिधी ध्यान्ते कल्पस्य कल्पापरनायकल्पी ॥७४ बकाचिकस्यापि बकस्य पूर्वे बक्तो चिक्तालं गदया जवान । विकासिके प्रस्यक्षमेशं विद्यासरः स्वं करणक्रियाभिः ११७५ गवाश्रहारेच बक्कोऽपि तस्य प्रपत्त एन्छं सुकृटं शिरस्येम् । निपालयासास एका प्रपर्काघारकावेनेव घनोऽव्रिकृटम् ॥७६

चुडामणि को उसाड़ फेंका ।। ६८ ।। अध्यक्षीय ने भारत के द्वारा उस गर्वीले बर्ककीर्ति के धनुष के अभ्रभाग को छेद डाला तो उसने भी उस खण्डित धनुष को छोड़ कर निर्भय हो भाला से जस रणबांकुरे पर जोरदार प्रहार किया।। ६९।। उस समय अर्ककीर्ति वाणों की सन्तत्ति से वेगपूर्वक कवस के साथ अक्षप्रीय को विदीण कर अत्यन्त सुशोभित हो रहा था सो ठीक ही है क्योंकि युद्ध में शत्रु को मार कर कौन मुशीभित नहीं होता ?।। ७० ।। जिसप्रकार पहले पृथिवी पर तपस्या करनेवाले प्रथम तीर्थक्टर खुषभदेव ने कामदेव को जीता मा उसीप्रकार निर्भय राजा प्रजापति ने युद्ध में दूसरे के द्वारा अजय कामदेश नामक राजा की जोता था ।। ७१ ।। अर्कं कीर्ति के पिता ज्वलनजहीं ने अध्वयीय की विजयाभिलाया के साथ किसी प्रयास के बिना ही अपने बाहबरू की अधिकता से युद्ध अन्त्रक्षेत्रर के गर्व की सण्डित कर दिया था ।। ७२ ।। विवाह व जादि सातसी विद्यापरों को जीतकर सुशोभित होते हुए विश्वय ने सामने सहे हुए मदान्ध मीकरण को इसप्रकार देखा जिसप्रकार कि सिंह हाथी को देखता है।। ७३।। इन्द्र के समान अस्यविक पराक्रम से युक्त दोनों वीर युद्ध के लिये एक दूसरे के सन्मक्ष उसप्रकार गये जिस प्रकार कि करुपान्त काल में पूर्व और पश्चिम समुद्र एक दूसरे के सन्मुख जाते हैं।। ७४॥ वस्त्रप्रद विकास संचाप वल-पराक्रम से अधिक वे तो भी युद्ध को नाना क्रियाओं के द्वारा अपनी अनेक प्रकार की शिक्षा-सम्बन्धी विशेषता को प्रकट करते हुए उस विद्याधर ने पहले उनके विभाक बक्ष-स्थक पर गया से प्रहार किया ॥ ७५ ॥ इंबर बक्रमद्र मे भी अवसर प्राप्त कर मोब से बोरवार वर्जना की और गवाप्रहार के द्वारा विर पर स्वित उसके मुकुट की उस प्रकार

**१. नभरवरान्यतवा**ति जिल्ला ४० । २. बिरस्तः म० ।

विरुष्टतिसम्बुष्टुवानके पुँत्वाक विराधिक र रहात ।
को वित्र विवासक र विवासक विद्यान वि

गिरा दिया जिस प्रकार कि वष्त्र के द्वारा मेत्र, पर्वत की शिसर को गिरा देता है।। ७६।। उसके मकूट से चारों ओर गिरे हुए अनेक मोतियों से व्याप्त युद्ध की भूमि ऐसी मुद्दोभित हो रही थी मानों विद्याधर राजलक्ष्मी के अश्रुन्बिदुओं के समूह से ही आधे क्षण के लिये व्याप्त हो गई हो ॥ ७७ ॥ दोनों ओर की सेनाएँ उन दोनों के अचिन्त्य बल, धैर्य और युद्ध के कौशल को देखकर इन दोनों में कोई जीतेगा या नहीं इस प्रकार दु:खी होती हुई सन्देहरूपी भूका पर मन से आकृत हुई थी ।। ७८ ।। बलभद्र बिजय यद्यपि बन्य अनेक विद्याधरों को जीत चुके ये तो भी उनका बल और शीर्य अपने समान पराक्रम वाले उसी नीलरथ पर उस प्रकार प्रकट हुआ था जिस प्रकार कि किसी गजराज का बल और शौर्य अपने ही समान पराक्रम वाले किसी धेर्यशाली प्रतिद्वनद्वी गज पर प्रकट होता है ॥ ७९ ॥ युद्ध में दूसरे की सेना से असाध्य नीस्टर्च को बलभद्ध ने हस्टरत्न के द्वारा शीझ हो उस प्रकार मृत्यु की गोचरता को प्राप्त करा दिया जिस प्रकार कि कुद्ध सिंह किसी मदसाते हाथी को करा देता है ॥ ८० ॥ तदनन्तर इस प्रकार बन्य छोगों के द्वारा प्रधान विद्यावरों की यरा देख बीर बीर बहबसीब ने बायें हाथ से सुद्ध चनुष और मनसे शौर्य का आरूम्बन लिया क्यांत् वार्ये हाथ से धनुष उठाकर हृदय में श्राता का भाव घारण किया ॥८१॥ हाथी पर चढ़ा हुआ जहचरीय बस्त्रभद्र आदि अन्य सब योद्धाओं को छोड़ कर यह 'प्रकृष्ट बस्तवान् त्रिपृष्ट कहां है ? कहां है ?' इस प्रकार पूछता हुआ पूर्वजन्म-सम्बन्धी कोष से उसके बागे सड़ा हो गया ॥८२॥ छोकोत्तर बाकार के बारक त्रिपुष्ठ को देखर बस्वधीय ने माना कि मेरी लक्ष्मी के योग्य यही शत्र है दूसरा

!

रधाव समराजिएं परितः सूमिनुन्यस्तकम् क्राकनुन्यसुप्रापतिमानितस्यक्रमस्यस्तयः

विकीर्णीयक विस्तुर्तर्गवनवास्पविष्युत्करैः ॥७६॥

१. सदीवमुक्टोइडैरनिसमीवितकः पारिते

२. हास्यम् म० १ दे, स्वसाव्य म॰ १

सुर्जुनवाराम्बिवानिकविक्षे विद्यासकाव्यापकारसम्सात्।

वाराननेकान्विस्तवंषकी वेकीकृतीस् सुन्वनुषुंचेन ॥८४
वयान्तरात्ते पुर्वासनेन ते सन्विताः वार्क्षवर्षुंवपुंचतेः

वाराः इतिः पुर्वासनेन ते सन्विताः वार्क्षवर्षुंवपुंचतेः

वाराः इतिः पुर्वासनेन ते सन्विताः वार्क्षवर्षुंवपुंचतेः

वाराः इतिः पुर्वासनेन विनमंने चक्कमृता तमिला ।

विच्छेव तां कौत्तुभरत्नवीतिविच्चोवित्तांवान्युक्तर्तं सर्पान् ।

प्वानिकोन्यूलितपावपेन निराकरोस्तावान्युक्तरं सर्पान् ।

पर्वानिकोन्यूलितपावपेन निराकरोस्तावान्युक्तरं सर्पान् ।

वार्वान्युगेन्द्रेः स्वरतुक्तकृत्वृत्तेः वेतिरसो व्योम वरोव कृत्सनम् ।

विभेव वेगेन हरिः कृषा तान्वच्ये व बच्चायुभसिनमञ्जीः ॥८८

वानन्यनेन व्यक्तमेन वीरस्तस्तार स व्योम घरातलं च ।

निर्वापयामास तमाशु विव्युविकासयाम्भोवविष्णुवत्ते विस्त्रम् ।

उरस्यके सा पुरुवोस्तसस्य स्पुरत्करा हारकता वभूव ॥९०

नहीं सो ठीक ही है क्योंकि अधिक गुणवान् में किसका पक्षपात नहीं होता ? ॥८३॥ विधि को जानने बाले जनवर्ती-अभाषीय ने कुटिल किये हुए उन्नत धनुष की डीरी से सब ओर ऐसे अनेक बाण छोड़े जिनका कि रोकना अत्यन्त कठिन था, जो विद्यामय थे और जिनका अग्रभाग वज्र का था ॥८४॥ तदनन्तर पुरुषोत्तम त्रिपृष्ट ने अपने शार्जुनामक धनुष से छोड़े हए बाणों के द्वारा उन बाणों को बीच में ही खण्डित कर दिया जिससे वे फूलों से निर्मित के समान निःसार हो गये सो ठीक ही है क्योंकि दूसरों का भक्त भी सज्जन के लिये गुण का कारण ही होता है। भावार्थ-सज्जन का कोई पराभव करे तो वह पराभव भी उसके गुण के लिये ही होता है।। ८५।। चक्रवर्ती ने विद्या-बल से ऐसी रात्रि का निर्माण कर दिया जिसमें पृथ्वीतल और आकाश एक हो गये थे परन्तु सूर्यं की कठोर किरणों को जीतनेवाले विष्णु के कौस्तुभमणि की दीप्ति ने उसे नष्ट कर दिया ॥८६॥ बद्धबदीय ने विद्यावल से चारों ओर ऐसे संपों की सृष्टि कर दी जिन्होंने कि दृष्टिविषरूपी अग्नि की रेखाओं से दिशाओं को मिलन कर दिया था परन्तु विपृष्ट ने पह्नों की वायु से वृक्षों को उखाइनेवाले गरुड के द्वारा उन सपों को दूर हटा दिया ॥८७॥ अञ्चलीब ने जिनपर सिंह गरज रहे थे तथा जिनकी ऊँची चोटियाँ स्थिर थीं ऐसे पर्वतों से समस्त आकाश को व्याप्त कर दिया परन्तु इन्द्र के समान लक्ष्मी के धारक त्रिपुष्ट ने क्रोध से वज के द्वारा उन्हें शीघ्र ही चूर-चूर कर डाला ॥८८॥ धीर-बीर अव्वग्नीव ने ईन्धन से रहित अग्नि के द्वारा आकाश और पृथ्वीतल को आच्छादित कर दिया परन्तु विष्णु त्रिपृष्ट ने विद्यामय मेघ के द्वारा छोड़े हुए जल से उस अग्नि को शीघ्र ही बुझा दिया ॥८९॥ उसने हजारों उल्काओं के द्वारा आकाश को प्रज्वलित करने वाली अत्यन्त दुनिवार शक्ति छोड़ी परन्तु वह त्रिपष्ट के वक्ष:स्थल पर वेदीप्यमान किरणों से युक्त हार लता

१. बक्षीकृतो म० । २. जितोष्मांचु म० । ३. रेवा म० । ४. न्वियुजन् स म० ।

#### प्रहरिंगी

इत्येवं विकत्तितासर्वकारमसारो वुर्वारस्तुरगयकः करेण वक्रम् । आवास व्यक्तमिकापरीतवारं स्मेरास्यो हरिमिति निर्मयं वजावे ॥९१

## पुष्पितामा

विफलयति मनोरयांस्तनेषं कुलिकाषरोऽपि सहो न पातुमस्मात् । निजनतिसववा मम प्रणामे कुरु परमात्मनि वा परत्र हेतौ ॥९२

## **बार्ट्स्टिकोडितम्**

भीरोमीतिकरं स्ववीयवयनं नैवोमतानानिवं बत्येमध्यनितं परं मृतक्षिक्षोः संज्ञासकं कि हरेः । बत्रं तेन कुकालबक्तसवृत्रं मन्येत कः सरवयान् क्षीयं वाचि न कर्मनि स्थितनित प्रत्याह तं केशयः ॥९३

## वसन्ततिसकम्

भृत्वा तदीय वचनं सभयावनीशै राक्षोश्यमानमपुचलरता स चक्रम् । तत्त्राय दक्षिणकरं मृगराजशत्रो राज्ञापयेति निगदन्युहुदश्चदिः ॥९४

#### स्रग्धरा

एतत्ते बङ्गमुगं प्रवितरिपृक्षिरक्षेत्ररत्तावनाङ्गं विद्वन्यस्य प्रतापावविक्रमहितके पूर्वकामो ह्यम्स्यम् । तत्प्राप्तं ने करागं कृतपुकृतवज्ञात्तरकां बेह मत्वा पूज्यं ते नेऽक्षित्रयुग्मं भेटनिभृतत्या तिष्ठ वाग्रेज्य वैर्यात् ॥९५

वन गई ॥९०॥ इस प्रकार जिसके समस्त श्रेष्ठ शस्त्र निष्मल कर दिये गये थे ऐसे उस दुनिवार बद्धव-ग्रीब ने अग्नि ज्वालाओं से व्यास घारा वाले चक्ररत्नको हाथ से उठाया और स्मेर मुख हो निर्मय त्रिपृष्ट से इस प्रकार कहा ॥९१॥यह चक्ररत्न तुम्हारेमनोरथोंको अभी निष्मलक्ररता है, इससे रक्षा करने के लिये इन्द्र भी समयं नहीं है इस लिये तुम अपनी बुद्धि या तो मेरे लिये प्रणाम करने में लगाओ या परमव के लिये परमात्मा में लगाओ ॥ ९२ ॥ त्रिपृष्ट ने यह कहते हुए उत्तर दिया कि तुम्हारा यह वचन कायर मनुष्य के लिये भय करने वाला है उन्नत मनुष्यों के लिये नहीं । जंगली हाथी की गर्जना मृग के बच्चे को तो भयभीत कर सकती है पर क्या सिंह को भी भयभीत करती है ? तुम्हारा यह चक्र कुम्हार के चक्र के समान है उसके द्वारा कौन बलवान माना जाता है ? शूरता वचनों में नहीं किन्तु कार्य में म्यित है ॥ ९३ ॥ त्रिपृष्ट के वचन सुन, बक्षव्यीव ने भयभीत राजाओं के द्वारा देखें जाने वाले उस चक्र को कीन्न ही छोड़ दिया परन्तु जिससे किरणें निकल रही थीं ऐसा वह चक्र 'आजा करो आजा करो' इस प्रकार बार-बार कहता हुआ निष्मुष्ट के वाहिने हाथ में जा पहुँचा ॥९४॥ त्रिपृष्ट ने कहा कि है विद्यन ! यह तुम्हारा वही भयंकर चक्र है जिसका

१. सहनिबहत्त्वा वः ।

# शार्क्तिकिडितम्

वृष्टवा तिव्यवहरतासंस्थितमुक्तवाकोरक्तताने विक् तिष्टू मक्वकनं यथा हपगलं तं विक्वुक्वे युनः । सितग्रीय ममाशु पादपतने शिष्यत्वमालन्वय भेगोऽर्षमुतिपुज्जवस्य तव नो बीसेऽन्यथा जीवितम् ॥९६ कवे तं तु विहस्य नीरधिमना जिल्लुं हयग्रीयक-क्वक्रेण त्वमनेन गाँवतमितर्मालात्वक्रेण वा । भूतो नालयमायुवेरविवरं पूर्णं न मे कि मह-भीवा वाथ न कुवंते सकु सकं क्रम्बा पृति कि जनाः ॥९७ तिष्ठाचे किमु भाषितेन बहुना त्वं यहि मृत्योर्मुखं द्यान्यस्त्रीसुरताभिलावज्यकलं भुँक्श्वाच भूँबाह्वे । कि वा ये परवारसंगमसुक्रमासक्तवित्तास्तु ते ।

शरीर प्रसिद्ध शत्रुओं के शिररछेद से निकले हुए खून से लाल है तथा जिसके प्रताप से तुम समस्त पथिबीतल पर पूर्णमनोरथ हुए थे। वह चक्र अब पूर्व पुष्य के प्रभाव से मेरे हाथ में आ चुका हैं। उसका फल यदि तुम्हें इस भव में अभोष्ट है तो हे सुभट! निश्वल रूपसे मेरे चरणयुगल को पुज्य मानो अथवा धैर्यपूर्वक इस चक्र के आगे खडे हो जाओ ॥ ९५ ॥ बड़ी-बड़ी ज्वालाओं से जिसकी चक्रधारा देदीप्यमान हो रही थी और जो निर्धुम अग्नि के समान जान पड़ता था उस चक्ररत्न को अपने हाथ में स्थित देख त्रिपुष्ट ने अश्वग्रीब से फिर कहा कि हे अश्वग्रीब या तो पैर पड़ने में शीघ्र ही मेरी शिष्यता का आलम्बन लो या कल्याण प्राप्ति के लिये मुनिराज की शिष्यता का सहारा लो। 'मैं' अन्य प्रकार से तुम्हारा जीवन नहीं देखता हूँ ॥ ९६ ॥ समुद्र के समान गंभीर अध्वयीव ने हुँस कर विजयो त्रिपुष्ट से कहा कि क्या तूँ अलातचक्र के समान इस चक्र से गवित बुद्धि नहीं हो रहा है ? और क्या मेरा विशाल घर शस्त्रों के द्वारा निष्छद्र रूप से नहीं भरा है ? अथवा निश्चय से नीच मनुष्य क्या खली को पाकर संतोष नहीं करते ? अर्थात् अवस्य करते हैं। भावार्थ-जिस प्रकार नीच मनुष्य खली का टुकड़ा पाकर संतुष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार तूँ अलात चक्र के समान निःसार इस चक्र को पाकर गर्वित हो रहा है। तुझे यह निःसार चक्र बहुत बड़ा शस्त्र जान पड़ता है जब कि मेरा विशाल घर शस्त्रों से ऐसा परिपूर्ण है कि उसमें लिस्न रखने की छिद्र भी साली नहीं है।। ९७।। यह सुन त्रिपृष्ट ने कहा कि मूर्स ! आगे खड़ा हो, बहुत कहने से क्या लाम है ? तूं मृत्यु के मुख को प्राप्त हों, आज युद्ध में परस्वी के संभोग की अभिलावा से उत्पन्न होने वाला फल भोग । जिनका चित्त परस्त्रियों के समागम रूप सुझ में अत्पन्त आसक है वे क्या शत्रुओं को वश करने वाले राजा के विद्यमान रहते हुए चिर काल तक जीवित रहते हैं ? ॥ ९८ ॥ इसके उत्तर में अध्वप्नीय ने कहा कि जो मेरी जूँठन है तथा घरण युगल की धूली के

१. रिववर बार्च । ३. कितनाम् मा । ३. भुक्तवाद्य मा वार्च । ४. मूढान्तरे मा । ६. के बार्च ।

#### सम्बंध (

मृत्कोत्बृष्टं मदीयं क्रमपुगकरबात्बुत्यमस्वन्तरायात् प्राप्तेवं सोष्टवाण्यं समयस्त्रत्वां गृतिस्तरत्वं विमुद्धः । सुप्राणां वातितृष्टिर्मेयति भृति यशः सिक्यमात्रेऽपि सम्बे काविण्येष्टात्ति सोस्तर्यः सम्बु श्रूवये सीक्ष्मेत्ररिक्षय त्यम् ॥९९ साद्वेस्तिविक्रीसितस्

कारं प्राप्य स विष्णुरेवसंबदन्यत्प्रासंयोस्तवं तत्रे प्राप्तरो विभवं करोत्रि कुष्तवं कहारं युवा सावसम् । इत्युक्ते ह्यकन्वरेव पक्षवं निर्मारस्तरस्तात्वकात् तत्कृष्टवास्य कारो गृहाच स इति क्षित्रं हृरिः प्राक्तियत् ॥१०० यास्त्रसारिकी

अवकम्ब्य हरेस्तवा तदाक्षां विनिवृत्त्वासु रवाञ्चमाणिरङ्गे । समयातवदावकन्यरस्य स्फुरवर्षियुंकुदं क्षिरः क्षिरोवेः ॥१०१ सार्युक्षविकीवितस्

हत्वैवं हयकस्वरं निजरिपुं व्यक्तेच वारामकच्याकायस्कवितेन तेम न तथा रेजे पुरोवतिना । वैराइंसनसंपर्व सह नृपैः पश्यक्तभोकिञ्चानावद्याजयवायनास्त्रकिभृतां वक्रेण विष्मुर्वेवा ॥१०२ • इत्यसगहते व्यवद्वंमानचरिते महाकाव्ये त्रिपृष्टविवयो नाम नवनः सर्गः

तुल्य अथवा खली के टुकड़े के समान है ऐसे इस पर्त्यर के लण्ड रूप चक्र को पाकर तूँ अत्यन्त राग से गिंवत और विमृद्ध हो रहा है सो ठीक ही है क्योंकि पृथिवी पर एक सीय के मिसने पर भी शुद्ध मनुष्यों को अत्यन्त संतोष होता है। यदि तेरे हृदय में कुछ शक्ति है तो तूँ शीघ्र ही इसे छोड़ ॥ ९९ ॥ चक्ररत्न को पाकर विष्णु ने इस प्रकार कहा कि तूँ मेरे चरणों में नमस्कार कर और हृदय के भीतर विद्यमान इस मिच्यागर्व को छोड़ दे तो मै तेरा पहले जैसा वैमव कर दूंगा। इस प्रकार कहने पर अध्वयीय ने तत्काल जिसकी कठोर भत्संना की थी ऐसे विष्णु नारामण पर्यारी क्रियुट ने कुपित होकर 'इसका शिर यहण करो' यह कहते हुए शीघ्र ही चक्र को चला दिया ॥ १०० ॥ उसी समय कियुट की उस आजा का अवसम्बन लेकर वह चक्ररत्न शीघ्र ही सुद्धभूमि में लौटा और उसने जिस पर देदीत्यमान किरणों से मुक मुकुट लगा हुआ था ऐसे व्यवचीय के मस्तक को उसके कण्ड से नीचे यिरा दिया ॥१०१॥ इस प्रकार अपने शत्र अध्वयीय को मारकर सामने खड़े हुए तथा चक्रधारा की अस्त ज्वाखाओं के हारा लाल-लाक परलवों से मुक्त की करह विद्यानाल कर को संपत्र का सामने खड़े हुए तथा चक्रधारा की अस्त ज्वाखाओं के हारा लाल-लाक परलवों से मुक्त की करह विद्यानाल के स्वाय का सामने साम देसने वाला विष्णु उस प्रकार सुझोनित तहीं हुआ था जिस प्रकार कि समय वाचना के लिये अञ्जलि बाँककर साम हुए विद्यानारों के चक्र-समृद्ध से सुझोनित हुआ आ। १०२ ॥

इस प्रकार असम्बद्धि हता शोधर्यमानचिता नामकः सहाकाव्य में त्रिपृष्ट की विकास का वर्णन करनेताला सोबा सर्ग समाप्त हुआ ।

१, तमः म० । २. कुमूबं म० व० । ३. अञ्चाहुवा व० । ४. प्रीकापत् म० ।

## दश्वयः सर्गः वंशस्यम्

अवाभिविक्तो विजयेन केशवः समं नरेन्द्रेः सकलेश्च केवरैः ।
पुरा समध्यप्रं जिनं सपर्यया स चक्रमानवं ययोक्तया पुनः ॥१
प्रवामतुष्टेर्गुंगिनः ससंभ्रमेववीरिताशीरिभपूष्य राजकम् ।
पुरस्सरीभूतरवाङ्गमञ्जलो हरिः प्रतस्य वशविविज्ञगीवया ॥२
विशं महेन्द्रस्य महेन्द्रसिभाः पुरा वशीकृत्य निजेन तेजसा ।
रराज वेवं विनमय्य मागवं पराद्धंतद्द्रसिवित्रभूवणेः ॥३
ततो वरादि तनुमच्युतो नतं सुरं प्रभासं च परानिप क्रमात् ।
उपागतान्द्रीपपतीनुवायनैरितिष्ठिपताक्षिज एव वामिन ॥४
स भारताद्धं परिसम्मितैविक्तियाय सर्वं करवं यथेच्छ्या ।
ततः पुरं पीवनमुच्छित्रव्यजं विवेश पौरैः परिवायं पूजितः ।॥५
हरेक्वीचीमवसम्भगयकां प्रसावतः श्रेणिमवाप्य वाव्छिताम् ।
अभूत्कृतावां रचनुपुरेश्वरो न वर्षते कः पुरुषोत्तमाधितः ॥६
वयं पतिवां विजयाद्धंवासिनां वहष्यमस्येव निवेशम ।वरात् ।
इतीरियत्वा सह तेन वेचरान्मुनोच सन्मान्य यशक्रमं विभुः ॥७

## दश्चम सर्ग

अथानन्तर समस्त राजाओं और विद्याधरों ने विजय बलभद्र के साथ जिसका राज्याभिषेक किया था ऐसे नारायण त्रिपृष्ट ने पहले जिनेन्द्र भगवान् की पूजा कर पच्चात् यथोक्त यथोक्त विधि से बकरत्न की पूजा की ॥ १ ॥ तदनन्तर प्रणाम से संतुष्ट और हर्ष से परिपूर्ण गुरुजनों ने जिसे आक्षीविद दिया था तथा जिसके आगे महामाङ्गलिक चकरत्न चल रहा था ऐसे त्रिपृष्ट ने दशों दिशाओं को जीतने की इच्छा से प्रस्थान किया ॥ २ ॥ महेन्द्र की समानता रखने वाला त्रिपृष्ट, सर्वप्रथम अपने तेज से पूर्व दिशा को वश कर तथा मागध देव को नमीभूत कर उसके द्वारा दिये हुए नाना प्रकार के श्रेष्ठ आभूषणों से सुशोभित हुआ ॥ ३ ॥ तत्पश्चात् नारायण ने विनत होकर आये हुए बरतनु और प्रभास नामक देव को तथा उपहार लेकर कम से आये हुए अन्य द्वीपों के राजाओं को उनके अपने ही स्थान पर प्रतिष्ठित किया । भावार्थ—जो जहाँ का राजा था उसे वहीं का राजा रहने दिया ॥ ४ ॥ उसने सीमित दिनों के द्वारा सम्पूर्ण भरतार्थ क्षेत्र को अर्थात् विजयार्थ पर्वत के दिसाणदिग्वर्ती अर्थभरत क्षेत्र को स्वेच्छा से करदाता बनाया पश्चात् नागरिक जनों ने घेर कर जिसकी पूजा को थी ऐसे त्रिपृष्ट फहराती हुई पताकाओं से सुशोभित पोदनपुर में प्रवेश किया ॥ ५ ॥ रयनूपुर नगर का राजा ज्वस्न जसी हिर के प्रसाद से नायकिदहीन, विरकाङ्गित उत्तर श्रेणी को प्राप्त कर कृतकृत्य हो गया सो ठीक ही है क्योंकि पृष्ठवेत्तम—नारायण अथवा उत्तम पुरुष का आश्रय करने वाला कौन पुरुष वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है ॥६॥ विजयार्थ पर्वत पर रहने

१. पूरितः म० ।

यवावयापुण्क्ष्य सतः प्रवावतिः स्वववरित्रस्य पुरेव यावयोः ।
पवास सचाद् सहं सीरपाणिमा सत्तं हैं स्वव्या विनयो विसीयते ॥८
प्रमानपर्यस्तिकरीटकीटिना निषीकालं चरणामुखद्वयम् ।
मुर्वार्णं कीर्ति परिरम्य तानुमी स्वतंत्रसा तं विससर्वतुः समम् ॥९
ययौ तनुव्यमनुविध्य पद्धति परां सतीमां सह वायुवेगया ।
प्रमुख्य तज्यकुष्ववृद्धाणिमा नगव्यस्तिमां सृहुरासमोऽप्यसी ॥१०
नरेववरः वोडक्षाः समन्वतो हिरः सहस्रः क्रमनीयमृतिभः ।
व्यूभिरप्यष्टसहस्रसम्मतः सुरेव्य नित्यं विदराव क्रिक्टरेः ॥११
निरीवय ताच्याव्यमिति प्रवापतिः सुतस्य सत्त्य स्वमनोऽप्रवित्तः ।
स्वयन्यवर्षः सह विप्रियं परं मनोरवेग्योऽप्यतिरिक्तनृतिभः ॥१२
स भूपतीमां च नभोविक्वव्यां नवप्रभाकों मुकुदेषु वादयोः ।
विनन्तरेष्विमुमरीचिनिर्मकां निवाय कीर्तिः च क्षवास वेदिनीम् ॥१३
स्वपावनचान्तविवस्य विश्वया स्वरन्वकानवकोक्य वेदावः ।
परानुकम्यानकरोइयावविद्यावयो हि प्रवतेषु साववः ॥१४

वाले आप सब विद्याघरोंका यह ज्वकनजटी स्वामी है, आदर से इसी की आज्ञा घारण करो यह कह कर विष्णु ने यथाक्रम से सम्मानित कर ज्वलवजटी के साथ समस्त विद्याघरों को छोडाकर-विदा किया ।। ७ ।। तदनन्तर राजा प्रजापति से पूछ कर त्रिपुष्ट ने बलभद्र के साथ सर्वप्रथम विद्या-घराधिपति ज्वलनबटी के चरणों में प्रमाण किया सो ठीक ही है क्योंकि सत्पुरुषों की लक्ष्मी विनय का ही प्रदान करती है ।। ८ ।। प्रणाम के लिये शुके हुए मुकुट के अग्रभाग के चरणकमलयुगल को पीडित करने वाले अकंकीर्ति का हुएं से आलि जून कर बलभद्र और नारायण ने उसे अपने तेज के साथ विदा किया । भावार्थ-ज्वलनजटी के पुत्र वर्षकीर्ति ने जाते समय विजय और त्रिपुट्ट दोनों के चरणों में शिर शुका कर नमस्कार किया तथा दोनों ने हर्षपूर्वक आलि जून कर उसे विदा किया। वर्षकीति के माध्यम से इनका तेज विद्याघरों के निवासक्षेत्र में विस्तृत हुवा था।। ९।। विद्याधरों का इन्द्र ज्वलनजरी अपनी पुत्री को सती स्त्रियों की श्रेष्ठपद्धति का उपदेश देकर तथा अपनी स्त्री बाबुबेचा के साथ, उसके अश्रपूर्णनेत्रों को अपने हाथ से बार-बार पोंछ कर चला गया ॥ १० ॥ सोलह हजार राजाओं, बाठ हजार सुन्दर स्त्रियों तथा कि दूरता की प्राप्त हुए बनेक देवों से युक्क चिपुन्द नारायण नित्यप्रति सुक्षीभित होने खगा ॥११॥ इस प्रकार राजा प्रकायति अपने मन के अमुकूछ चलने वाले उस पुत्र के साम्राज्य की देस कर मनोरयों से भी अधिक विभूति के धारक अपने बन्धुओं के साथ अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ १२ ॥ वह त्रियुष्ट, पैरों के नख-सम्बन्धी कान्ति के समृह को राजाओं तथा विद्याघरों के मुकुटों पर और चन्द्रमा की किरणों के समान निर्मेल कीति को विशाओं के बीच स्थापित कर पूषियों का शासन करने लगा ॥ १३ ॥ वया से जाद बुदिवाले नारायक में मन्त्री की किक्स से अपने बरणों में सुके हुए शतुओं के बच्चों को देख कर उनपर बहुत भारी दबा की सो कीक ही है क्योंकि सत्पुरुष नमाजनों पर बयाजु होते ही हैं ॥१४॥ उस समय

१. सिरसा प्रदूबे में। २. स्ववेशसा में।

श्रकाकमृत्युनं वसूत्र वेहिनां मनोरवानाममितनंकोक्यन
श्रक्कयप्रवाद्यात्तात्तरयमाणिनी तवीयपुष्येत घरापि सा सवा ॥१५
वृद्धाय सर्वत्र सवा द्यारीरमां वसी तविच्छा मनुवर्तयस्मनत् ।
महीरतः सासनमात्रमम्बुदाः सुगन्धितोयं वयुष्टविने विने ॥१६
वयास्त सर्वर्तुंगणो निरन्तरं निज्ञृत्तामां प्रसर्वेद्य बीद्याम् ।
समं समन्योग्यविरोधवानिय प्रभुत्वमाद्यवर्षकरं हि बक्तिणः ॥१७
सुराज्ञि सिस्तन्यरिपाति मेविनीमनूनवृत्तेषु समुभ्रतात्मसु ।
भृषेकामानापुत्रयौवनिवयां कुचेषु काठिन्यमभूष्य सोव्मता ॥१८
अवामसायुष्ययोषु सायति वयत्यु कान्ति वयत्येषु केवलम् ।
परिष्कवर्षं नयनेषु योवितायकस्यतान्तर्मेलनत्वमध्यसम् ॥१९
सदान्तराजेषु वरासु वर्षणाप्रंको विकारप्रसरापहारिषु ।
अवायताभ्रेषु विवित्रक्यता निर्यंकं गाँजतमध्यकारणम् ॥२०

उसके पुण्य से प्राणियों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, कोई भी मनुष्य मनोरथों का अगति नहीं था तथा पृथिवी भी सदा विना जोते हुए प्राप्त होने वाली उत्तम धान्य से सुशोभित रहती भी ॥१५॥ सब स्थानों पर सब समय प्राणियों के सुख के लिये त्रियुष्ट की इच्छा के अनुसार वायु बहती थी और मेघ प्रति दिन मात्र पृथिवी की धूलि को घोने वाले सुगन्धित जल की वर्षी करते थे।।१६।। परस्पर के विरोध से युक्त होने पर भी समस्त ऋतुओं का समूह अपने वृक्षों और लताओं के पुष्पों द्वारा एक ही साथ उसकी उपासना करता था सो ठीक ही है क्योंकि कक्रवर्ती का प्रमुख आक्चर्य कारी होता ही है।।१७।। उस उत्तम राजा के पृथिवी का पालन करने पर काठिन्य-कठोरता और सोष्मता-उष्णता से भरपूर यदि था तो प्रगांढ यौवन से सुशोभित मृगमयनी स्त्रियों के अनून वृत्त-स्थूल और और गोल तथा समुन्नतात्मा-उत्तुङ्गाकार स्तनों में ही था वहाँ के अनून वृक्ष- उत्कृष्ट चारित्र से युक्त तथा उदाराशय मनुष्यों में काठिन्य-निर्देयता और सोष्मता अहंकार से परिपूर्ण नही था।। १८।। जिन्होंने साघुश्रवण-उत्तम कानों को प्राप्त किया था, अर्थात् जो कानों तक लम्बे थे, जो सामित लम्बाई से सहित कान्ति को धारण करते थे तथा जो धवल--निर्मल थे ऐसे स्त्रियों के नेत्रों में ही है चट्चलता तथा मीतर की अत्यधिक मिलनता—श्यामलता दिखाई देती थी वहाँ के उन मनुष्यों में जिन्होंने कि समी-चीन बास्त्रों का श्रवण प्राप्त किया था अर्थात् जो उत्तम शस्त्र सुना करते थे, जो सायति— उत्तर काल-सुन्दर भविष्य काल से सहित् कान्ति का घारण करते थे, तथा स्वभाव से धवल-निर्मल थे, चञ्चलता और अन्तरङ्ग का कलुषितता नहीं दिखाई देती थी।।१९।। जो सदा अन्तरङ्ग से आई रहते थे तथा पृथिवी पर वर्षा करने से जो बूलिविकार के समूह को दूर करने बाले थे ऐसे मेघों में ही विचित्ररूपता—नाना आकृतियों को घारण करना, तथा कारण के बिना निरर्यंक गर्जना भी पाई जाती थी किम्तु वहाँ के उन मनुष्यों में जोकि सदा अन्तरकू से बबाकु थे, और धर्मामृत की वर्षा पाप विकार के समूह को दूर करने वाले थे, विविधकपता-नानारूप बनाना और कारण के जिना ही निष्प्रयोजन गर्जना—बहुत बकवाद करना नहीं शाया

१. काचन ४० । २. परिष्कृताः ४० ।

प्राथम्बोर सता विकासिता बाह्य पुत्राचित्रस्य निश्चिता ॥२१ अपूनसरमा बहुरस्नक्षामिनी अहाबावा जीरराया समन्तितीः । तुः अवेशां स्थितिकृतियन्तं प्रस्तिकृतिकृतिकाणुराक्षयः ॥२२ काराकरेषु कार्यकापरेऽभवन्तं चीवसं कृताकवृत्तिकारताः । महोत्पले जीनिकारेषु च किसी कारियालिकामकाहिन्स्मणम् ॥२३ सुनिविध्यक्ष्यासंकर्तन् यावयी संबुद्धियोऽकिः युननिविधुनीतपु । बुद्दासंबोद्धमूबहिरेव नीरियु रकुरवृद्धिविश्वासनस्या सनीविभिः ॥२४

जाता या ॥२०॥ जो पृत्रिवीतल पर अलक्क्क्वीय थे लॉक्चे योग्य नहीं थे, प्रसस्त बंब ये-जिन पर बांसों के उत्तम वृक्ष लगे हुए वे तथा को अवाई की भारण कर रहे वे ऐसे पर्वती में ही विपक्षिता-प्रश्नों का बभाव या तथा निवित्त रूप से दूर्वार्गवित- ऊँचे नीचे खोटे मार्ग में गमन करना पाया जाता था किन्तु वहीं के उन क्य मनुष्यों में जो नादरणीय मर्यादा-सम्पन्न थे, प्रशस्त वंश-उच्च कुलीन थे तथा तुः कृता-उदारता को भारण करते थे, विपक्षिता विरोध तथा दुर्मार्गगतिता सोटे मार्ग में घठना दुराचरण नहीं पामा जाता या ॥२१॥ अतुनसस्य जिनमें बड़े-बड़े जीव जन्तु थे, बहुररनवाली-जो बहुत रत्नों से सुशोभित थे, अत्यन्त हिस्सुत थे और गहराई वाले थे ऐसे समुद्र ही प्रसिद्ध तथा दुष्ट मगरमच्छ बादि बाही से यक्त होने के कारण अभिलाबी मनुष्यों के लिये अत्यधिक कठिनाई से प्रवेश करने के योग्य स्विति की धारण करते थे किन्तु वहाँ के वे मनुष्य, जो अनुनसत्त्व-प्रवरूपराक्रमी थे, बहरत्नधाली-की सम्ब-रदर्भनादि रत्नों से मुशोभित थे, महाशय-उदार अभिप्राय वाले थे, और धीरता-गम्भीरता से यक्त थे, प्रसिद्धदुर्गाहता - वसीकरण की अशक्यता के कारण याचकों के लिये अत्यन्त दुःप्रवेशः मही ये अवित उनके समीप गायकों का अवेश करना कठिन नहीं था ।।२२।। कलावरी-केटा के चारकों में वदि प्रदोषसञ्ज-रात्रि के प्रारम्भ माग का समानम, सर्य-हुळा पक्ष में कळाजों का क्षम होना, वृद्धि-शुल्क पक्ष में ककावीं की वृद्धि होना और वकता -कुटिलंसा में सब बस्तुएँ वदि थीं तो चन्द्रमा में ही थीं वहाँ के कलाकारी मनुष्यीं में प्रदोषसञ्ज अत्यन्त दीवी मनुष्यीं का संसर्ग, बाग-सङ्गुणों का हास, वृद्धि-असद्गुणों की वृद्धि और वक्रता-मांवाचारिता वे सब नुष सही के । इसी प्रकार पृथिकों में यदि जबस्यिति--- वर में स्विति--- निवास था तो महात्यक क्षाक में ही का वहां के मनुष्यों में कहरियति मुखेर की स्थिति वहीं वी तथा मित्रवरु सुर्वे के बार से यदि विज्ञासक किसास या तो जीनिक्य कमाठी में ही या अयदि करेल ही सूर्य के अस से विकसित होते के बहु के मनुष्यों में विभवता निर्मी के बत ते विज्ञान संपत्ति बहुद का विस्तार नहीं या किन्तु जपने पुरवान के या शर्या सुन्दर कर बारे पदार्थी में यदि की श्रुविका अधिकों के किये अरुपन किया को ती अधिकों का गरी कर की है मनुका सुविधिय कारून विकास नहीं था। असमीत्तुनहीं कुछों का अनुवारण करने वालों में गरि कोई प्रमुखित

वभार हारो गुजवासु केवलं सुवृत्तामुत्तात्मकतायनारतम् ।
सवा परेवां मिनिवालायुकः सुवातकपेषु कलवमगृहीत् ॥२५
शिवावियोगव्यपया इत्तीकृतो निवासु कोको भृवि कामुकेव्वभूत् ।
ननाम मध्यः कुवभारपीडितो नितन्विनीनां न च हुवंकः पर ॥२६
इति प्रजासु प्रतिवासरं परां स्थिति वितन्विनयतीयतंश्वमः ।
ररक्ष रत्नाकरवारिनेवालां वसुन्धरामेकपुरीमिवाल्युतः ॥२०
वसूत कालेन यथाकमं सुतौ स्वयंप्रभा कन्यकया सहैकया ।
सुकोवावच्छो सममायतेलिया वरेव तस्य प्रमदाय वस्तम्भा ॥२८
प्रतेपः श्रीविजयोज्यज सुतस्ततः कनीयान्विजयो यशोधनः ।
प्रभोत्तरज्योतिरभिष्यया सती सुता च रेजे मुगशावकोचना ॥२९

मकरन्द का प्रेमी था तो भौरा ही ,था वहाँ का कोई मनुष्य सुमनीऽनुवर्ती—विद्वज्जनों का अनुसरण करनेवालों में मधुप्रिय—मदिरा का प्रेमी नहीं था। इसी प्रकार भोगी—फन से युक्त जीवों में यदि कोई विद्वज्जनों के द्वारा दुरासद —किठनाई से प्राप्त करने के योग्य था तो स्फुरद्दि-जिह्वात्मता—लपलपाती हुई दो जिह्वाओं के कारण सौप ही दुरासद था, किन्तु वहाँ भोगी—भोग किछास से सम्पन्न जीवों में विद्वज्जनों द्वारा स्फुरद्दिजिह्वान्मता—प्रकट दुर्जनता के कारण कोई अन्य मनुष्ठ्य दुरासद नहीं था। वहाँ सब सज्जन थे और सब को सब से मिलना सरल था।।२४।। गुणवान् वस्तुओं में यदि कोई निरन्तर सुवृत्तमुक्तात्मकता—उत्तम गोल मोतियों से तन्मयता को घारण करता था तो हार ही करता था, परन्तु वहां कोई मनुष्य सुवृत्तमुक्तात्मकता—सदाचार हीनता को घारण नहीं करता था। इसी प्रकार सुजातरूप—सुन्दर पदार्थों में यदि कोई दूसरों के कलाव—नितम्ब को ग्रहण करता था तो मणिमय मेखला का सूत्र ही करता था, वहाँ का कोई मनुष्य दूसरों की कलत्र—स्त्री को ग्रहण नहीं करता था।।२५॥ पृथ्वित पर कामीजनो में रात्रि के समय-यदि कोई प्रिया के वियोगजनित पीड़ा से कुश किया जाता था तो चकवा ही किया जाता था, वहाँ कोई अन्य मनुष्य रात्रि के समय स्त्री के वियोग जित्त दुःख से कुश नहीं था। इसी प्रकार यदि कोई नत होता था—सुकता था तो स्तनों के भार से पीडित हुआ स्त्रियों का मध्य भाग ही नत होता था, वहाँ कोई अन्य दुवँल मनुष्य नत नहीं होता था।।२६॥

इस प्रकार जो प्रजा में प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट स्थिति को विस्तृत करता या तथा विसकी व्ययता नष्ट हो चुकी थी ऐसा त्रिपृष्ठ नारायण समुद्रान्त पृथिवी को एक नगरी के समान रक्षा करता था।।२७। तदनन्तर जिस प्रकार पृथिवी ने उसके हर्ष के लिए विस्तृत लक्ष्मी के साथ सुकोश — उत्तम लजाना और दण्ड — सैन्यवल को उत्पन्न किया था उसी प्रकार उसकी प्रियस्त्री स्वयंप्रका ने उसके हर्ष के लिये समयानुसार क्रम से एक कन्या के साथ दो पुत्रों को उत्पन्न किया ॥२८॥ वहे पुत्र का नाम श्रीविजय था जो शत्रुओं को संतप्त करने वाला था, और उससे छोडे पुत्र का नाम श्रीविजय था जो शत्रुओं को संतप्त करने वाला था, और उससे छोडे पुत्र का नाम विजय था जो कीर्ति रूपी धन से सम्पन्न था। पुत्री का नाम क्योतिः क्रमा था। मृग के बच्चे के समान नेत्रों को धारण करनेवाली श्रीतिः प्रभा अस्पविक सुशीभित होती थी।।१९॥ वे श्रीकी

१. मामतिष्मिया ब०

विद्यार्थं स्तान्त्रमुक्तात् सुरी क्ष्रुक्तियेण सर्ग समन्ततः ।
विकाय कार्या तनुमा स्वमासरे अनुम ग्रीकेन समा च केन्नम् ॥३०
मरेग्निकास् सम्विद्यान्त्र सुरक्ष्युक्ते च समस्तितिषु ।
अवायतुस्ती नितरां च बीशकं ककासु सर्वासु च सापि क्रम्यका ॥३१
व्यक्तिया दूतमुक्तानमञ्जपुत्रां निज्ञम्य मार्थं तपसि प्रतितित्तम् ।
प्रवापतिस्तत्वभित्यविन्तविद्याय वृद्धि विषयेषु विःत्पृहान् ॥३२
स एव चन्यो रचनुपुरेश्वरो मतित्र्य तस्यैव हितानुबन्धिनी ।
सुक्तेन तृष्णामवयक्रपञ्चराय् विक्रित्यते श्री दुरतिक्रमावि ॥३२
क्रित्रमावाः क्षणमक्षुरा न कि क्रिन्तित वेद्योऽपि सुक्तस्य संसुती ।
तवापि जीवः स्वहिते न वर्तते करोत्यकार्यं वत बोववुक्तियः ॥३४
यथा यथायुर्गम्ति प्रतिक्षणं तथा तथा प्राणितुनेव क्ष्यम्बति ।
अशक्तमात्मा विवयवैद्यतिकृतो न कायते तृतिरचास्यं तैरिप ॥३५
नंदीसहस्रेरिव यावतां पतिस्तन्त्वपाविन्यनसंवयैरिव ।
क्रिराय संतुष्यति कामधस्मरो न कामभोगैः पुच्यो हि वातुचित् ॥३६

पुत्र शरीर की विशेषता के साथ सब और से किया के गुजों का अनुकरण कर रहे ये तथा पुत्री कान्ति के द्वारा अपनी माता को जीत कर उत्पन्न हुई थी। वह मात्र श्रील से माता के समान थी।।३०॥

राजिवशाओं में, हाथी की सवारी में, घोड़े की पीठ पर चढ़ने में तथा समस्त शस्त्रों में वे दोनों पुत्र अस्यन्त कुशलता को प्राप्त हो गये। इसी प्रकार वह कम्या भी समस्त कलाओं में चतुराई को प्राप्त हो गयी।।३१॥ तदनन्तर राजा प्रकापित ने एक समय कूढ़ के मुख से सुना कि विद्याघरों का राजा ज्वलनजाटो तप में प्रतिष्ठित हो गया है अर्थात् उसने मुनि वीका ले ली है, यह सुनते ही वह भी तत्काल बुद्धि को विषयों में निःस्पृह कर इस प्रकार विचार करने लगा।।३१॥ वह रमनुपुर का राजा ज्वलनजाटो ही घन्य है और उसी की बुद्धि हित में लग रही है जो कि इस अत्यन्त कठिन तृष्ट्या क्या प्रजाय पिंवड़े से अनायाश निकल गया है ।।३२॥ समस्त पदार्थ क्या का समम्बूर नहीं हैं। संसार से क्या सुख का लेश भी है। किर भी बोद है कि यह ज्ञान का दरिष्ठ जीव बारपहित में प्रवृत्ति नहीं करता, किन्तु इसके विपरीत सकार्य करता है।।३३॥ प्रत्येक समय जैसे जैसे बाय गलती जाती है वैसे वैसे यह जोवित रहने की ही इच्छा करता है। यह जीव असमय हो विपर्यों के वती-मृत हो रहा है परन्तु उन विषयों से भी इसे तृति नहीं होती ।।३४॥ जिस प्रकार हवारों नदियों से समूद्ध, और ईयन के समूह से विपन संतुष्ट नहीं होता ।।३४॥ जिस प्रकार हवारों नदियों से समूद्ध, और ईयन के समूह से विपन संतुष्ट नहीं होता ।।३५॥ मेरे प्राणतुल्य नाई हैं, यह इष्ट पुत्र के प्रत्य सित्र हैं, यह इष्ट पुत्र हैं, यह पित्र सात्र हैं, यह स्व हैं होता ।।३५॥ मेरे प्राणतुल्य नाई हैं, यह इष्ट पुत्र हैं, यह प्रत्य कि स्व प्रत्य हैं, यह स्व

रं. यहनस्तृत्रकाकार्यक्षये रावि तृत्वेहुस्तितनंतीयार्यः ।

म पु परमयुक्तैः पुनानको बक्तवारा खल् कालि कर्ममः ३१७ २३

इसे पम प्राणसभाः समाभयः सुतोऽपसिष्टः सुद्धवेव सस्सभः । इयं च भार्या वनमेतिहरवहो विश्वेतनस्ताम्यति विन्तवन्युवा ॥३७ श्रमाध्यं कर्मफलं समञ्जूते अयं वृत्तान्त्रास्क्रमनेक एव हि । वतः स्वतोज्ञ्यः स्ववनः परोज्ञेष का न विक्रते करका बेहवारिकाम् ॥३८ किनिन्त्रियार्थेः पृथ्यो न विकसा प्रहीयते कालक्तारुपागतः। इवं तु चित्रं न जहाति सान्स्ववं समुच्यितरोऽपि प्रसभं बरातुरः ॥३९ अवस्त्रमाद्यो मचुरं मनोहरं विधानकाले बहुवु:सकारणम्। उश्चासि सन्तो विषयो ह्यां सुवन्यकियाकप्रकाशनं यथा ॥४० सबेतनः स्वातुमिहोत्सहेत को वृषैव ताम्यन्विवयेण्डया गृहे । सुबुस्तरस्यापि जिनेनाकासने भवान्युवेक्सरणप्रुवे सति ॥४१ विवृत्तरागप्रसरस्य यत्सुसं शमात्मनं शादवतमात्मनि स्थितम् । दुरन्तमोहानकतमचेतसः किमस्ति सस्यैककबोऽपि रागिणः ॥४२ जिनोवितं तस्वमवेत्य तस्वतः समीहते यो विषयात्रिवेवितुम् । पिबत्यसी जीविततुष्णया विषं विष्ठाय वाजावमृतं विचेतनः ॥४३ जरागृहीतं नवयौवनं यथा निवर्तते नैव पुनः कवाचन । संबादरारोग्यमपि प्रतिक्षणं विख्यमानं नियतेन मृत्यूना ॥४४

प्राणी व्ययं ही दुली होता है ।।३६।। निश्चित हो यह प्राणी पूर्वभव में किये हुए अपने शुभ-अशुभ कर्म के फल की बकेला ही भोगता है इसलिए अपने आप से अतिरिक्त कोई दूसरा प्राणियों का न स्वजन है और न पर जन है।।३७।। क्या कालवश मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष अपने आप इन्द्रियों की विषयों द्वारा नहीं छोड़ दिया जाता ? अवस्य छोड़ दिया जाता है । आस्वर्य तो यह है कि इन्द्रिय विषयों के द्वारा हठपूर्व के छोड़े जाने पर भी यह वृद्ध पुरुष उन्हें स्वयं नहीं छोड़ता है ।।३९।। सत्पुः रुष, विषयों से उत्पन्न होनेवाले सुख की, अच्छी तरह परिपाक की प्राप्त हए किपाफ फल के मोजन के समान प्रारम्भ में मधुर और मनोहर तथा विपाक काल में अनेक दृ:खीं का कारण मानते हैं ।।४०।। अत्यन्त दुस्तर संसार सागर से पार करानेवाली नीका के समान जिनवर्स के रहते हुए भी ऐसा कौन सचेतन प्राणी होगा जो विषयों की इच्छा से दु:स्वी होता हुआ व्यर्थ ही घर में ठहरने के लिए उत्साहित होगा ॥४१॥ राग के प्रसार से रहित मनुष्य को जो शान्तिमय, स्थामी बौर बात्मिक मुख प्राप्त होता है क्या उसका एक अंश भी दु:बदायफ मोहाग्नि से संतप्त विसवाले रागी मनुष्य की प्राप्त होता है ? अर्थात् नहीं होता ॥४२॥ जो मनुष्य परमार्थ रूप से जिनेन्द्र-प्रजीत तस्य को जानकर विषय-सेवन की इच्छा करता है वह अझानी हाथ में स्थित अमृत को छोड़ कर जीवित रहने की तृष्णा से विष को पीता है ।। /३।। जिस प्रकार वृद्धावस्था से प्रहुण किया हुआ नवयीवन फिर कमी लौट कर नहीं बाता उसी प्रकार नियमित मृत्यु के द्वारा प्रत्येक क्षण कुस होने वासी आयु बीर आरोग्य भी कभी लौट कर नहीं वाला ॥४४॥ पुनर्जेन्स का क्लेम नक्ट करने में समर्थ अत्यन्त कुर्लंभ सम्यक्त्य की पाकर मेरे समान दूसरा कौन प्रमादी मनुख्य होवा जी दक्त्या

मन्त्र क्रियानावातीय कुर्वर कुर्वर क्रियान कर्य विना तपायमा ॥४५ विराक्त क्रियान व्याप्त क्रियान व्याप्त व्यापत व

के विना जन्म को निष्मक धारण करेगा ॥४५॥ जब तक यह बत्यन्त बलवाम् वृद्धावस्या इन्द्रियबल तथा आत्मबल को शरीर से दूर नहीं करती है तबतक मैं आयु के अवशिष्टमांग को यथोक्त तपस्या के द्वारा सफल करता हूँ। भावार्ष —इन्द्रियबल तथा मनोबल के ठीक रहते हुए मैं तपस्या में प्रवृत्त होता हूँ ॥४६॥

तदनन्तर चिर काल तक ऐसा विचार कर राजा ब्रक्कायित ने उसी समय दोनों पुत्रों की बुलाया। क्या आज्ञा है? इस प्रकार हर्षे से अपने चरणों में नमस्कार करते समय उन बलराम और नारायण से राजा ने इस प्रकार कहा । १४%। विद्वानों में अग्रसर रहनैवाले आप लोगों के द्वारा क्या यह संसार की स्थिति अज्ञात है। यह संसार की स्थिति, प्रात, काल, इन्द्रधनुष, मेध और बिजली की लक्ष्मी के समान क्षणभर में नष्ट ही जानेबाली है । १४८।। संयोगिवयोग से युक्त हैं, विभूतियां विपत्ति का निमित्त है, शरीर रोगमय है, सुख दुःस का मूल है, बौवन शीघा नष्ट हो जाता है और जन्म मृत्यु का कारण है । १४९।। यह पुष्प आत्मा के लिए अहितकारी कार्य करने में स्वभाव से कुशल है और आत्मा का हित करने वाल कार्य में अज्ञानी हैं। यदि यह दोनों इससे विपरीत हो आवें तो आत्मा की मृत्ति किन पुरार्थों के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। अर्थात् सभी के द्वारा प्राप्त की जा सकती। अर्थात् सभी के द्वारा प्राप्त की जा सकती। अर्थात् सभी के द्वारा प्राप्त की जा सकती। कार्य में संलग्न हो जावें और बात्स-अहितकारी कार्य में संलग्न हो

क्लेक हुनोरियों में भतादि कारू है। अगय करता हुया यह जिरकाक सार किसी तरह इस दुर्कंग सनुष्य जन्म और प्रवान इंश्वाकुर्वश को आप्त हुआ हूँ ॥५१॥ वहां में समस्त पञ्चेन्त्रियों

१. भीरतः मा । २. मूखायमाहः मर १ दे. वदीयं प्र० ४

समयञ्चेन्त्रयवासिसंयुतः कुलायजीस्तत्र युकाप्रधीरहुन्। विताहितकः समभूवभीशिता वसुन्वरायात्र समुद्रवाससः ॥५२ सहास्मनां सीररबाङ्गवारिनां सदा बन्नी प्राप्रहरी व मे सुती। युवामभूतां ससु अन्यनः फलं किमस्यतोऽन्यञ्जूषि पुष्पशास्त्रिनः ॥५३ अयस्यवस्त्राम्बुजबीक्षणावधिविषरत्तमानां गृहवासवासिमाम्। नबु प्रसिद्धाविजिनेन्द्रसन्ततेः कुरुस्थितिः सा विफलीकृता मया ॥५४ अतोऽनु गच्छाम्यधुनापि पावनीं विगम्बरागां पववीं यथाक्रमम्। विमुक्तिसीस्वस्पृहयैव वासहं निराकरोमि प्रजयं च बुस्त्यजम् ॥५५ निगच पुत्राविति पुत्रवत्सकः प्रकापतिस्तम्युकुटांशुरक्जुभिः। निबद्धपाबोऽपि ययौ तपोबनं विबन्धनं नास्ति हि भव्यचेतसाम् ॥५६ प्रजम्य पादौ वशिनामधीशितुर्यवार्थनामनः पिहितास्रवस्य सः। नरेक्बरेः सप्तक्षतैः परां दघौ घुरं मुनीनां सह शान्तमानसैः॥५७ यबोक्तमार्गेण सुद्धारं परं तपो विषायाप्रतिमं प्रजापतिः। निरस्य कर्माष्ट्रकपाञ्चबन्धनं जगाम सिद्धि निरुपद्रविभयम् ॥५८ अधान्यदा यौदनसंपदा सुतां विगाह्यमानामवकोस्य माधवः । तताम कोऽस्याः सहको भवेहचा वरो बरीयानिति चिन्तयम्पुहः ॥५९

की शिक्त से सम्पन्न, कुलका प्रमुख, तीक्ष्णबुद्धि, हित-अहित का ज्ञाता और समुद्रान्त पृथियी का स्वामी हुआ।।५२।। जो आगे होनेवाले श्रेष्ठ बलमद्र और नारायणोंमे प्रथम हैं तथा सदा आज्ञा-कारी रहे हैं ऐसे तुम दोनों मेरे पुत्र हुए, इससे बढ़कर पृथियी पर पुष्पशाली मनुष्पके जन्म लेने का फल और क्या हो सकता है?।।५३।। आदि जिनेन्द्र की सन्तित में पूर्ववर्ती गृहस्थों की ओ कुलिस्थित संतान का मुख कमल देखने तक रही है उसे मैंने निष्फल कर दिया है। भावार्थ—भगवान वृषभदेव के कुल में होनेवाले पूर्व पुरुषों की यह रीति रही है कि जब तक वे पुत्र का मुखकमल न देख लें तभी तक गृहस्थाश्रम में रहे, पुत्र का मुखकमल देखते ही मुनिदीक्षा ले लेते थे परन्तु मैंने उस रीति को निष्फल किया है अर्थात् आप दोनों के सब प्रकार से शक्ति-संपन्न होने पर भी मैंने अभी तक मुनिदीक्षा नहीं लो है।। ५४।। इसिलये अब मैं दिगम्बरों के पिनत्र मार्ग का यथाक्रम से अनुसरण करता हूँ। मोक्ष सुख की इच्छा से ही मैं तुम दोनों के कठिनाई से छोड़ने योग्य स्नेह को छोड़ रहा हूँ।। ५५।।

पुत्रवरसल राजा प्रजापित पुत्रों से इस प्रकार कह कर उनके मुकुट-सम्बन्धी किरणक्षी रस्सी से बद्धचरण होने पर भी तपोवन को चले गये सो ठीक ही है क्योंकि मध्य जीवों के जिल बौधनेवाला कोई नहीं है ॥ ५६ ॥ उन्होंने जितेन्द्रियों के स्वामी, सार्थक नामवाले विहितासक मुनि के चरणों को प्रणाम कर सात सौ शान्तचित्त राजाओं के साथ मुनियों की धुरा धारण कर लो—मुनियोंका ले ली ॥ ५७ ॥ प्रजापित मुनिराज यथोक्तमार्ग से अत्यन्त कठिन, उत्कृष्ट और अनुपम तप करके तथा अष्टकमँक्पो पाश के बन्धन को नष्ट कर निक्पद्रव लक्ष्मों से युक्त सिद्धि को प्राप्त हुए ॥ ५८ ॥

तदनन्तर किसी अन्य समय पुत्री को यौबनरूपी सम्पत्ति से युक्त देख, 'इसके अनुरूप

स्यमं प्रशिक्तेश्नमपारमधामं अवेद्यवीजैः समितैः समितिः। क्यानुरे कृत्यविभिद्याकेष्यक्या प्रथम्य संवर्धणनित्यमाचाः ॥६० वितः समग्रेज्ञप भवानपुरत्यतः कुशस्य नस्तद्वियमे विशेषतः। करोति कोकस्य रविज्ञभेष ते समीच्छा थीः सवकार्यसर्थनेम् ॥६१ बतः समाचक्व विचिन्य तस्वती मनस्युतायाः सन्तं समार्थ तम्। कुक्षेत क्येण कलानुवादिनिः पींत गरेखेंचु नवादरेंचु प्र ॥६२ उदीरितायामिति वाचि चक्किया तत्ते हुकीत्वं निवसाद भारतीम्। मरोबिकः कुमासितैद्विकन्तर्गाः प्रवृद्धहारांश्वविगद्धकन्त्ररः ॥६३ पतिः कनीयानपि यः विद्याचिको सहात्वका नात्र वयः समीवयते । भवाहसातामत एव नो भवान् वतितव बशुद्धव बुस्तप्रदीपकः ॥६४ यथा न नहात्रमुदीक्यते परं गमसाके चन्द्रकासमाञ्चल । तपापि न क्षत्रमपीह भारते नक्तपुतादा न समस्ति क्पतः ॥६५ चिरं स्ववृद्धचा परिचित्तय यत्नतो वयं विशामी यदि सामनिन्दिताम् । नृपेषु कस्मैचिवलोऽपि कि लबोः समोऽनुरामो भवतीस्वनिक्चवैः ॥६६ न क्यमात्रं म कला न योवनं सबेक्ष सौधाध्यनिमिसमाकृतिः। प्रिवेषु बत्त्रेम निवन्धनोचितं गुणान्तरं तत्पृथगेव योचिताम् ॥६७

कान्ति से उत्कृष्ट वर कीन है' इस प्रकार बार-बार जिन्ता करता हुआ विष्कृष्ट नारायण दु:बी हुआ ॥ ५९ ॥ नीतिनिपुण मन्त्रियों से युक्त त्रिपुष्ठ, जब स्वयं निर्णय करने के किये समर्थ नहीं हो सका तब उसने कार्य के निरंपय की इच्छा से एकान्त में बरुभद्र को प्रणास कर इस प्रकार कहा ॥ ६० ॥ पिता के समक्ष भी आप हमारे कुछ के घुरन्वर ये फिर उनके ब्रशाब में सो विद्येष कर बाप ही घुरन्धर हैं। सूर्य की प्रमा के समान जगत के बन्धकार (पक्ष में बजान ) को नवट करनेवाली आपकी बुद्धि समस्त पदार्थों का दर्शन कराती है।। ६१।। इसलिये हे आयं ! आप परमार्थ से विचार कर भूमिगोबरियों अथवा विद्याधरों में कुछ, रूप तथा कछा आदि मुखीं है अपनी पूत्री के अनुरूप पति बतलाइये ॥ ६२ ॥ तदनन्तर चक्रवर्ती के द्वारा इस प्रकार के अधन कहे जाने पर बलमद्र ने, कुन्द के फुल के समान सफेद दौवों की किरणों से वृद्धि को प्राप्त हुई ह्यार की किरमों से पीवा की युक्त करते हुए यह बचन कहे।। ६३ ।। क्योंकि इस स्रोक में आप जैसे महात्माओं की जबस्था नहीं देखी जाती इसलिये अवस्था से छोटे होने पर भी रुप्यनी से सम्पन्त बाप ही हम कोयों के स्वामी हैं, गति हैं, चल्लस्वरूप हैं तथा कुछ को प्रदीत करनेवाले हैं ॥ ६३ ॥ बिस प्रकार गगनतरू में चन्द्रकेला के समान बाकारवाला कोई दूसरा नक्षत्र नहीं दिखाई देता इसी प्रकार इस भरत क्षेत्र में शीन्वर्ध की अपेक्षा आपकी पूत्री के योग्य, कोई क्षत्रिय श्री नहीं विकार देता है।। ६५।। यदि विश्वास तक यस्तपूर्वक अपनी बुद्धि से विवारकर राजाओं में से किती के किए उस प्रशंसनीय कन्या की देते हैं ती उनमें समान प्रेम होगा इसका निरुपय नहीं है।। ६६।। रित्रयों के सीभाग्य का निमित्त न रूप है, न कका है, न यौवन है और न बाकृति

र. विशा प्रवीर्णः व॰ । २. वनन्विद्यम् व० । ३. वर्षिकी व॰ १ ४. भवतीति निरुवाः म० ।

वतोत्रपुरुपं स्वयमेथ कत्यका वरं पृणीतां स्वभिमा स्वयंवरे ।
विरं प्रश्नुसो निसरामयं विधिविधिक्य साफत्यमुपैतु तरहतः ॥६८
विधार्य कार्यान्तरिमस्पुदारघीरदीयं रामो विरराम मन्त्रिभः ।
समं समेति प्रसिपश्च सिद्धभः स्वयंवरं विक्षु चरैरघोषयत् ॥६९
व्यार्थकीतः सहसा निक्षम्य तस्पुतं गृहोत्वामिततेषसं संतीम् ।
सुतां सुतारां च मनोरमाकृति सहाययो पोवनमम्बरेचरैः ॥७०
ववाच्य रामां विधियैः समस्ततः प्रवेशवेशेषु परिष्कृतं पुरम् ।
स्वयंवरोद्वाहसमुज्जित्रेवंषेः स संदुक्तं राजकुर्कं समासदत् ॥७१
ससंभ्रमं प्रस्पृवितो वकाच्युतौ विकोवय ककाविकतोरगाद् विहः ।
ननाम साम्राज्यकृतोः क्रमद्वयं पुरा स ताम्यां परिरम्भणाचितः ॥७२
तमकंकोतिस्तनवं निरोद्य तौ स्वपादनं सं कमनीयताविधम् ।
सुतां च कान्त्या विद्याग्यक्तम्यकां वभूवतुविस्पयनिद्यक्तेक्षणौ ॥७३
कुल्ल्यकः श्रीविजयः स्वमातुकं सनं वस्तदे विजयेन तत्वाणम् ।
विकोवय तौ सोऽप्यभवन्युवाकुकः सुक्षं किमण्यन्तिववन्यकृत्वर्गतात् ॥७४

हो है; किन्तु पतियों के प्रेम-सम्बन्ध का कारण वह एक पृथक् ही दूसरा गुण है ॥ ६७ ॥ इसिलये कन्या स्वयंवर में अपने अनुरूप पति को अपनी बृद्धि से स्वयं ही वर ले। यह स्वयंवर की विधि विरकाल से अत्यन्त प्रचलित है। उसके द्वारा की हुई यह विधि सफलता को प्राप्त हो।। ६८ ॥

उदारबृद्धि बलभद्र ऐसा कहकर तथा मिन्त्रयों के साथ अन्य कार्य का विचार कर चुप हो गए। 'आपने जो कहा है वह वैसा हो है' इस तरह स्वीकृत कर त्रिपुष्ठ ने दूतों के द्वारा सव विचाओं में स्वयंवर की घोषणा करा दी॥ ६९ ॥ तदनन्तर उचकनजदी का पुत्र सर्ककिति उस समाचार को सुन बोध्र हो। अपने अस्मिततेल नामक पुत्र और सती एवं सुन्दर सुतारा नामक पुत्रों के कर विचायरों के साथ पोदनपुर आ पहुँचा॥ ७० ॥ चारों ओर गोपुरों के समीप ठहरे हुए राजाओं के खिवरों से परिष्कृत नगर को प्राप्त कर वह स्वयंवर-महोत्सव के कारण पहराई हुई ध्वाओं से ब्यास राजदार को प्राप्त हुआ।। ७१ ॥ महलों के तोरणद्वार के बाहर हर्षपूर्वक अगवानी के लिये आये हुए बलमद्र और नारायण को देखकर उसने उन दोनों के चरणों में नमस्कार के पूर्व बलभद्र और सारायण ने आलिङ्गन के द्वारा उसका सत्कार किया था॥ ७२ ॥ अपने चरणों में नम्न, सुन्दरता की चरम सीमा स्वरूप अक्तीति के उस पुत्र तथा अपनी कान्ति से नाग कन्या को जीतनेवालो पुत्री को देखकर बलभद्र और नारायण आश्वर्य से निश्चल नेत्र हो गये। भावार्य—उन दोनों को सुन्दरता देख नेत्रों के पलक गिराना भी भूल गये॥ ७३ ॥ कुल को ध्वास्प ध्वास्प विचाय ने छोटे आई विचाय के साथ अपने मामा अर्ककीति को नमस्कार किया। उन्हें वेस वर्णकिय ने छोटे आई विचाय के साथ अपने मामा अर्ककीति को नमस्कार किया। उन्हें वेस वर्णकिय ने छोटे आई विचाय के साथ अपने मामा अर्ककीति को नमस्कार किया। उन्हें वेस वर्णकिय ने छोटे आई विचाय के साथ अपने मामा अर्ककीति को नमस्कार किया। उन्हें वेस वर्णकिय से हिंदा सुक्ष व्या है ? ॥ ७४॥

१. स्वमतं म० । २. स तम् म० । ३. प्रवेशवेशेषु म० ।

पुरस्तरीनृत्वकाखुतस्ताः अवितां राजावयमुतायाकुकम् ।
स्वयंत्रशा प्रदन्तां स् स्वयुक्तं वर्गोतिताविक्यौ रपुत्रवत् ।१७५
तया सुताराभितविक्यौ सर्ग तिरीवयं प्रधानयतौ स्वयंत्रमा ।
सनोरचेन्त्रसम्बुत्वद्वेतं तौ निर्वावयस्यस्य विना स्वयंत्ररम् ।१७६
स्वणातुसंक्रव्यक्षीकृतेष सा निर्वद्वणायानितिक्यिः प्र्यम् ।
सन्तुता वक्रवरस्य योचितां सनो विचानाति हि पूर्ववस्त्रमम् ।१७७
सुतारया घोषिकपस्य मानसं समाववे तेन तवीयमध्यकम् ।
विविद्यायानुविनरिवित्वतेनुंद्ववंत्रस्यस्तिहरको हि साहकः ।१७८
वनाति गुद्धे सुविद्यक्रवंत्रमा सनोरवाम् क्ववेद्यनुं सहोमुकान् ।१७९
सतीत्रम सर्वाव्यक्तिमा वयस्यया निर्ववित्रान्दाक्षसुतान् क्वमेण सा ।
हिया परावृत्य मुक्तं व्यस्यया निर्ववितान्दाक्षसुतान् क्वमेण सा ।
हिया परावृत्य मुक्तं व्यस्यया निर्ववितान्दाक्षसुतान् क्वमेण सा ।
हिया परावृत्य मुक्तं व्यस्यया निर्ववितान्दाक्षसुतान् क्वमेण सा ।
हिया परावृत्य मुक्तं व्यस्यया निर्ववितान्दाक्षस्य कन्तुरम् ।
वयस्य गाउं कुमुमलका गर्लं भनोक्यक्षेत्र सनोद्वयक्षकितम् ।।८१

तदनन्तर बलभद्र और नारायण जिसके बाने-माने चक रहे में ऐसे क्षर्वकीर्ति ने उत्सव से परिपूर्ण राजमहल में प्रवेश किया। बहाँ पुत्रवष्ट्र सित्व में नक्षीमृत स्वयंप्रभा को देस उसे यथायोग्य आशीर्वादों से सम्मानित किया।। ७५।। साथ ही साथ स्वयंप्रभा ने चरणों में नम्रीमृत सुतारा और अमिततेच को देस स्वयंवर के बिना ही मनोरथग हो उन्हें अपने युव और पुत्री के साथ संयुक्त कराया। भावायं—स्वयंप्रभा के मन में ऐसा विचार हुवा कि सुतारा का अपने पुत्र के साथ और अमिततेच के साथ अपनी पुत्रों का सम्बन्ध हो हो उत्तम होगा।।७६।। चक्रवर्ती की पुत्रों अपनी माता के संकर्भ के बशीभूत होकर ही मानो अभिततेच में अनुराग करने सभी थी सो ठीक ही है, क्योंकि स्थियों का मन अपने पूर्वपित को जान सेशा है।। ७७।। सुतारा ने वीविवय का मन प्रमुख कर लिया और वीविवय ने भी कुटिल कटाकों के व्यक्तिक से ससका मन हर लिया सो ठीक ही है क्योंकि वन्यगर्थों का स्नेह रस वैद्या ही होता है।। ७८।।

तदनन्तर जो अन्यन विशुद्ध लक्षणों से युक्त यी तथा ससीअनों ने जिसका सर्वमङ्गला-चार किया या ऐसी क्योतिःशमा नामक पुनी किसी शुम दिन राजाओं के मनोरवों को क्यां करने के लिये स्वयंवर के स्थान पर गई ॥ ७९ ॥ वहां ससी के द्वारा विश्वित्र के जिनका परिचय विया यदा या ऐसे समस्त राजकुमारों कः अन से स्वरूक्षन कर स्वतं चिरकाल बाद अस्तितिय के गले में भारत बाल दी । माला डालते समय खन्या से उसने व्यवना मुख केर लिया था । ८७ ॥ तक्षणनार सुतारा ने स्थांवर में राजाओं को छोड़कर श्रीविश्वय के कुल्टरकट को कूलों की माला से और दृष्टि व्यवस्थार होने वर भी मन को कामकाल से अन्यति तरह क्षेत्र किया ॥ ८९ ॥

रै: बुबुक्ते सी म+ 1 रे. निवरिक्तिन २० । रे. समाये म+ | ४. स्वयम् म० (

## वसन्ततिलकम्

हत्या यद्योखितमद्यात्मकपोर्विवाहमन्योन्यमृङ्ख्यात्रित्याः । स्वसा बसेन हरिणा स नभक्त्यरेन्द्रो मुक्तविदारस्थमपि स्वपुरं जगाम ॥८२ साम्राज्योगस्यमनुभूय विरं निजेट्टेराह्यस्थीरतितरां विषयेनंनौजेः । साम्राज्योगस्यमनुभूय तिरं निजेट्टेराह्यस्थीरतितरां विषयेनंनौजेः ।

### मालगारिणी

वन तत्वाभनेत्र पीतवासा नरकं सप्तममध्युवास पाषात् । व्यविक्तिपतुरत्तवोरदुःसं विगुजैकादशसागरोपमायुः ॥८४ तसुदीक्य वशोऽवशेषमात्रं बलदेवः सुचिरं विमुक्तकण्ठः । विल्लाप तथा यथा प्रतेषुर्मुनयोऽपि प्रधमात्मका निशस्य ॥८५

#### हरिणी

सन्नक्रमयनेर्बुद्धवातेर्भवस्थितशंसिभिः स्थितरसिष्यैः साद्धं कृष्काण्यिरं प्रतिबोधितः । कथमपि जही शीकं मत्वा स्वयं च हलायुषः स्थितमञ्जरणां संसारस्य प्रतिक्षणभञ्जराम् ॥८६

## अतिरुचिरा

स्वयंत्रभामनुमरणार्थं मुद्यतां बलस्तवा स्वयमुपसान्त्वनोवितैः । इवं पुनर्भवद्यतहेतुरास्मनो निरर्थकं व्यवसितमित्यवारयत् ॥८७

इस प्रकार अपने पुत्र-पृत्रियों था विवाह कर परस्पर सम्बन्ध को प्राप्त हुई बन्धुता से जो अस्पन्त संदुष्ट था तथा बहिन, बलमज़, और नारायण ने जिसे चिरकाल बाद किसी तरह छोड़ा था ऐसा विद्याघरों का राजा अर्थकीर्ति अपने नगर को गया।। ८२।। इस तरह अपने इष्ट मनोज़ विषयों से जिसकी बृद्धि अस्पन्त आकृष्ट रहती थी ऐसा त्रिपृष्ट चिरकाल तक राज्य सुख का अनुमन कर किसी दिन अपने निदान के कारण आर्थध्यान द्वारा सोता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया।।८३।। तदमन्तर छसी समय त्रिपृष्ट, पाप के कारण अधिन्तनीय बहुत भारी भयंकर दुःखों से युक्त तथा तेंसीस सामर की आयु सहित सातवें नरक में निवास करने लगा।। ८४।। त्रिपृष्ट को मृत देख बलदेव ने विरकाल तक मला प्राह्कर वैसा विलाप किया कि जिसे सुनकर शान्त हुद्य मुनि भी दुःसी हो उठे।। ८५।।

तदनन्तर विवके नेत्र बौतुओं से पूर्व में तथा थी संसार की स्थित का निक्ष्मण कर रहे वे ऐसे वृद्ध वर्षों के समूह ने वृद्ध मन्त्रियों के साथ जिसे बहुत समय बाद बड़ी किलाई से समझा पाया था ऐसे बलगड़ ने स्वयं ही संसार की स्थिति को शरणरहित तथा क्षणमञ्जूर बाल कर किसी तरह शोक छोड़ा॥ ८६॥ उस समय त्रिष्ष की स्त्री स्वयंत्रमा, पति की कृत्यु के

## कुम्बी ।

त्रसावनवपरिचमं कुसकसिलिनिः करिपतं प्रयुक्तम नमनद्वमं विवस्तवस्तुनेनां सुद्धः । वजेत हरिराहरवहित्वोचनित्रावदात् विभावयुक्तियासकंत्रनवयात्वसारतरे ।।८८

#### उपबाविः

राज्यांवयं वीविवयायं बस्ता हसायुवः संस्तिषुःसमीयः । सुवर्वेकुम्मं प्रणिपत्य वीसां नृपैः सहस्रैः सहितः प्रपेते ॥८९

# **बार्व्हिकीडितम्**

हत्वा घातिचतुष्ट्रणं हरूवरो रत्नत्रयास्त्रश्चिया षश्यन्केबस्रश्लोचनेन युगपत् त्रैकोन्यवस्तुरिचतिम् । भव्यानामभयप्रवानरितको भूत्वा पुर्नोनष्टितः सिद्धानां सुबसम्पवामभजत स्वानं पर्व शाहबतम् ॥९०

इत्यसगकृते श्रीवर्द्धमानवरिते बस्त्रेवसिद्धिगमनो नाम

#### वशमः सर्गः ।

परजात् मरने के लिये उदात थी, उसे बल गड़ ने स्वयं सान्त्वनापूर्ण बचनों हारा शह काहकर रोका कि यह बारमाधात की चेटटा अपने लिये सैकड़ों भवों का कारण है तथा निर्धक है ॥८७॥ जिनसे बांचुओं के कम हार रहे वे ऐसे दोनों नेजों को बार-बार गोंछ कर कुक्क कारीकरों के जातर निर्मित श्रेष्ठ अलंकरण को घारण करनेवाले किपृष्ट नारायण ने बाह्य पहाणों का आम न कराने वाली निद्रा के बहा होने से अग्न क्वालाओं के समृह रूपी जूतन परकानों के विस्तर वर हाकन किया । मानार्थ—चारीर की समावट कर जिपृष्ट के घारीर को अग्न को चिता पर लिटावर ममा-वाह-संस्कार किया गया ॥ ८८ ॥ संसार के दु:कों से मामील बलना ने निर्मूट के ज्येच्छनुत ब्रोक्तिक्य के लिये राज्य-स्वकारी देकर तथा सुवर्णकुरण नामक गृय को प्रणान कर एक हवार प्रावालों के साथ बीता ग्रहक कर ली ॥ ८९ ॥ बलबह मृति रत्ववय क्यी सर्वों की लक्ष्यों के हारा चार पालिया कर्गों का साथकर केवलकाची यन गये । यह वे केवलकान क्यी नेल के हारा सीत को के परार्थों की स्वक्त के स्वार होने के एक सीत हारा सीत के परार्थों की स्वक्त के वलकाची यन गये । यह वे केवलकान क्यी नेल के हारा सीत किया की एक साथ देखने करी । अथा जीवों को वस्त दान देने के एक की सीत कोच किरा में किया सीत सिकत हुए और सिक्षों की सुख-संगदा के स्वारम्य साम देने के एक की माम हुए ॥ ९० ॥

इस प्रकार बस्तव कविकृत श्रीवर्द्धमान चरित में बरुदेव के मोक्ष गमन् का वर्णय करते बाला दशवीं सर्ग समाप्त हुंथा ।

# **एकादशः** सर्गः पुष्पितासा

व्यव नरकमवे विश्वित्रदुःसं चिरमनुभूय विनिर्गतः कथं चित् ।
पुनरिह मरते रथाञ्चयाणः प्रिविपुरु सिहिगरौ वभूव सिहः ॥१
श्वाविरहितमानमो निसर्गत्प्रथमकवायकवायरण्यनेन ।
यम इव कुपितो विना निमिश्चं समवग्रजानवथीत्सुवा विहीनः ॥२
प्रतिरवपरिपूरितान्निरन्ध्रं करिकलभा ध्वनितं निशम्य तस्य ।
विवक्तित्रद्वयाः प्रियेरकाण्डे समभनुभिःसु निरासिरे स्वयूथैः ॥३
मृगकुलमपहाय तं नगेन्त्रं सकलमगावपरं वनं विवाधम् ।
करिरिपुनककोटिलुमशेषं वजित सवा निश्पद्रथं हि सर्वः ॥४
विवरतदुरिताशयानुबन्धाद्विगतदयो निजजीवितव्यपाये ।
पुनरिष नरकं जगाम सिहो प्रथममसत्प्रलमेतवेव जन्तोः ॥५
नरकगितमुपागतो हरियः स हि मृगनाथ भवानिति प्रतीहि ।
वय नरकभवे यदुप्रदुःसं शृणु तनुमान्समुपैति तत्प्रवक्ये ॥६

## ग्यारहवाँ सर्ग

इसके अनन्तर चक्रवर्ती का जीव नरक के पर्याय में जिरकाल तक नाना प्रकार का दु.ख भोग कर किसी तरह वहाँ से निकला और निकल कर फिर से इसी भरत-क्षेत्र के बहुत बड़े सिह्गिरि नामक पर्वंत पर सिंह हुआ।।१।। उसका मन स्वभाव से ही अशान्त रहता था। अनन्तानुबन्धी कवाय रूपी रख्न से रंगा हुआ होने के कारण वह निमित्त के बिना ही यमराज के समान कुपित रहता था और भूख से रहित होने पर मबमाते हाथियों का वध करता था।। २।। प्रतिध्विन से पर्वंत की गुफाओं को पूर्ण करनेवाली उसकी गर्जना को सुनकर जिनके हृदय विदीण हो। गये वे ऐसे हाथियों के बच्चे असमय में ही प्रिय प्राणों के साथ अपने झुग्डों से पृथक् किये जाते थे। भावार्य—उसकी गर्जना सुन हाथियों के कितने ही बच्चे भय से मर जाते थे और कितने ही अपने सुन्द से विख्नु कर यहाँ वहाँ भाग जाते थे।। ३।। उस सिंह के नखों के अग्रभाग से कुस होने से शेष रहा मृगों का समस्त समूह उस पर्वंत को छोड़कर अन्य निर्वाध वन में चला गया सो ठीक ही है क्योंकि सब छोग उपद्रवरहित स्थान पर जाते हैं।। ४।। वह दयाहीन सिंह निरन्तर पायपूर्ण वाज्याय के संस्कार से अपना जीवन समाप्त होने पर फिर से प्रथम नरक गया सो ठीक ही है क्योंकि खीव के असरकर्म का फल यही है।। ५।। मृनिराज ने सिंह से कहा—हे मृगराज ! जी खिह नरक पति को प्राप्त होजा है असे बब सुनो में कहता हैं। ६।।

१. सुनहति म० । २. मसुभिक्य निरासिरे म० ।

. समित बपुरसाम्य क्षुणकांस्यं कृतिकृत्वकारावितं च पुरितानिय । पर्रातः दुवनगरकप्रदेशामध्यकायोगानाः सः वच्चयहाः ११७ बसिविदिसचिवित्रहेतिहस्सो भवतरकं प्रक्रिकेक्य नारकीयः। वह पत्र विश्वमोद्द्यान मानाविश्वनिहि बक्ति करोत्यरं तवैव ॥८ यतिरिवसक्षुभावा च का वा दुख्तियकारि मदा पुरा कियुपन् । बहुमिंप क इति सकं विकित्व सक्तु क्रिम्यूमकान्य वेशि सर्वन् ॥९ हुतभुक्ति परितापयन्ति भग्डा युक्तमक्तार्थं भ पावयन्ति भूमम् । बहुविषमय पौलयन्ति यम्बेश्चदिति परिस्कृदितान्विषेररायम् ॥१० विकपति करवं इतार्तनावः करवान्विज्ञितकातवक्रमुचिः। वृकनिवहविसुप्यमानवैहो सर्वति विवेतनतामनेकवारम् ॥११ तटविविसिकताविभिन्नपादः सहचत्वा परिज्ञुष्कतालुकच्छः । करिनकरकरासिक्षव्डितोऽपि प्रविक्षति वैतरणी विवास्त्र पातुम् ॥१२ उभयतटनिविष्टमारकोषेर्युद्धवयच्य स तत्र प्राद्धामानः। कथमपि समवाप्य रन्ध्रमातों निरिमधिरोहति बख्यवाबदीप्तम् ॥१३ हरिकरिञ्जयुपुण्डरीककक्षुप्रभृतिभिरेत्य विसुप्यमानवेहः । भृतामपुक्रमवापा तत्र वित्रं तरुगष्ट्रनं प्रतियाति विश्वमार्थम् ॥१४

वह नारकी श्रीष्ट्र ही हुण्डक संस्थान से युक्त, कीड़ों के समूह से व्याप्त तथा दुर्गिन्यत क्षरीर को प्राप्त कर दृ:खमय उपपाद काग्या बाण के समान अधोमुख होता हुआ नीचे बच्चान्ति पर पहला है ॥ ७ ॥ नाना प्रकार के लीक्ण शस्त्र जिनके हाथ में बे ऐसे नारकियों का समृह अय से बञ्चल उस नारको को देख, इसे जला दो, पका दो, मार डालो, और ऊपर बाँघ दो, इस प्रकार के वचन कहता है और वैसा ही शोध करने लगता है।। ८।। यह अशुम को देनेबाकी गति कीन है? पूर्वभव में मैंने कीन-सा भयंकर पाप किया था, और मैं भी कीन हैं? इस प्रकार क्षण-मर विचार करने के बाद वह विभक्षावधि ज्ञान को प्राप्त कर सब कुछ जान छेता है। १९॥ बरपन्त कोघी नारको उस नवीन नारको को अग्नि में संतप्त करते हैं, मुख फाड़ कर घुएँ का पान कराते हैं और उसके बाद यन्त्रों द्वारा उसे पेरते हैं, पैरते समय उसकी हिंद्दर्भ टूट कर चट-बट का भयंकर शब्द करती हैं।। १० ।। जिसके नखों में वज्जमय पैनी सूइयां चुनाई गई है ऐसा वह नारकी बातनाद करता हुना करण विलाप करता है तथा मेडियों के समूह के द्वारा बिसका बारीर कुस किया जा रहा है ऐसा वह नारकी बनैक बार मूर्जिछत हो जाता है।। ११॥ बन्ध के साब ही उत्पन्न प्यास से विसका तालु बीर कण्ठ सूख गया है ऐसा वह नास्की विषमय वस्त पीने के लिये वैतरणी में प्रवेश करता है। उस वैतरणों के तट पर वो वज्जमयो बालू रहती है उससे उसके पैर विद्योर्ण हो वाते हैं और हावियों तथा मंगरों के सूंड क्यी तलवार से उसके ख़ब्द-सुबड हो आवे हैं।। १२॥

दीनों तटों पर बैठे हुए नारकियों के संबूह उसे बार-बार रोक कर उसी बैतरणी में हुआ देते हैं। वह दु:सी नारकी विसी तरह किंद्र पाकर निकलता है प्रो अध्यसय दावानसको प्रकालित बहुबिबिनिक्कास्वपत्रभोगैस्तर्गनिवहः प्रविदारितं तदङ्गन् । स्वकातिवहाचितं दक्षितः भगरगगैः सह दुष्टवण्डकोटाः ॥१५ स्रतिप्रवर्णः भृति तुदन्तो दहनिक्कामिन्यन्तर्यं तदीयम् ॥१६ स्रितिस्वकित्तवद्यं 'तसुद्धिकान्तेषृत्विववारिषये निवेश्य केचित् । यमिक्कतवद्यं 'तसुद्धिकान्तेषृत्विववारिषये निवेश्य केचित् । यमिक्कतवद्यं 'तसुद्धिकान्तेषृत्विववारिषये निवेश्य केचित् । यमिक्कतव्यक्षमुद्धाराज्ञाक्षः स्वपुद्धिकालु निपास्य वूर्णयन्ति । प्रतितन्तु करवत्रकेण यन्त्रे सहति निवाय विवारयन्ति केचित् ॥१८ यनवहनपरीतवज्ञभूषान्युत्तपरित्तमस्योरसं प्रपाय । विगळितरसनो विभिन्नतान्तु स्मर्गत सं मांसरतेः फलानि तत्र ॥१९ सरभसपरिरम्भनेन भग्नो वनसुरसि स्तनवज्ञमृद्धाराप्रेः । प्रवक्तवनक्रसयीक्तिरङ्गनासिध्रं वनवगच्छति तत्र कामदोषान् ॥२०

पर्वत पर चढ़ता है।। १३।। उस पर्वत पर सिंह, हाथी, अजगर, व्याघ्र तथा कङ्क आदि जन्तु आकर उसके धरीर को लुप्त करते हैं। इस तरह वह नाना प्रकार का तीन दुःख पाकर विश्राम के लिये गहन वृक्षों वाले वन की और जाता है।।१४॥ वहां, नाना प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र रूपी पत्तों की छोड़नेवाले वृक्षों के समूह से उसका चारीर विदीण हो जाता है। सैकड़ों घावों के समृह से व्यास उसके उस शरीर को दुष्ट तीक्ण की है भ्रमर समूह के साथ काटते हैं।। १५ ।। अत्यन्त कठोर शब्दों से कानों को पीड़ा पहुँचानेवाले काले कीए अपनी वष्ट्रमय चोंचों के द्वारा, अग्निज्वालाओं के समृह से जिसकी विरूनियाँ जरू गई थीं ऐसे उसके दोनों नेत्रों को खोदते हैं।। १६ ॥ जिसका मुख बुला हुआ है ऐसे उस नारकी को विषयय जल से भरे हुए कड़ाहे में डालकर कितने ही नारकी बहुत भारी और तीक्ष्ण मुखवाले मुद्गरों के प्रहार से चूर्ण करते हुए उसे बहुत तेज अन्ति से पकाते हैं ।। १७ ।। घुमाना-फिराना, उछालना आदि की कियाओं से उसे ऊँची-नीची शिलाओं पर पहार कर कितने ही नारकी उसकी च्र-च्र कर डालते हैं और कोई बहुत वड़े यन्त्र में रखकर बारान्त बारीक करोंत (बारा) के द्वारा उसे विदीण कर देते हैं ॥१८॥ कितने ही नारकी उसे प्रचण्ड अन्ति से व्यास बज्जनय सांचे से निरे हुए संतप्त छोहरस को पिछाते हैं, उससे उसकी जीभ बाहर निकल बाती है तथा तालु विदीर्ण हो जाता है। इन सब क्रियाओं से वह वहाँ मांस-भक्षण की प्रीति के फल का स्मरण करता है। भावार्थ-उसे स्मरण बाता है कि पूर्वभव में मैंने बो मांस खाया था उसी का यह फल है।। १९ ॥ स्तन के बाकार के वष्ट्रमय मृद्गरों के अग्रमाग से जिसके बक्तःस्यल पर भारी चोट दी गई है ऐसा वह नारकी प्रकालित अग्निमय स्त्रियों के सबेग आलिक्न से जानता है कि निश्चित ही यह मेरे काम-सम्बन्धी दोषों का फल है। भावार्य--उस नरक में लौह की जलती हुई युत्तिकयों का उसे बालिङ्गन कराया जाता है तथा वक्षःस्थल पर वज्रमय सुद्गरों के अग्रभाग से चोट पहुँचायो जातो है। इस सब बातों से वह सारकी जानता है कि पूर्वमद में मैंने

रै. तम्बिकाम्लेषृति ४०। २. मधरते: न०।

नाविवर्त्तिवानवेणपुराष्ट्रावा वार्योः वार्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्याक्ष्य

जो अन्य स्त्रियों का आिकड़्गन किया है तथा उनके स्थूल स्तर्नों के आधात से अपने वक्ष:स्थंत की युक्त किया है यह उसी का फल है ॥ २० ॥

कोष से जिसके नेत्र लाल-लाल हो रहे हैं ऐसा वह नारकी बद्यपि वकावट से विवस ही जाता है तोभी शीघ्र ही नेड़, भैंसा, मल हाथी और मुर्गा का शरीर रसकर ऐसे ही अन्य मेड अदि के साथ असुर कुमारों के आगे भारी युद्ध करता है।। २१।। अन्यावरीय देवों के मायावर्ष हाथ की तर्जनियों के अग्रमाम की डांट से जिसका हृदय दु:बी हो रहा है ऐसा वह नारकी क्वांक हाथ और चरणों के युगल से रहित होता है तीभी भय से बीझ ही सेंगर के दक्त पर चढ़ता है। भावार्थ - अस्वाचरीय जाति के बसुर कुमार उसके हाथ-पैर तोड़ देते हैं ऊपर से विक्रिका निर्मित हाथों की तर्जनी अक्ट्रीकिया विस्तकर उसे कांटेबार सेमर के वृक्ष पर चढ़ने के किये बाध्य सरक्षे हैं जिससे सकि न रहते हुए भी वह उनके भय से , सेमर के बुझ पर चढ़ता है ॥ २२ ॥ 'यह सूक्ष पहुँचाने बाका है' ऐसा बंपनी बुद्धि से विचार कर वह जिस-बिस कार्य को करता है वही-बही कार्य निश्चय से शीघ्र ही उसे बहुत भारी दुःख उत्पन्न करने स्थता है सो ठीक ही है क्योंकि नारिकयों को सुख का लेश भी नहीं होता है।। २३ ।। इस तरह विवित्र दु:खों से युद्ध नर्कमद से जाकर तुम यहाँ फिर सिंह हुए हो सो ठीक ही है नयोंकि तीन्न मिध्वादिष्ट सीव निश्चव से चिरकारु तक कुयोनियों के मध्य निकास करता ही है।। २४।। है मुगराव ! इस प्रकार किस्तार से तुम्हारी मनावकी-पूर्वभवों की सन्तरि कही वह है। वाति-स्मरण के कारण इस सदावकी को तू बानता भी है। अब देशे बात्मा का हिदा क्या है? यह मैं स्पष्ट रूप से शहैवा सो उसे निर्मक चुकि से चुन ॥ २५॥

यह बात्मा निरस्तर विष्यावर्शन, अविरक्ति, कवाय, योग और प्रमाद के क्षेत्र क्य वृत्तिक मन करता है, वृक्षी परिचक्षन से इसके क्या होता है ११ २९ ॥ क्या के दोष है यह बीवः वृद्ध वृत्तिः 'यतिषु गतिषुवैति बन्बसेयाद्यस्यति गतेर्वपुरिन्तियाचि तत्मात् ।
गयु विवयरतिविवारम्य तैर्म्यो विवयरतिः पुनरेव सर्वदेश्यः ॥२७
भवस्तिक्रमियो पुनःपुनश्य अमानिविः पुरवस्य व्यावतेत्र्यम् ।
इति परिकायतो विजेरनाविध्यंवरित्रोध्यमसंबुतोऽस्य बन्यः ॥२८
व्यापनय सनसः कथायत्रेषान्त्रश्चमरतो अव सर्वया मुनेन्त्र ।
जिनयतिविद्विते सते कुवस्य प्रवयसमास्य च काषयामुबन्धम् ॥२९
स्वसह्ज्ञानवगम्य सर्वसस्यान् जहित्व वयाभिरति त्रिगुतिगुतः ।
जनयति स कर्य परोपतापं अ वस्ययसभिष्यक्रमात्मनो यः ॥३०
अनियतपयवन्यकारणं त्यं स्वपरभवं विवयं सदा सवाधम् ।
हरिवर समवाप्तिनिवर्यर्यास्युक्तम्यगण्ड तदेव युःकपुत्रम् ॥३१
नवविवरसमन्वतं निसर्गावश्चित्र सदात्वश्चक्रसंभवन्वात् ।
विविधमसम्पूरं अपि जिवशेषं विविधक्तिरावस्त्रिकारुकेन नद्यम् ॥३२

से दूसरी गित को प्राप्त होता है। गित से शरीर, शरीर से इन्द्रियों तथा इन्द्रियों से विषयों की प्रीित को प्राप्त होता है और उस विषय-सम्बन्धों प्रीित से पुनः सब दोषों को प्राप्त होता है।। २०।। जीव की यह भ्रमण-विधि संसार रूप सागर में बार-बार होती रहती है। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान् ने जीव के इस बन्ध का कथन किया है। जीव का यह बन्ध अनादि, अनन्त और अनादिसान्त होता है। भावार्थ—आभव्य जीव का यह कर्मबन्ध अनादि, अनन्त और मञ्यजीव का अनादि सान्त होता है। शरी है मृगेन्द्र ! तुम मन से कषाय-सम्बन्धी दोषों को दूर करो और सब प्रकार से शान्त स्वभाव में लीन होओ। मिथ्या मार्ग का संस्कार छोड़कर जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा प्रात्त-पादित मन में प्रीति करो।। २९॥ सब जीवों को अपने समान जानकर तुम मनोगृप्ति, वजनगृप्ति और कायगृप्ति इन तोनगृप्तियों से सुरक्षित होते हुए हिसा की प्रीत्ति को छोड़ो। जो अपने आपके दुःस को जानता है वह निश्चित ही दूसरे को संताप कैसे उत्पन्न कर सकता है ? ।। ३०॥ हे मृगराज ! इन्द्रिय-सम्बन्धी सुझ अनियत है—एक रूप नहीं है, बन्ध का कारण है, जारमातिरिक पदार्थों से उत्पन्न होता है, विषम है तथा सदा बाषाओं से युक्त है। वास्तव में इन्द्रियों से जो सुझ प्राप्त होता है उसे तुम भयंकर दृःस हो जानो।। ३१॥ ओ स्वभाव से ही शो

१. जो सलु संसारत्यो जीवो तक्तो दु होदि परिणामो । परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदिसु गदी ।। १२९ ।। गदिमधिगदस्स देहो देहादो इंदियाणि जागंते । तेहि दु विदयम्बहण तक्तो रामो व दौषो वा ।। १३० ।। जायदि जीवस्सेवंभावो संसारव्यक्तवाकश्य । इदि जिल्करेहि अधिवो संचादिणियनो संविवणों वा ।। १३० ।। प्रश्लास्तिकाये ।

२. सपरं वाधासहितं विश्विष्ठकं वंधकारणं विषयम् । वृद्धवि चोरवयारं संसारं नोहसंख्याः ॥ ८६ ॥ प्रवणनसार ।

३१-३७ श्लोकाः व प्रश्ली केवकजनायात् अव्हा १ति प्रतीयते ।

निकानुतरकाँकाँगूर्वं स्वृतिकारेकाक्ष्मयासमेहत् । इनिकुलनिकां च पुतिकांन्वं निकरीकारात्रिकारोकाकारकार्यम् ॥३३ च्युनिकपरितापहेतुसूनं बपुरिकारीकार्यकेत्वं तस्मात् । वयनयं नितरां समस्ववृति कथनवयसं निजे गति विकते ॥३४

(जिक्छम्)

विवास विवास निवसस्यस्य स्वाद्या स्वाद्या स्वाद्य स्वाद स्व

छित्रों से सहित है, रब और बीयं से उत्पन्न होने के कारण अपवित्र रहता है, नाना प्रकार के मल से सहित है, क्षय रूप है-विनाशी है, बात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों से युक्त है, नामा नसों के समृह से बैंघा है, अपने अत्यन्त सूक्ष्म चर्म रूपी कवच से ढका है, नाना प्रकार के हजारों रोगों का निवास गृह है, कीड़ों के समूह से ब्यास है, दुर्गन्व युक्त है, सुद्ध तथा विशास हिंद्दमीं के द्वारा निर्मित यन्त्र के समान है तथा बहुत प्रकार के संताप का कारण है, ऐसा यह शरीर है, इस प्रकार जानकर उस शरीर से ममस्य बुद्धि की विसंकुछ दूर करो। तुम जानते हुए भी निज स्वरूप में वृद्धि क्यों नहीं लगाते ? ॥ ३२-३४ ॥ अपुनर्जन्म का कारण, बाबारहित, उपमारहित, आत्मोत्पन्न और अतीन्त्रिय मोक्ष सुस को प्राप्त करने की यदि तुम्हारी इच्छा है तो हे मृगराज ! तुम बाह्य और वाभ्यन्तर परिग्रह का निष्वय से त्याम करी ॥ ३५ ॥ घर, धन, वारीर कादिक वो समस्त पदार्थ हैं वह माना प्रकार के पु:सदायक बाह्य परिषद्ध है इसके सिवाय को राम, स्रोध, कोष अधिक हैं वह आभ्यन्तर परिव्रह हैं ऐसा वानो ॥ ३६॥ तुम मन में ऐसा विचार करो कि मैं बिनाको रुक्तो से सहित, ज्ञान दर्जन सक्षण वाका मारमा हूँ, प्रसिद्ध संयोग रुक्षण बास्रे को अन्य मान हैं वे सब मुझ से जिल्ल हैं। ३७ ॥ यदि तू उपकाम भाव रूपी नखों के द्वारा कवार कपी हाथियों को वह करता हुआ सम्यव्दर्शन कपी गुहा के मध्य से सहित संयम रूपी जन्मत पर्वत पर निवास करता है तो है सिंह ! तू सच्यु व हो खेश मध्य है ॥ ३८ ॥ इस संसार में जिले-नत्र अगवान के बचनों के सिदाय निवनय से और होई पवार्य अत्यन्त हितकारी नहीं है ऐसा

1

१. अवेहि म०।

स्कीमे सासरोबप्पाणाण दंसणकम्बको ।
 कैसा में वाहिए। भावा सन्ने संजोबस्त्रका ॥—निममसार

विमयनारसायमं दुरावं मुतियुगकाम्वाकिना निर्योगनानम् ।
विवयविमतृवार्मपास्य दूरं कमिह करोत्यवारामरं न भव्यम् ॥४० ज्ञक्कय कलु मार्चनेन मार्ग हरिवर कोमनि कमावलेन ।
प्रतितमययपार्वनेन मार्था प्रशमय शौचनलेन लोमविह्नम् ॥४१ ज्ञमरसहृदयः परेरजय्याद्यदि न विभेषि परोवहप्रप्रकात् ।
धवलयति तवा त्ववीयसौर्ग त्रिभुवनमेकपतेः यशीमहिन्ना ॥४२ अनुपमसुम्रसिदिहेतुमूनं गुक्यु सदा कुर पञ्चसु प्रणामम् ।
भवसिल्लिनिधेः सुदुस्तरस्य प्लब इति तं कृतबुद्धयो वद्यन्ति ॥४३ अपनय नितरां त्रिशस्यवीयान्त्रस्य परिस्त सदा वतानि पञ्च ।
स्यज वपुषि परां ममत्वबुद्धि कुरु कर्मणार्वमनारतं स्विच्यम् ॥४४ अवगमनमपाकरोत्यविद्यां क्षप्यति कर्म तपो यमो रणदि ।
समुदितमपवर्गहेतुभूतं त्रितयमिति प्रतियाहि दर्शनेन ॥४५ तव भवति यथा परा विद्युद्धिमैनसि तथा नितरां कुरु प्रयानम् ।
अथ विदितहितैकमासमात्रं स्कृदमवगच्छ निजायुद्धः स्थिति च ॥४६

जानो । नाना प्रकार के सुदृढ़ कर्मे रूपी पाश से छुटकारा जिससे होता है वही आत्मा के लिये सब कुछ है। । ३९ ।। कर्णयुगल रूपी अञ्जली के द्वारा पिया गया यह दुलंभ जिन वचन रूपी रसायन, विषय रूपी विष से जिनत तृषा को दूर हटाकर इस संसार में किस भव्यजीव को अजर और अमर नहीं कर देता है ? ॥ ४० ॥

है श्रेष्ठ सिंह ! तुम क्षमा के बल से क्रोष को नष्ट करो, मार्वव के द्वारा मान को खण्ड-सण्ड करो, प्रत्येक समय आर्जव धर्म के द्वारा माया और शोच धर्म कपी जल के द्वारा लोभ रूपी अग्नि को शान्त करो ।। ४१ ।। जिसका हृदय प्रधम गुण में लीन हो रहा है ऐसे तुम यदि दूसरों के द्वारा अश्रेय परीषहों के समूह से भयभीत नहीं होते हो तो तुम्हारो शूर-वीरता एक ही साथ यद्य की महिमा से तीनों लोकों को सफेद कर सकती है। भावार्थ—तुम्हारा यद्य तीनों लोकों में ब्याप्त हो आवेगा ।। ४२ ।। तुम पञ्च परमेष्ठियों के लिये सदा प्रणाम करो क्योंकि वह प्रणाम अनुपम सुख की प्राप्ति का कारण है तथा अत्यन्त दुस्तर संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिये नौका है ऐसा विद्वव्यन कहते हैं ।। ४३ ।। माया मिण्यास्त्र और निदान इन तीन शस्यों को सर्वथा हटाओ, पांच कतों की सदा रक्षा करो, धरीर में अत्यधिक ममत्य बुद्धि का त्यान करो और अपने चित्त को निरम्पर करणा से आर्द्र करो ।। ४४ ।। सम्यग्जान अनिचा को दूर करता है, तप कर्मों का क्षय करता है, चारित्र कर्मों का संवर करता है इस प्रकार सम्यग्दर्शन के साथ मिले हुए यह तीनों मोक्षमार्व के हेतुभूत हैं ऐसी प्रतीति करो—दृष्ठ अद्धा करो ।। ४५ ।। तुम्हारे मन में जिस प्रकार परम विद्युक्त हो ऐसी प्रतीति करो स्वर्ध परह प्रयस्त करो ।। हे आस्महित के ज्ञाता मृगराज ! जब तुम्हारी

जिणवसणसीसहिमणं विसयसुहिविरेयणं अमिदभूयं ।
 जरमरणवाहिहरणं खमकरणं सव्यदुक्ताणं ॥ १७ ॥—दर्शनप्राभृत.

२. मेक्पदं ब० ।

जिनस्यविभिन्तः स्वयंस्योगं सम्बद्धमनीहाः सुपेना यावराषुः । अनवानमुपसञ्चवोधिकाको विकास समावित्रकालये विवास ॥४७ गतमय बराने समाद्ववेजनारवसिष्ठ अविकासि भारते जिनेन्तः। इति परिकारतं विवेशिमा मः सम्मानियं समस्रायरेण नाम्ना ॥४८ समरत व्यवागता भवन्तं बखु परिकोधियतुं तदीववावयात् । नतु पुनिद्वयं सुनिःस्पृहं च स्पृहवति अध्यक्षमप्रवोधमाय ॥४९ इति चिरममुक्तिच्य तरचमार्गं मुनियदगाद्गगमाय निविचतार्थम्। स्वचरणविनातं स्वृक्षान्यराचैः ज्ञिरसि मृहमूंहरावरेण सिहम्।।५० चिरमिभरिषुका निरीक्यमानौ प्रमयज्ञवाधुकवाविकेसचेन । जकवरपरकी समायवेदां प्रतिपरकी वसनाय बारजी तौ ॥५१ अब मुनियुगक्षे व्यतीत्व तस्मिन्यवनरयेव वर्त स्वहष्टिमार्गम्। भृक्षमरितिमियाय राजसिंहो जनयति सद्विरहो न कस्य वाधिम् ॥५२ युनिविरहशुका समं स्विकतादनतिकिरेण निरस्य सर्वसञ्जन् । तदमलखरणाज्ञुपावनायामनज्ञनमास्त मृगाविषः ज्ञिलायाम् ॥५३ 'विनिहितमपुरेकपाइबंबुस्या दृववि समास न वण्डवन्मृगेन्द्रः । यतिगुणगणभावनासु सक्तः प्रतिसमयं च वभूव शुद्धकेदयः ॥५४

तदनन्तर जब वोनों मुनिराच अपने दृष्टि मार्च को उठाँव कर पवन के समान तीज वेग है जहें गये तब वह सिंह अरविक दु:च को जास हुआ हो क्षेक ही है क्योंकि सरपुरुषों का विकोश किये मानसिक पीवा उत्पन्त नहीं करता है ? ॥ ५२ ॥ किन्तु शोध्र ही वह सिंह मुनि विकोश से होने बाले होक है साथ समस्य परिप्रह को अपने मन है दूर हटाकर उन मुनिराज के करण विक्क है पवित्र शिक्षा पर उपनास का विकास केकर बैठ गया ॥ ५३ ॥ विक्रने उस शिक्षा पर एक कर-

१. निहित्तवपु म० ।

सरतरपननाभिधातरूकां रिविकरफोल्युकतापतः समन्तात् ।
स्कुटितमि वपुर्वां न कके मनित हरेः कतु ताहको हि वीरः ॥५५
वनिभयुक्तदंशमिककोषेनंभक्तवेरिय मनेसु प्रवष्टः ।
समभूत भ्रभतंवरानुरागं द्विपुणतरं मनसा व्यपेतकम्यः ॥५६
मृतमृगयितसञ्ज्ञ्या मनान्वः करिपतिनिः प्रविकृप्तकेशरोऽिय ।
सक्तत स हृवये परां तितिकां तवक्यतेनंतु सत्कतं मुमुक्तोः ॥५७
भणमिष विवसत्त्वा भूषा या द्विरविष्युनं सभूय मुक्तदेहः ।
'यृतिकवित्वत्वीरमानसस्य प्रभनरितनं सुषायते किमेका ॥५८
प्रतिविवसमगासनुत्वमञ्गेः सह बहिरन्तरवस्थितः कवायैः ।
दृवि निहित्विनेन्द्रमिक्तभारतिव नितरां शिविकीकृतप्रमावः ॥५९
रजनिषु हिममाचतो बनाचे भमविवरोवरवितनं न चण्डः ।
निजयमधनसंवरस्य शीतं न हि विद्याति तनीयसीं च पीडाम् ॥६०
सरनस्वतानैः शिवाशृगालेगृंतकिया परिभक्तितो निज्ञासु ।
सणमिष न जहौ परं समाधि न हि विद्याति तनीयसी निज्ञासु ।

बट से अपना शरीर रख छोड़ा था ऐसा वह सिंह दण्ड के समान चलायमान नहीं होता था। वह प्रत्येक समय मुनिराज के गुण समृह की भावना में लीन रहता था, क्षण-क्षण में उसकी लेक्याएं विश्वद्ध होती जाती थीं ॥ ५४ ॥ उसका शरीर यद्यपि तीक्ष्ण वायु के आधात से रूक्ष हो गया था और सुर्यं की किरण रूप उल्मुक के ताप से सब ओर फट गया था तो भी सिंह के मन में पीड़ा उरपन्न नहीं कर रहा था सो ठीक ही है क्योंकि सचमुच भीर प्राणी वैसे ही होते हैं ॥ ५५ ॥ दावानल के समान मुख बाले डांस और मिक्खयों के समृह तथा मच्छरों के निचय यद्यपि उसे मर्म स्थानों में काटते थे तो भी वह मन से निर्भय रहता हुआ प्रशम और संवर में दूना अनुराग बारण करता था ॥ ५६ ॥ 'यह मरा हुआ सिंह है' इस शंका से मदान्ध हाथी यद्यपि उसके गर्दन के बालों को खींचते ये तो भी वह हृदय में उस्कृष्ट क्षमा को धारण करता या सो ठीक ही है क्योंकि मोक्षाभिलाषी जीव के सम्यग्ज्ञान का यही बास्तविक फल है ॥ ५७ ॥ शरीर से स्तेह का त्याग करने वाला वह सिंह झगभर के लिये भी भूख और प्यास से विवश नहीं हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि जिसका घीर मन वैर्यक्षी कवच से युक्त है उसके लिये क्या एक प्रशमगुण की प्रीति ही अमृत के समान आचरण नहीं करती है? ।। ५८ ॥ हृदय में स्थित जिनेन्द्र भक्ति के भार से ही मानी जिसका प्रमाद अत्यन्त विधिल हो गया था ऐसा वह सिंह, भीतर स्थित रहने वास्त्री कवायों के साथ बाहर शरीर से प्रतिदिन इसता को प्राप्त होता जाता था। भावार्थ-उसके कवाय और शरीर दोनों ही प्रतिबिन सीण होते जाते वे ॥ ५९ ॥ शान्ति रूपी गुहा के भीतर रहने बाले उस सिंह को रात्रि के समय अत्यन्त तीक्ष्ण ठण्डी बायू पोडित नहीं करती वो सी ठीक ही है क्योंकि अनुपम और सान्द्र ओडनी से सहित मनुष्य को ठण्ड थोड़ा भी कष्ट नहीं पहुँचासी है।। ६०॥ रात्रियों में पैने नस और बांतों वाले श्वगाली और श्वगाल उसे मृत समझ मस्विप

१. पुत मः । २. विषुरेऽपि विमुह्मति मः ।

विनकरकरकाळसायकोन्ध्रक्रकिक्षिकां तिमयिकवनमहोयांन्। सविकरकवको विकीकोक्स क्रिस्टॉरक्ट प्रजाने निवास जिसम् ॥६२

#### वार्यामीतिः

इति मासमेकमणस्त्रिक्या समुग्रीकितो अवभवानुस्तितः । जिनकासमानुगतवीविवाहे पुरितैः स दुरमगुनिक्य हरिः ॥६३

### वसन्तितिस्कर्भ

सौवर्मकथपनय धर्मकलेन वरवा सको मसोरमञ्जूः स मनोहरेऽभूत । वेवी हरिष्यज इति प्रविक्षे निमाने सम्मनस्वप्रुद्धिरथया न सुसाय केवाम् ॥६४ प्रत्युत्यितो वय वयेति वद्दिष्ट्रक्वरानन्त्रवासकुरुत्तैः परिवारवेदैः । विव्याञ्चनाभिरभिमञ्जलवारिगीभिःकोऽहं किमेतिवित चिन्तयति स्म वीरः ॥६५ जात्वा भणावविता सकलं स्ववृत्तं तस्मास्ततम्युनियुगं सह तैः समत्य । अम्यक्यं हेर्यकमलेक्य मुद्दः प्रवामीरत्यववीत् प्रमद्यनिर्मरचित्तन्त्र्ताः ॥६६ योऽम्युद्धतो वृरितवायमनतो भवद्भिष्यं क्योम्मति न कुरते भृवि साध्वाययम् ॥६७

चारों ओर से चींयते ये तो भी वह क्षण भर के लिये औं उत्कृष्ट समाधि को नहीं छोड़ता या सो ठीक ही है क्योंकि क्षमावान् मनुष्य कृष्ट के समय भी विमूद नहीं होता है—भूछ नहीं करता है।। ६१।। जिस प्रकार सूर्यकिरणों के संताप से क्फ्रें का पिष्ट प्रतिदिन विस्थेन होता आता है—पिघलता जाता है उसी प्रकार चन्द्रमा के समान सफेद वह बड़ा भारी सिंह प्रश्नमगुण में अपना चित्त लगा कर प्रतिदिन विस्थेन होता जाता था—सीण होता जाता था।। ६२।।

इस प्रकार अचल रहकर जिसने एक माह तक उपवास किया या, जो संसार के अप से आकुल था, तथा जिनवर्ग में जिसकी बृद्धि छग रही थी ऐसा वह सिंह पाप और प्राणों के द्वारा दर छोड़ दिवा गया। भावार्थ—उसका मरण हो गया। ६३ ॥ तदनन्दर धर्म के फल से बीछा हो सीधर्म स्वर्ग को प्राप्त कर मनोहर विमान में मनोहर हारीर का धारक हरिष्णक बाम से प्रसिद्ध देव हुआ सो ठीक ही है क्योंकि सम्मन्त्य की शुद्धि किन के सुख के लिये नहीं होती? ॥ ६४ ॥ 'खय हो जय हो' इस प्रकार जोर से उच्चारण करने वाले तथा हुई के बाजे बजाने में कुशक परि-वार के देवों और मञ्चल हब्यों को घारण करने वालो देवा कुल के बाजे बजाने में कुशक परि-वार के देवों और मञ्चल हब्यों को घारण करने वालो देवा कुल क्या है ॥ ६५ ॥ अन्य अर में स्वाधिकान से अपना सब सवाचार जान कर बहु हम परिवार के देवों के साथ उस स्वर्ग से अध-कर पूर्वोवत दोनों मुनिराओं के समीप यस और स्वर्ण कमलों तथा प्रणामों के द्वारा बारजार जनकी पूजा कर हुई-विकोर होता हुआ इस प्रकार के काल ॥ ६६ ॥

आप कोगों ने हित कथा कपी सहसूद रहिसमों है जिसे मक्से तरह बांचकर पाप कपी

१. हैमक्सपीरम म० ।

#### उपजातिः

अनाप्तपूर्वं भवतां प्रसादात्सम्यक्त्वमासाख यथाववेतत् । त्रेकोक्यचूढामणिशेखरत्वं प्रयातवान्संप्रति निर्वृतोऽस्मि ॥ ६८

विखरिणी

बराबीबीअङ्गो बननसिष्ठलो मृत्युवकरो महामोहाक्तों गदनिवहफेनैः शवलितः ।

मया संसारान्धिभैवदमळवाक्यप्लवभृता

समुत्तीणंः किञ्चित्प्रभवनतदीशेषमिचरात् ॥६९

वसन्ततिरुकम्

इत्थं निगद्य विबुधः स पुनः पुनश्च संपूज्य तौ यतिवृषौ प्रययो स्वधाम । विन्यस्य 'मूर्धनि चिराय तदङ्ग्रिध्सिंह रक्षार्थं मूर्तिमिव संसृतियातुषान्याः ॥७०

मालिनी

शरबु दुपतिरश्मिश्रीमुवा हारयष्ट्रधा सह हृदयविभागे बद्धसम्यक्त्वसम्पत् । अभिमतसुरसौस्यं निविशन्नप्रमस्तो जिनपतिपवपूजां तत्र कुर्वन्नुवास ॥७१ दृत्यसगकृते श्रीवर्द्धमानचरिते सिंहप्रायोप गमनो नामै-

एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥

कीचड़ से निकाला था वही में सिंह इन्द्र के समान श्रेष्ठ देव हुआ हूँ सो ठीक ही है क्योंकि साधुजनों के बचन पृथिबों में किसकी उन्नित नहीं करते हैं? ॥ ६७ ॥ आपके प्रसाद से अप्राप्तपूर्व
सम्यक्त्र को यथार्थक्प से प्राप्त कर इस समय में इतना सुखी हुआ हूँ मानो तीन लोक की चूड़ामणि का सेहरा ही मुझे प्राप्त हुआ हो ॥६८॥ आपके निर्मल बचनक्पी भाव को घारण करने वाले
मैंने उस संसार रूपी सागर को चीझ ही पार कर लिया है जिसमें वृद्धावस्थारूप लहरें उठती
रहती हैं, जन्म रूप पानी भरा है, मृत्युरूप मगर रहते हैं, मोहरूप बड़े-बड़े मैंबर उठा करते हैं
तथा जो रोगसमूह रूप फेनों से बिजित है। कुछ भवरूप तट ही उसके शेष रहा है ॥ ६९ ॥
इस प्रकार कह कर और बार-बार उन दोनों मृनिराजों की पूजा कर वह देव अपने स्थान पर
बढ़ा गया। जाते समय वह संसार रूपी राक्षसी से रक्षा करने वाली भस्म के समान उनकी चरण
रज्ञ को बिरकाल तक अपने मस्तक पर घारण कर गया था॥ ७० ॥ शरद ऋनु के चन्द्रमा की
किरखों की खोमा को अपहरण करने वाली हारयण्टि के साथ जिसने अपने हृदय भाग में सम्यक्तक्पी संपत्ति को घारण किया था तथा जो प्रमावरहित होकर जिनेन्द्रमगवान के घरणों की पूजा
करता था ऐसा वह देव वहां मनोवाञ्चित देवों के सुख का उपमोग करता हुआ निवास करने
सन्ता ॥ ७१ ॥

इस प्रकार असन कविकृत श्री वर्डमानचरित में सिंह के संस्थास का वर्णन करने वाळा ग्यारहवां सर्ग समाप्त हुआ।

१. मूजि सुचिराय म०। २. गमनं म०

हावयः सर्गः

# हाद्यः सर्वेः उपक्रातिः

वयास्ति कव्यविषयः प्रतीतो होने द्वितीव कुषपूर्णनस्यः । प्राच्यां विश्व प्रत्यस्तुरसम्बद्ध कीरामनोवयाद्यमानस्यः ।।१ रीप्यो मिरिस्तप्र नषश्वराकां काम स्वव्यव्या विविद्यान्यर्गेसः । पश्चरिवा विश्वतिकवृत्यं मानाकां व विविद्यान्यग्रेसः । यः काशकुप्रैः शिवारेरवधेरधंकमार्थितातीय भाकम् । वागोचरातीसपुक्षरसम्बद्धिकप्रावासम्बद्धातिमः ॥३ यत्रास्त्रोते पास्त्रमिसारिकाः वे विका समिका इप पूर्तिनस्यः ॥४ कान्तोऽपि पास्त्रमिसारिकाः वे विका समिका इप पूर्तिनस्यः ॥४ कान्तोऽपि पास्त्रमिसारिकाः वे विका समिका इप पूर्तिनस्यः ॥४ कान्तोऽपि पास्त्रमिसारिकाः वे विकाससिकानिकानिकाने । वानासाम्यामवकोत्य कार्गित विद्यावरीकामितकिकाने । विवानुभावेन परेण 'केल्यां तिरोहिराङ्गीरिक यत्र प्रमुद्धान् ॥६ न हीयते यत्र सरोवराणां विकाससम्याकुमुवोत्करेण । तीरस्यमुक्तोपक्रसान्त्रवीतिक्योस्सम्याकुमुवोत्करेण ।

### बारहर्वी सर्ग

अधानन्तर द्वितीय घातकी साम्ब द्वीप में मेर पर्वत की पूर्व दिशा में सीता नदी के उत्तर तट से रूमा कुर भूमि के समान कच्छा नाम का प्रसिद्ध देख है ॥ १ ॥ वहां सपनी सीति से सम्ब पर्वतों को जीतने वाछा, विद्यावरों का निवास भूत विजयार्थ पर्वत है। वह पर्वंत बड़े बोजव से प्रकास योजन लंका और सी योजन चौड़ा है ॥ २ ॥ वक्तागोचर सीन्द्रर्थ सम्पत्ति से पुक्त विकासरों के निवास से गर्व को प्राप्त हुआ जो पर्वत कास के समान सफेद नमनचुन्त्री बड़ी-सड़ी शिक्षरों से ऐसा जान पड़ता है मानो स्त्रर्थ की हैंसी ही कर पहा हो ॥ ३ ॥ वहां सहच की हुई उच्च्यक तकवार की किरणों की रेसा से जिनके सरीर की समस्त सोभा कालो पड़ गई है ऐसी अभिसारिकाएं दिन के समय आकाश में जहां-सहां चूनतो रहती हैं। वे अभिसारिकाएं ऐसी वाब पड़ती हैं मानों शरीरशारिको राजियां ही हों ॥ ४ ॥ विश्व पवंत के कूटों का तट स्वापि अस्त्रा सुन्दर या तो भी वेवाचुनाएं उसकी सेवा नहीं करती की—बहां नहीं जाती थीं। उसका काला सुन्दर या तो भी वेवाचुनाएं उसकी सेवा नहीं करती की—बहां नहीं जाती थीं। उसका काला सुन्दर या तो भी वेवाचुनाएं उसकी सेवा नहीं करती की स्वाप्त पर्वत पर विद्या के अस्त्रा की स्वाप्त काला की काला की साम साम सहिता की स्वाप्त अस्त्रा की स्वाप्त पर्वत पर विद्या के अस्त्री की स्वाप्त प्राप्त की साम साम सहिता है, इसकिये वह विम में भी विकास की सोशा की समस सीक्ष की साम साम सहता है, इसकिये वह विम में भी विकास की सीक्षा की समस सीक्ष की

१. कियारितरीहिताकी मः।

स्वधानिकः कुन्दरशावदातैकसारयन्यः परितस्तिमकाम् । सृजन्तिवाभाति सितेतरासु ज्योत्स्नामपूर्वामपि सर्वरीषु ॥८ भेज्यामपान्यामय तत्र हैमप्राकारहर्म्यादृषिराजितत्वात् । सम्बर्धनामास्ति पुरं पुराणां स्रशमकं हेमपुरं पुराणम् ॥९ विसर्गर्वेमस्यमुखेषु धन्मिन् रस्तोपलेक्वेत्र परं सरस्वम् । संस्थ्यतेञ्चामकिनस्वामन्द्राः कलावतां पस्नवतां च मध्ये ॥१० स्वाकान्वितो यत्र सदा विरूपः परं बुधानां कुस्मप्रमाणम् । भवत्यनिक्टो यतिदेव योगक्रियासु दक्षः परलोकभोदः ॥११

नहीं छोड़ता है। भावार्य—यद्यपि कुमुदों का समह रात्रि को विकसित होता है तो भी तट पर लगे हुए मोतियों की सकन कान्ति रूपी वांवनी से वह सदा व्याप्त रहता है इसलिये दिन के समय भी विकसित के समान जान पड़ता है।। ७॥ कुन्द की कलियों के समान जपनी सफोद कान्ति से अधेरो रात को चारों ओर से दूर हटाता हुआ जो पवंत ऐसा जान पड़ता है मानो काली रात्रियों में अपूर्व चांदनी की ही रचना कर रहा हो।। ८॥

तदनन्तर उस विजयार्थ की दक्षिण श्रेणी में नगरों का आभूषण स्वरूप हेमपुर नाम का एक प्राचीन नगर है जो सुवर्णमय कोट, महल तबा अट्टालिकाओं से सुशोभित होने के कारण सार्यंक नाम वाला है !। ९ !। जहां स्वभाव से निर्मेल गुण वालों में यदि अत्यधिक तीक्ष्णता थी तो रश्नमय पाषाण में (ही थी वहां के मनुष्यों में नहीं थी। इसी प्रकार कलावान और पक्षवान बस्तुओं के मध्य यदि अन्तरक्तु में मिलनता थी ती चन्द्रवा में ही थी वहां के मनुष्यों में नहीं थी। भावार्थ-स्वाभाविक निर्मेलता को धारण करने वाले पदार्थों के मध्य यदि किसी में अत्यन्त तीक्षणता-स्पर्ध की कठोरला थी तो रत्नोत्वल-मणियों में ही थी, स्वामाविक निर्मेलता-परिणामों की उज्ज्वलता को घारण करने वासे मनुष्यों में अत्यन्त तीक्ष्णता-अत्यधिक निर्देवता नहीं थी। इसी प्रकार कलावान-सोखह कलाओं से मुक्त और पक्षवान-शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष से सहित वदावों के मध्य यदि अन्तरङ्क में मिलनता-कालापन या तो चन्द्रमा में हो था, वहां के कलाजान-चौंसठ कलाओं से सहित तथा पक्षवान्-सहायकों से युक्त मनुष्यों में अन्तरंग की मिलनता-कल-वितता नहीं थी ॥ १० ॥ जहां त्याग से सहित मनुष्य ही सदा विरूप-रूपरहित-शरोर रहित होता या अर्थात् त्याग के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त कर रूपरहित होता या अथवा 'विशिष्टं रूपं यस्य सः' इस समास के अनुसार त्यांगी मनुष्य ही विशिष्ट रूप से मुक्त होता था वहां का अन्य मनुष्य विरूप-कुरूप नहीं था। जहाँ किसी का कुछ यदि अध्यविक अप्रमाण या तो बुधों--बुद प्रहों का कुछ ही अप्रवाण या, वहीं के बुधों-विद्वानों का कुछ अप्रमाण नहीं या। [ज्योतिव शास्त्र के अनुसार प्रसिद्धि है कि अन्द्र ने गुड-पत्नी के साथ समागम किया था उससे बुध प्रह की उत्पत्ति हुई थी इसिवये बुधों-- बुधपहों का कुल ही बप्रमाण वा बुधों--विद्वानों का नहीं] वहीं कोई बनिष्ट या---स्मी-पूत्र वादि स्टंट ननों से रहित या हो यति—मुनि ही था, वहाँ कीई मनूच्य अनिष्ट--विजिय नहीं था। इसी प्रकार नहीं यदि कोई परलोकभीर--नरक बादि परलोक से डरने वाका था तो योगिकया में दक्ष-ध्यान में समर्थ मनुष्य ही था वहां का कोई ऐसा मनुष्य जो कि योग क्रिया-

यकानुष्यानां नवनाश्यित्वे निवसंत्रकोत्रेकं व्यान्तु 'कार्तिः ।
करंतिते हरतावि अवसी एकंकेलंककारित्वकाः करेति ११२२
तत्त्वाकाराविद्यां विकीते राष्ट्रा अवस्थानाव्यकारितः ।
पुरस्य होरः कामाध्यमाना पुरस्काते नीविद्यकां वार्त्व व ११३३
तुनिवकारित्वकाते वर्षते प्रश्नात्वकारम्यो प्रमादि ।
विकारकेनाविद्यकाते वर्षते प्रश्नात्वकारम्यो प्रमादि विकीतं वृद्धे ।
स्वान्वरित्वकार्यके वृद्धां व्यानाम्यं सीविद्यक्रितं वृद्धे ।
स्वान्वरित्वकार्यके वृद्धां व्यानाम्यं हिन्द्वसायः वृद्धे ।
स्वान्वरित्वकार्यके वृद्धां विकासम्बद्धाः कार्योक्तवायः ।
स्वान्वरित्वकारकोः स्वृद्धांकि व्यान्ते प्रमुख्यकार्यक्षः ।
स्वान्वरित्वकारकोः स्वृद्धांकि व्यान्ते प्रमुख्यकार्यकाः ।
स्वान्वरित्वकारको वृद्धां वेशी व्याद्धान्यमा वा कार्यकार्यकार्याः ।
स्वान्वरित्वस्य वन्त्व वेशी व्याद्धान्यमा वा कार्यकार्यकार्याः ।

नवीन राजाओं के संयोग जुटाने में समर्च का, यरहोक मीस- अनु कर्नों से डरने वाला नहीं या ॥ ११ ॥ जहाँ हिनयों के मुखारिबन्द पर हवासोच्छ्यास के कोन से पटता हुआ मदोन्मत्त मीरा यद्यपि हाथ के द्वारा शिड़क दिया जाता था परन्तु वह हाथ को भी लाल कमल सबझ कर फिर से लीट जाता था ॥ १२॥

उस नगर की रक्षा करनेवाला क्रमकाश नामक राजा था। वह राजा जत्वन्त विजीत था,
प्रजापालन के हारा कीर्त को प्राप्त करनेवाला था, वीर था और नीति के जाता तथा सरपुक्षों में
अग्रसर प्रधान था।। १३।। करद ऋतु के आकाश के समान व्यामल कान्ति वाले जिसके आधा वह
प्रसिद्ध विजय लक्ष्मी इस मय से ही मानी निक्चल स्थित मी कि इसकी थारों और चलती हुई
पेनी धारा कहीं मुझे भी विदीर्ण न कर दे।। ई४।। क्रूरता का मान्धार स्वक्न यह राजा युद्ध में
भय से मुरकाये हुए पुरुषों के मुखों को नहीं देखता है ऐसा जान कर ही मानो जिसका प्रदाप
शत्रुओं को सामने से दूर हटा देता था।। १९।। को राजा सूर्य के समास था क्योंकि जिस प्रकार
सूर्य नित्योदय—नित्य उदय को प्राप्त होता है उसी प्रकार वह राजा भी नित्योदय था—निरन्तर
स्थाय नित्योदय—नित्य उदय को प्राप्त होता है उसी प्रकार वह राजा भी मूमिमून अन्य राजाओं
के मस्तकों पर विज्यस्त पाव था—पैर रक्षने बास्ता था, जिस प्रकार सूर्य क्रमलेकनाव—क्रमलों
का बहितीय स्वामी है उसी प्रकार वह राजा भी क्रमलेकनाय—क्रमलों
का बहितीय स्वामी है उसी प्रकार वह राजा भी क्रमलेकनाय—क्रमलों का बहितीय स्वामी है उसी प्रकार वह राजा भी क्रमलेकनाय—क्रमलों का बहितीय स्वामी है उसी प्रकार सूर्य के समास होकर भी अतिश्व करों — अतीव्य किरलों से (पंद्ध में
साखारक करों से) पृथ्वियों को बाह्मावित करता था।। १६।।

उस रावा की उत्कृष्ट शील क्यी आमुक्त से विश्वावत, बुन्दरता की विश्वाव भूमि तथा असिंद वंश बाकी कनकसाका नाम की रानी जी 11 १७ श सिंह की कीचे हरिस्वज नाम का देव, सीवर्य स्वर्थ से अवसीर्ण हीकर उन दोनों मादा-पिता के हुवें की बारण करता हुआ बहुत भारी

१. मुकारित: अ०

तीयकंकरपाववतीयं पुत्रः किमोस्तयोः संगवनावकातः ।

बागवकान्तिवृतिसरवपुत्रतो हरिक्ववोऽभूरकनकव्वजास्यः ॥१८

बागरकण्यार्थविनाविपानामनारतं गर्भगतोऽपि मातुः ।

मो बीवृदायासपरेन पूजां सम्यवस्यकुद्धि प्रवयन्तिव स्वाम् ॥१९

यस्मिन्त्रभूते वयुत्रे कुक्रभीत्रकन्त्रीयये प्रत्यहमम्बुराष्ठेः ।

केलेव कुत्रभुतपुत्रसंपत्रुव्याकरस्ये च संनिवाने ॥२०

विगाह्ममाना युगपण्यतको नरेन्द्रविक्ताः सहसा विरेजुः ।

विशुद्धया सस्य विया निसर्गाहिशोऽपि कीर्त्या कमनीयमूर्तेः ॥२१

यो वीवनश्रीनिकयैकपपीऽप्यनूनवर्षः स्ववशं निनाय ।

अरातिवङ्कर्वमनन्यसाभ्यं विद्यागनं च प्रवितप्रभावः ॥२२

यहण्ळ्या वान्तपुर्वीच्य पौराः सुनिश्चलाका इति यं प्रवष्युः ।

कि पूर्विमानेव स चित्रकम्मा कि रूपकान्तरविवस्त्रिलोक्याः ॥२३

निषय्य यस्तिन्त्रुरसुन्वरीणानिन्दोवरक्षीविचरा सतृष्णा ।

कटाससम्पन्न चचाक सन्ना सुदुर्वेश गौरित्र सञ्जनान्ते ॥२४

कान्ति, दीप्ति और पराक्रम से सहित कनकथ्वज नाम का पुत्र हुआ।। १८।। गर्भ स्थित होने पर भी उसका बारूक ने दोहला सम्बन्धी कष्ट के बहाने माता से निरन्तर जिनेन्द्र भगवान की सुन्दर पूजा कराई थी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो यह अपनी सम्यवस्य की शृद्धि को ही प्रकट कर रहा हो।। १९ ।। जिस प्रकार चन्द्रमा का उदय होने पर समुद्र की बेला और वसन्त ऋत का सन्तिषान प्राप्त होने पर बाम्र वृक्ष की पुष्प रूप संपत्ति प्रति-दिन बढ़ने लगती है उसी प्रकार उस पत्र के उत्पन्त होने पर माता-पिता की कुल-लक्ष्मी-वंश परम्परागत संपत्ति प्रति-दिन बढ़ने लगी ॥ २० ॥ सुन्दरता को मूर्तिस्वरूप उस पुत्र की स्वभाव से ही शुद्ध बुद्धि के द्वारा एक साय अवगाहन को प्राप्त हुई, आन्दीक्षिकी त्रयी वार्ता और दण्ड नीति नामक चारों राजविद्याएँ तया कीर्ति के द्वारा अवगाहन को प्राप्त हुई, पूर्व आदि चारों दिशाएँ शोध्र हो सुशोभित होने स्तरी । मानार्थ-उसकी बुद्धि इतनी निर्मल थी कि वह एक ही साथ चारों रात्रविद्याओं में निपूण हो गया तथा चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति फैल गई।। २१।। जो यौवन रूपी लक्ष्मी के रहने के लिये बद्वितीय कमल था, जो उत्कृष्ट घेर्य का घारक था, तथा जिसका प्रभाव अत्यन्त प्रसिद्ध था ऐसे उस कनकथ्यक ने दूसरे के द्वारा असाध्य काम, कोघ, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन छह अन्तरङ्ग शत्रुओं के समृद्ध को तथा अनेक विद्याओं के गण को अपने अधीन कर लिया था ॥२२॥ स्वेष्छा से जाते हुए उस पुत्र को देख कर नगरवासी लोग अत्यन्त निश्वल नेत्र होकर ऐसा विचार करने लगते थे कि क्या यह वही कामदेव है अथवा तीन लोक की सुन्दरता की चरम सीमा है ? ॥ २३ ॥ जिस प्रकार सस्यन्त दुवंक गाय की वड़ में मन्त हो अन्यत्र नहीं जाती है उसी प्रकार नगरनिवासी स्त्रियों की नील कमल को लक्ष्मी के समान सुन्दर तथा सतूरण-तुरुण से सिक्ट्स ( गाय के पक्ष में प्यास से सहित ) कटाक्षा संपत्ति उस कनकष्यका में निमान हो अन्यत्र नहीं जाती थी। मावार्थ-वह इतना सुन्दर था कि नगर की स्त्रियाँ उसे सतृष्य नेत्रों से देखती ही

रहती थी। १४॥ जिस प्रकार चुम्बक लोहे को खींच लेता है उसी प्रकार अपने शरीर की विशे-पता से सुशोभित रहने वाला वह प्रसिद्ध कनकष्यक उनमें आवरयुक्त न होने पर भी विद्याधर कन्याओं के मन को खीचने लगा था। आवार्य—यद्यपि यह विद्याधर कन्याओं को वहीं चाहता था तो भी इसकी सुन्दरता के कारण उनका मन इसकी खोर आकृष्ट होता रहता था। २५॥

जिस प्रकार सिन्ध पाकर कोई अडिलीय चौर सर्थ रात्रि के समय अच्छी तरह बासते हुए धनिक के पास डरता-डरता जाता है उसी त्रकार अपरिचित सामग्रेम गुण से मुक्त उस कक्का ध्वा के समीप दूर से ही धनुष चढ़ाये हुए कामदेव डरता-डरता आया था। भावायं—वह इसना गम्भीर था कि उसे काम की बाधा सहसा प्रकट नहीं हुई थी। २६॥ प्रजाओं के संताप को हरने वाला कनकाच्या, पिता की आजा से देवीप्यमान प्रभा की घारक कनकाप्रमा का योग पाकर विजली से संयुक्त बूतन मेच के समान सुधोमित होने लगा ॥ २७॥ उन वचू वरों ने अपनी कान्ति के द्वारा परस्पर एक दूसरे को अतिशय रूप से अपने वश्च किया था सो ठीक ही है वरोंकि प्रिय और विज्ञाओं के बीच परस्पर प्रेम रस जो प्रवाहित होता है वही सुन्दरता का फड़ है ॥ २८॥ वेला की समूद्र के समान, अध्यक्षिक सौन्दर्य विश्वेष रूप कश्मी को घारण करने वाले वे दोनों परस्पर इतने विश्ववस्त में कि एक दूसरे को ओड़ कर जाने निमेव तक भी रहने के लिये समयं नहीं से ॥ २९॥ वह वन्दनसन के निक्षकों में प्रवास निमित्न खब्या पर धयन कर, कोच से जिसने करवा करवा करवा था आवाह के स्वाह व्यक्त था ॥ ३०॥ कभी वह उसके साथ यमन सम्बन्धी नेग से मेमों को लॉचने नाखे विमान से जाकर तैंच पर्मत की शिक्षर पर दिसत किन-मन्दिरों की आवरपूर्वक माला आदि से प्रभा करता था।। ३१॥

१. कंप्निया थन ।

वायेषका संबुतिकालकीतस्तरने स राज्यं कनकव्यकाय । जनाव राजा तुमतेः समीपे बसाह श्रीकां विजितासकृतिः ॥३२ अनम्बद्धप्रकाराचि राज्यक्रमधीनवाचा नौद्धायमवाप भीरः। तपादि कोके महता विभूतिमंहोबसी नापि विकारहेतुः ॥३३ धन्त्रांश्रुश्चेरपि स प्रकास सरासुरावं स्वयूणेक्यकार । निरत्वयं प्रत्यहमूजितयोरचिन्त्यरूपा महतां हि वृत्तिः ॥३४ स बन्दनस्थासकबरसुसाय प्रीत्योन्युसानामभवन्निकामस् । बुरस्थितोऽपि प्रवदाष्ट्र कामून सपे विवस्थानिक सप्रतापः ॥३५ प्रजानरामं विमलेव कीतिः सुयोजिता नीति रिवेप्सितार्मम् । तस्यार्षेत्रोधं विवजेव सुबूमजीजनद्वेमरयं त्रियासी ॥३६ इत्वं स सांसारिकसौक्यसारं पञ्चेन्द्रियेष्टं भृवि निविवेश । त्रियाञ्चनोत्तुञ्जनयोषराग्र प्रमृष्टकक्षः स्वस्त्रवन्दनधीः ॥३७ अयान्यवा मत्तवकोरनेत्रां कान्तां स्वहस्तापितचारभूवाम् । आदाय विद्याधरराजसिंहः सुदर्शनोद्याननियाय रन्तुय ॥३८ तस्यैकवेशस्थितवाल पिण्डीद्वमस्य मूले विपुकाश्मपट्टे । बालातपथीमुवि रागमस्लं निपात्य तस्योपरि वा निषण्णम् ॥३९

अधानन्तर एक समय संसार निवास से अयभीत, जितेन्द्रिय राजा कनकाभ ने कनकथ्वक के लिये राज्य देकर सुमित मुनिराज के समीप दीक्षा ग्रहण कर ली।। ३२ ॥ धीर-वीर कनकथ्वक अन्यजन दुलंग लक्ष्मी को पाकर भी गर्व को प्राप्त नहीं हुआ सो ठीक ही है क्योंकि लोक में बड़ी से बड़ी विभूति भी महापुरुषों के विकार का कारण नहीं होती।। ३३ ॥ अत्यधिक लक्ष्मी को बारण करने वाले उस कनकथ्वक ने चन्द्रमा की किरणों के समान शुक्ल होने पर भी अपने गुणों से प्रजा में सदा स्थायी अनुराग-लालरङ्ग (पक्ष में प्रीति) उत्पन्न किया था सो ठीक हो है क्योंकि महापुरुषों की कृति अचिन्त्य रूप होती है।। ३४ ॥ वह प्रीति से सन्मुख मनुष्यों के लिये चन्द्रम के तिलक के समान मातिशय सुख का कारण हुआ था तथा ग्रोष्ट्रम ऋतु के प्रतापी सूर्य के समान दूरवर्सी रह कर भी शत्रुओं को संतप्त करता था।। ३५ ॥

जिस प्रकार निर्मेल कीर्ति प्रजा के अनुराग को, अच्छी तरह प्रयोग में लाई हुई नीति अभिलित अर्थ को और बृद्धि अर्थज्ञान को उत्पन्न करती है उसी प्रकार राजा कनकच्या की प्रिया ने हैमरच नामक पुत्र को उत्पन्न किया । ३६ ॥ इस प्रकार प्रिय स्त्रियों के उन्नत स्तर्नों के अन्ननाम से जिसके वक्षाःस्थल पर लगे हुए चन्दन को शोभा पुछ गई थी ऐसा कनकच्या पृथियों पर पञ्चेन्द्रियों के स्थि इष्ट सांसारिक श्रेष्ठ सुझ का उपमोग करता था ॥ ३७ ॥

स्वनन्तर किसी समय विद्याघरों का श्रेष्ठ राजा कनकृष्यज्ञ, मराचकोर के समान नेत्रीं बाकी तथा अपने हाथ से पहिनाये हुए सुन्दर आभूषणों से युक्त कान्ता की लेकर रमण करने के किये सुदर्शन मेर के उचान में गया ॥ ३८॥ वहाँ उसने उचान के एक देश में स्थित छीटे हैं अशीक बृक्ष के नीचे बालातप की शोभा का अपहरण करने वाले विसास विकास यु पर विदान-

हुवां निवास्त्रेत्व्यां स्वीकिः स्वांतं आवायोक्तिः स्वावतः । वरेष्णायाव्याः वद्यायं याधारंषुत्रं आव्यायः वयं वायुवायम् । वृत्तयः सारावंतियादास्यः स्वयं स्वयायः वयं वायुवायम् । वृत्तयः सारावंतियादास्यः सः सुवातं सुवास्त्राव्यायम् ।।४२ [ पुरुकम् ] निवानमासासः यथाः वरित्री व्यायायक्षीत्रमुगस्य कामात् । यति समानीवयः सुवा स्वायुः निविश्यकामग्राविषयोः समूत्रः ।।४२ वर्षस्य बृद्धानिकाः व्यान्ते सुव्याः बृतिः श्रुद्धानिस्त्रमास्तः ।।४२ व्यविष्ठवः शानाविष्योविषये सुव्याः बृतिः श्रुद्धानिस्त्रमास्तः ।।४२ व्यविष्ठवः शानाविष्योविषये सुव्याः बृतिः श्रुद्धानिस्त्रमास्तः ।।४२ व्यविष्ठवः शानाविष्योविषये सुव्याव्याविष्याः सः कामम् । अनुग्रहं सस्य वकारः साधुन्ये पुत्रुश्चीनं हि निश्चवृत्ताः वीः ।।४४ स्वत्वायतस्त्रस्य सुनेरहरे विद्यावरेत्वते निरुक्तवायम् ।।४५ पृष्टो सुनिस्तेन सः दरमुवायं वीयो वयो व्यवस्तविकारवर्णम् । निर्मावृत्तां विक्तयि प्रसद्धाः प्रश्लावयन्त्रानिकोश्चावाम् ।४६

मान सुब्रह्म नाम के मुनिराज की बड़े आवर के साथ देखा । स्त्राक अर्थ के विस्ता-पट्ट पर विराज-मान वें मुनिराज ऐसे जान पड़ते थे मानो राग रूरी मरूल को पछाड़ कर उसी के ऊपर बैठे हों। वे अपने शरीर से कुश थे, तप से अक्कश थे, शान्ति के स्थान थे, क्षमा के अद्वितीय पति थे, परी-वहों के विजेता थे, इन्द्रियों को बश करने वाले थे, सुन्दर चारित्र रूपी छक्ष्मी के निवास कमल थे, शास्त्र के मानी मृतिवारी श्रेष्ठ अर्थ थे, दया के मानो साधुवाद ये तथा उत्तम ब्रेसी सहित थे।। ३९-४१। वह उस समय मुनिराज की देख कर, जजाना प्राप्त कर दरित के समान अचना नेत्र युगल के लाम से जन्मान्य मनुष्य की तरह अपने शरीर में भी न समा सकने बाले हुई से विवश हो गया ॥ ४२ ॥ सब बोर से प्रकट हुए रोमाञ्चों के द्वारा जिसका हार्विक बनुराग सुर्वित हो रहा या तथा जिसके दोनों हाय कुंडल के आकार ये-जिसने हाथ जोड़ रक्से ये ऐसे उस राजा ने पास में जाकर कटकते हुए चूडामणि से युक्त मस्त्रक से उत मुनिराज को नमस्कार किया ॥ ४३ ॥ उन मुविराज ने पाप को नष्ट करने वाले शान्त अवलीकन तथा 'कर्मी का क्षय हो' इस प्रकार के बालीबीदारमक बचन से उस पर बहुत भारी बनुषह किया सो ठीक ही है क्योंकि मुमुख् मनुष्यों की बुद्धि मन्य के विषय में निःस्पृह नहीं होती हैं अवित् मृतुष्टु मृति मी अन्य बीव का हित पाहते हैं ॥ ४४ ॥ निर्मंत बनिप्राय को बारण करने वासा विद्यावरों का राजा समीप ही जन मुनिराज के बागे खड़ा हो गया और जिन्ह सहित हांच बोड़ बायरपूर्वक उत्साह वर्व के भारक उन मुनि से धर्म का स्वरूप पूछने छवा है। इन स

उनके द्वारा पूछे गने सुनिशान, वर्तन मोह से सुक निश्ना दृष्टि की वो को भी विश्व को सक-पूर्वक स्थित करते हुए विकारों के सब्दूष्ट को साथ करने आले करवानकारी जनक इस प्रकार वर्षो जिनेत्रीः सक्ताववोचेदसः परो जीवववेकपूकः । स्वर्गावसमीचनुषस्य हेतुः स द्वित्रकारो भवति प्रतीतः ॥४७ सामरिकोऽज्ञुतनेवतिन्वज्ञानारिकः स्वातमहात्रतस्य । बाचो गृहस्यैः परिवाकनीयः परं परः संवनिविधिविधगरीः ॥४८ भद्रानवोर्नुकमुबाहरन्ति सहर्वनं सर्वविदो जिनेन्द्राः । तस्येषु सास्यपि निश्ययेन भद्धानमेकं तथिति प्रतीहि ॥४९ हिंसानृतस्तेय क्यु व्यवाक्यरिष्णहेन्यो किरतिर्यतीनाम् । सर्वात्मना तबुब्रतमिल्युबीर्ण स्युक्ता निवृत्तिम् हमेविनाञ्च ॥५० अमाहिसांसारिक वित्र दुःबाप्रवेकदायानकसंक्षयाय । माम्बोऽस्त्युवाबी नितराबमुक्ताबकोऽत्र बत्नः पुत्रवेण कार्यः ॥५१ सिव्याल्बयोगाविरतिप्रमावैः कवापवीवैश्व बहुप्रकारैः । बध्नाति कर्माष्ट्रविधं सवात्मा संसार वासस्य हि कर्म हेतुः ॥५२ सदहष्टिसच्यानसपदचरित्रैदनपुरुपते कर्मवनं सपूलान् । तेषु क्यितं मुक्तिवषुः पुमांसं समुखुकेष स्वयमञ्जूपैति ॥५३ अज्ञानपुढः स्वपरोपतापानपीन्त्रियार्थान् सुस्रमित्यूपास्ते । सुबुः हर्तान्स्वारमधिदन्युपेतुं विभेति तान्दृष्टिविवानिवाहीन् ॥५४

कहने करो ॥ ४६ ॥ सबंज जिनेन्द्र ने जीव दयामूछक, तथा स्वर्ग और मोक्ष सम्बन्धी विपूल सुख के कारण भूत जिस उत्कृष्ट धर्म का कथन किया है वह दो प्रकार का प्रसिद्ध है।। ४७॥ अणुष्रतों के भेद से यक्त पहला सागारिक धर्म है जो कि गृहस्थों के द्वारा पालन करने योग्य है और दूसरा श्रीबद्ध महाबतों से युक्त अत्यन्त उत्कृष्ट अनागारिक धर्म है जो कि पवित्र मुनियों के द्वारा धारण करने योग्य है ॥ ४८ ॥ हे भद्र ! इन दांनों घर्मों का मूल कारण सम्यव्हांन है ऐसा सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगबान कहते हैं। तथा सातों तस्वों का निश्चय से अद्वितीय श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है ऐसी प्रतीति करो ॥ ४९ ॥ हिसा, झूठ, चोरो, कुशील और परिग्रह इन पाँच पापों से मुनियों की जो सर्वथा निवृत्ति है वह वत कहा गया है। गृहस्थों की इन पापों से स्यूल निवृत्ति होती है ॥ ५० ॥ बनादि संसार सम्बन्धी नाना दुःखसमूहरूपी दावानल का अच्छी तरह क्षय करने के लिये इस वर्म से बढ़कर दूसरा उपाव नहीं है इसलिये पुरुष को इसमें यत्न करना चाहिये॥ ५१॥ यह जीव र्सदा मिध्यात्व, गोप, मिवरति, प्रमाद भीर बहुत प्रकार के कवाय सम्बन्धी दोवों से आठ प्रकार का कर्म बौबता रहता है सो खेक ही है क्योंकि कर्म हो संसार वास का कारण है।। ५२ ॥ सम्य-ग्दर्शन सम्यय्क्षान सम्यक्तप और सम्यक्षारित्र के द्वारा कर्म रूपी वन जब सहित उलाइ दिया जाता है। उन सम्यन्दर्शनादि में स्थित रहने वाले पुरुष को मुक्ति रूपी स्त्री उस्किष्क्रत की सरह स्वयं ही प्राप्त हो जाती है ॥ ५३ ॥ इन्द्रियों के विषय यद्यपि निज और पर को संताप देने वाले हैं तथा बत्यधिक पाप के कारण हैं तो भी अज्ञान से मोह को प्राप्त हुआ पुरुष 'ये सुस्त है' ऐसा मांन कर उनकी उपासना करता है परन्तु स्वारमधानी बीच उन्हें दृष्टिविव साँप बैसा मान कर

त जानाबोहान्यानेरमस्ति पूर्वा अंदीरियां पूरपुरामं भर्व प १ कष्टं निकानं करवोञ्चलनं सार्वित सार्वेत स्वाहित कार्यते शांप जनाविकारं जनसेववाको नियानिक संकताः प्रथसाः । जीवस्य जीवा मनु युव्यसास्य "मोसर्जवर्षम् सामोधात् ११५६ अनेपातो यम मुक्तो म आसो न सोऽस्सि वैश्वः शक्तो निकोने । सर्वेडचि मात्रा बहुबोऽनुनुसा बोबेस कर्नोस्चसकोत्वाः ॥५७ चिराय जाननिर्मात सर्वसभूते न रच्यते व्यान विश्वसमृद्धिः । विमुत्तासङ्गान्तपता समूक्षमुन्तूतम कर्मान्युवकाति सिद्धिम् ॥५८ इतोरवित्वा वक्षमं क्ष्यस्त्री हिताम सस्योगरराम सामुः । विज्ञांपति स्तम्ब सवेति नेवै प्रत्येति यज्ञ्यो हि मुनुशुपारवम् ॥५९ सांसारिकीं वृत्तिमवेत्व कटा निवर्त्व विक्तं विवयर्गिनकावात् । तपी विकातुं विकिमाचकाक्क्ष मृतस्य सारं हिः तरेव पुंसः ॥६० वार्वोत्तरीयां नयनाम्युरोवैरपास्य कान्तां सह राज्यलक्ष्या । सद्यस्तवन्ते स तयोजनोडमुक्त कारू हानिर्महर्ता हितार्षे ॥६१ प्रावर्ततासस्यमकास्य दूरवाक्यकास् अकटकियास् । गुरोरनुज्ञामधियम्य भेने सबोलराम्सामुगुणा मधीवान् ॥६२

उनके पास जाने में भयमीत होता है।। ५४।। जीवों को जन्म से बढ़कर दूसरा दुःस नहीं है, मृत्यु के समान भय नहीं है और वृद्धावस्था के अनुक्ष्य अधिक कव्ट वहीं है ऐसा जान कर सर्दु-रुव आत्महित में यत्न करते हैं ॥ ५५ ॥ यह जीव बनावि काल से संसार रूपी सागर में अमृष करता हुआ जो कर्म और कर्म को प्रहुण कर रहा है इसिलये निश्चय से सभी जीव और पूद्गक इसके प्रिय और अप्रियपन को प्राप्त हो चुके हैं ॥ ५६ ॥ समस्त दीनों को को में वह स्थान वहीं है जहाँ यह जीव अनेक बार न मरा हो न उत्पन्न हुआ हो। इस जीव ने अनेक बार समस्त भावों और समस्त कमें स्थितियों का भी चिरकाल तक अनुभव किया है ऐसा जानता हुआ जानी कीव सर्वे प्रकार के परिग्रह में राग नहीं करता है किन्तू इसका त्यागी होता हुन। तप से कर्मों को समूक उलाइ कर सिद्धि को प्राप्त होता है।। ५७-५८।। प्रशस्त वचन बोलने वाले मुनि, उनके हिस के लिये इस प्रकार के वचन कह कर चुप हो रहे और राजा कनकथ्या ने उन वचनों को 'तथास्खि' कह कर स्वीकृत किया सो ठीक हो है स्वींकि मध्य प्राणी मुमुखुजनों के वबनों की श्रद्धा करता ही है।। ५९॥ इस प्रकार संसार की बृत्ति को बु:स रूप जान कर तथा विषयों की अभिरूपका से बित्त को निवृत्त कर उसने विधिपूर्वक तप करने की इच्छा की सो ठीक ही है क्योंकि बतुष्य के शास्त्र ज्ञान का फल वहीं है।। ६० ॥ अध्युष्ट के सेंबन से निसका उत्तरीय वस्त्र गीका हो गया का ऐसी स्त्री को राज्य शक्ती के साथ कोई कर वह उन्हों मुनिराब के समीप शीध हो हापीक्षत हो गया-मुनि बोक्ता क्षेकर तप करने कमा सी ठीक ही है क्योंकि महापुरुषों के हितकार्य में विकस्य नहीं होता है ॥ ६१ ॥ वह बाकस्य की दूर छोड़ कर समता, वन्वना, स्तृति, प्रतिक्रमण, स्वाच्याव कीर कावोस्सर्ग इन छह बायरबंध कियाओं के करने में प्रवृत्त हुना सवा गुर की आजा

प्रोचने महोध्मापुरुक्तं नेतर मृक्षे मनस्याणियुक्तं प्रदांकोः ।
शामात्रपत्रे तिवारित्तीच्यः सदाव्यतिष्ठस्यतिमीदकोगः ॥६३
इरम्मवोद्द्यारित्रिक्यवादेवारितिया त्राः स्वित्तिष्ठविषकः ।
विश्ववृद्धा अवृद्धं वीद्यमाणो प्रमाधनेशास्त स यृक्षपुरु ॥६४
प्राक्षेयगत्वस्त्रपत्रक्षक्षे माधे स्थानो वहिरेक्ष्याव्यम् ।
वाधानितीरप्यमास्तियामा वक्षेत्र वीरो वृतिकम्बकस्य ॥६५
महोपवाद्यात्रिक्वियात्रक्षेत्रस्त्रक्षक्ष्यं विश्वविद्यात्रम् विश्वविद्यात्रम् ।
यवी तत्रुत्वं तत्रुरेव वार्वं न वेर्यगीवार्यस्त्रतिक्तात्य ॥६६
समुद्वरिद्यामि क्ये निमानमास्त्राक्ष्यस्त्राक्ष्यमानतात् ।
संचित्तविद्यात्रम् क्ये निमानमास्त्रम् माद्यस्त्राक्ष्यमानतात् ।
संचित्तविद्यात्रम् क्ये निमानमास्त्रम् विद्यविद्यात्रमः ॥६७
व्ययेतव्यक्तिस्त्रविद्यात्रमादं व कृष्ट्योगीः स वद्यक्तित्वाः ॥६७
व्ययेतव्यक्तिस्त्रम् वृत्विद्यस्तावाः स आवद्यसमस्त य्योक्तर्मागे ॥६८
वानं च सस्य क्रिय्या निकामं यथोक्तवा प्रस्तवृत्वात्रमः ।
वारित्रमप्यास्त्रवानुक्यं विष्वद्यक्रारं च त्योक्तविद्यत् ॥६९

प्राप्त कर सदा साधु के समस्त उत्तर गुणों की उपासना करने लगा ॥ ६२ ॥ जिसमें तीव गर्मी से समस्त प्राणी आकुल रहते हैं ऐसी प्रीष्म ऋतु में वह वर्वत की शिखर पर सूर्य के सन्मुख प्रशम-भाव रूशे अत्र के द्वारा उष्णता का निवारण करता हुआ प्रतिमा नामक विशाल योग लेकर सदा स्थित रहता था ॥६३ ॥ बच्च को उगलने वाले, भगंकर गर्जना से सहित तथा घाराओं के निपात से बाठों दिशाओं को बाच्छादिस करने वाले मैच बिजली रूपी दृष्टि के द्वारा जिसे देखा करते थे ऐसा वह तपस्वी वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे बैठा करता था।। ६४।। वह घीर बोर, घेंयें रूपी कम्बल के बल से हिमपात के कारण जब कमलों का समूह तच्ट हो जाता है ऐसे माथ के महीने में बाहर एक करवट से सोता हुआ बड़ी-बड़ी रात्रियों की व्यतीत करता था ॥ ६५ ॥ नाना प्रकार के समस्त बड़े-बड़े उपवासों को विधिपूर्वक करने बाले उन महत्त्वशाली मुनि का शरीर हो अध्यन्त इसता को प्राप्त हुआ था धेर्य नहीं ॥ ६६ ॥ प्रीतिपूर्वक घारण किये हुए प्रतिमादि योगों के द्वारा जिनने अपनी इन्द्रियों को वस कर लिया था ऐसे वे मुनि डूबे हुए अपने आपको मैं इस संसार रूप कीचड़ से किस प्रकार निकल्मा ऐसा विचार करते हुए प्रमाद को प्राप्त नहीं होते ये ॥ ६७ ॥ जिनको राक्का नष्ट हो गई थो, आकाङ्का अस्त हो गई थी, विचिकित्सा-ग्लानि से जिनकी आत्मा दूर रहती थी तथा जो यथोक मार्ग में निर्दोच मान रसते थे ऐसे वे मुनि सदा सम्यक्त सुद्धि की भावना रसते थे। भावार्थ--निःशास्त्रत, निःकाङ्क्षित, निर्विविकित्सित और अमूबद्धिट अङ्ग को घारण करते हुए वे सदा इस बात का च्यान रखते थे कि हमारा सम्यग्दर्शन शुद्ध रहे—उसमें शक्दा, काङ्का आदि दोष न लगें ॥ ६८ ॥ वे प्रतिदिन आदरपूर्वक ज्ञानानुरूप शास्त्रीक क्रिया के द्वारा ज्ञान की बच्छी तरह आराधना करते थे, चारित्र का भी पालन करते थे, और अपने बल के बनुरूप बारह प्रकार का तप करते थे ॥ ६९ ॥

इ. विपाते:स्विगताष्ट्रदिक्कः म० । २. आवासिनी व० । ३. दुष्ट्रमोदैः व० । ५. मार्गे व० ।

## वसन्वतिलक्ष्

इत्यं पुरं विषुरविताचितामृत्या मृत्या चिरं शगवतां विषयोवितान्ते । सस्त्रेसमां विधिवदेश्य मृतोऽव भूत्या काविष्ठमान्य स शुभे शुशुभे विमाने ॥७०

#### मन्दाकान्ता

वेषानम्बं निकतपुरुषां संपदा साषु तम्बन् देषानम्बं दणसपुरमं नाम चान्वर्यक्रित्वम् । चक्रे रागं नयनसुभगस्तत्र विष्याञ्चनानां चक्रेऽरागं चिनमपि दृषि द्वाद्यक्राव्यिप्रमानुः ॥७१ इत्यसगकृते नर्द्वमानचरिते कनकष्यक्राविष्ठयमनो नाम द्वादशः सर्गः ।

## त्रयोदवः सर्गः

#### स्वागता

श्रीमतामध सतामधिवासो भारतेऽत्र विततोऽस्ति बनान्तः । नाकलोक इव मानवपुष्यैगी गतः स्वयमवस्त्यिभवानः ॥१ यत्र साररहिता न घरित्री पाककान्तिरहितं न च सस्यम् । पाकसम्पद्धि मास्ति पुलाका सर्वकालरमजीयविशेषात् ॥२

इस प्रकार पापरहित मनोवृत्ति से चिरकाल तक मुनियों का बार बारण कर—मुनिवृत्त का पालन कर वे अपनी आयु के अन्त में विधिपूर्व के सल्लेखना को प्राप्त हुए और मर कर कापिष्ठ स्वगं के शुभ विभान में विभूति से सुशोभित होने लगे।। ७०।। इस प्रकार अपने शरीर की कान्ति रूपी संपद्म के द्वारा जो देवों के आनन्द को अच्छी तरह विस्तृत कर रहा था, जो 'वेवालंब' इस सार्थंक नाम को धारण करता था, तथा बारह सागर प्रमाण जिसकी आयु थी ऐसा बह नवम सुभग—नेत्रों को प्रिय लगने वाला देव, वहाँ देवाष्ट्रनाओं के हृदय में राग उत्पन्न करता था और अपने हृदय में बीतराग जिनेन्द्र को धारण करता था।। ७१।।

इस प्रकार व्यस्तक्षिकृत वर्द्धमानपरित में कनकथ्यज के कापिष्ठ स्वर्ग में जाने का वर्णन करने वाला बारहवी सर्ग समाप्त हुआ।।

## तेरहवाँ सर्भः

अधानन्तर इस घरत क्षेत्र में प्रकारत कीमानों का निकासस्वरू एक बवन्ती नाम का बहुत बड़ा देश है जो ऐसा जान पड़ता है मानो मनुष्यों के पुष्य से पृथिवी पर बादा हुआ स्वर्म ही हो ॥ १ ॥ जिस देश में ऐसी पृथिवी नहीं थी जो सार रहित हो, ऐसा घान्य नहीं था जो मृरिसारधनकात्यिक्षेणे व्यक्ति कविविष यत्र मनुष्यः ।

क्रियम्प्यकृष्मुस्त्रभूषेत्य श्वेषक्रया प्रवामिति निकानम् ॥३

वास्त्राक्षिर्यक्ष्मः न पुरिक्रयाच्यापि सुभगविद्याना ।

यत्र नास्ति सुभनत्यमक्षीणं शीक्षमप्यविद्यानं ॥४

निकांका न सरिवस्ति वर्णं च स्थानुहीनमहिनं न च यत्र ।

पतितोयमुवितैः विवकानामस्तुतं न स्वतु राज्य समूहेः ॥५

पुष्पकान्तिरहितोऽस्ति न नृषाः पुष्पसप्यकुकतौरमहीनम् ।

यत्र सौरभमपि भमराकीरकार्यं वस्तियुं च नितान्तम् ॥६

श्रीता स्वत्र सक्तोष्ण्यक्ष्यां व्यक्तियुं च नितान्तम् ॥६

श्रीता स्वविद्यति विवकान्यां विजितान्यपुरविभ्यसंवत् ॥७

या सुवाववित्रवै रसीवैरस्थितोक्ष्यक्रवित्रवेष्णरामैः ।

भाति नेवपववी व्यकान्त्रः झारवैरिव विता सत्रवित्वैः ॥८

हमशाक्वितामकरस्वयोतिवामिव विताः पटलेन ।

यत्र च प्रविरकात्रपलक्ष्यीकंष्यते व्यवपदैः स्विगतोऽर्कः ॥९

पाक की कान्ति से रहित हो बौर ऐसी पाक सम्पत्ति भी नहीं थो जो तुच्छ हो नयों कि ये सभी वस्तुएँ सदा अत्यन्त सुन्दर रहती थों ॥ २ ॥ जहाँ ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं था जो बहुत भारी श्रेष्ठ धन-धान्य से रहित हो तथा ऐसा द्रव्य भी नहीं था जो प्रेमी-जनों के द्वारा इच्छानुसार प्राप्त कर अच्छी तरह भोगा न जाता हो ॥ ३ ॥ जहाँ ऐसी स्त्री नहीं थी जो सुन्दरता से रहित हो, ऐसी सुन्दरता भी नहीं थी जो सौमाग्य से रहित हो, ऐसा सौमाग्य भी नहीं था जो घील से रहित हो और ऐसा शील भी नहीं था जो पृथिवी पर प्रसिद्ध न हो ॥ ४ ॥ जहाँ ऐसी नदी नहीं थो जो जल रहित हो, और ऐसा जल भी नहीं था जो स्वाद रहित महिमा वाला हो तथा जल पीकर प्रसन्न हुए पिथाों के समूह जिसकी प्रशंसा न करते हों ॥ ५ ॥ जहाँ ऐसा बृक्ष नहीं था जो फूलों की कान्ति से रहित हो, ऐसा फूल नहीं था जो अनुपम सुगन्ध से रहित हो, और ऐसी सुगन्ध भी नहीं थो जो अमरावली को अत्यधिक वश करने में समर्थ न हो ॥ ६ ॥

उस अवन्ती देश में उज्जयिनी नाम की नगरी थी। वह नगरी समस्त उज्ज्वल वर्णों से सिंहत थी, ऐसी जान पड़ती थी मानो शरीरधारिणी लक्ष्मी ही हो, पृथिवी में प्रसिद्ध थी तथा अपनी कान्ति से अन्य नगरों की शोमारूप सम्पत्ति को जीतने वाली थी।। ७॥ चूना से सफेद तथा भीतर स्थित उज्ज्वल आभूषणों वाली स्त्रियों से युक्त उत्कृष्ट भवनों से जो ऐसी सुशोभित होती है जैसी विजली से सिंहत शरद ऋतु के सफेद मेघों से व्याप्त मेघसरणि (आकाश) सुशोभित होती है।। ८॥ जहाँ ध्वजाओं के वस्त्रों से आच्छादित सूर्य ऐसा जान पड़ता है मानो सुवर्ण-मय प्राकार में संख्य निर्मल मणियों की किरणों के समूह ने उसे जीत दिया हो और इसीलिए

१. चितास तडिल्हैः (?) म० । २. चितः म० ।

वाहतीत्रियं मुहुरसकराजैनींचवाति पुरतः अववस्तात् ।
यत्र या जियत्वी विहितायाः व्यासतीरमध्यस्य ववहिताः ॥१०
सम्पर्व पनवतेरप्यामाः हेक्बला धनिको मुवि सस्याम् ।
धर्मितः स्वयमुपेस समन्ताव्यकुत्तात्वं रावचीयाः ।
या स्वा विवुधवृत्रसमेता राजते सुरपुरीय पुर्वाः ॥१२
वक्तभूवितकरो भृषि राजा वक्रहेतिरिय वः पुरविद्याम् ।
वक्तमारतनुरम्यवस्तां वक्षसेम इति विज्ञतमामा ॥१३
वक्षसि विधमुतीस्य निवण्यामानते थ ससतं धृतवेवीम् ।
यसा कुन्दविद्याया कुपितेव विग्यता म निर्वाति विनिन्ति ।
यस कुन्दविद्याय कुपितेव विग्यता म निर्वाति विनिन्ति ।
यः कवाविद्यि गृहसपद्यन्युवविह्यंववद्यीकृतवेताः ॥१५

उसकी जातप (धाम) की शोमा अस्यन्त जिरल हो गई हो ॥ ९ ॥ जहां अपराध करने वाला त्रियपित और इनास की सुगन्ध के वल हुआ भौरा हाथ के अध्रमाग से बार-बार लाडित होने पर भी स्त्रियों के आगे से दूर नहीं हटता है ॥ १० ॥ जिस नगरी में पृथिवी पर धानक कोग, याचकों के द्वारा स्वयं आकर धारों और से ग्रहण किये जाने वाले रतनों के समृह से कुबेर की दान रहित सम्पदा को लिजत करते रहते हैं । भावार्थ—वहां के धनिकों की सम्पदाएँ याचकों को बिना मिन प्राप्त हो जाती हैं जब कि कुबेर की सम्पदा मौगने पर भी प्राप्त नहीं होती इसिलए याचकों के द्वारा स्वयं ग्रहण किये जाने वाले रतनों के द्वारा वहां के धनिक झौग मानी कुबेर की सम्पत्ति को छिजत ही करते रहते हैं ॥ ११ ॥ जिस प्रकार चन्दन की छोटो लता मुजङ्गों—कामी-जनों से वेष्ठित होने पर भी अधिक रमणीय होती है उसी प्रकार वह नगरी भी भुजङ्गों—कामी-जनों से वेष्ठित होने पर भी अधिक रमणीय थी । नगरों की लक्ष्मी स्वरूप को उज्जयिनी विवृध कृत्व समेता—विद्यानों के समृह से (पक्ष में देवों के समृह से ) सहित होने के कारण स्वर्मपुरी के समान सदा सुक्षों जिले होती है ॥ १२ ॥

जिसका हाथ वका —हीरा से भूषित था, जो पृथिकी पर वक्षहिति—बक्षायुष—इन्द्र के समान था, जिसका शरीर वक्र के समान सुदृढ़ था तथा 'बंक्ससेन' इस प्रकार जिसका लाम प्रसिद्ध था ऐसा राजा उस देवीप्यमान नगरी में निवास करता था ॥ १३ ॥ बक्ष:स्वरु पर निरन्तर बैठी हुई कक्ष्मी और मुख में सदा विद्यमान रहने वाकी सरस्वती को वेखकर जिसकी कुन्द के समान उज्यवस्त कीति कुपित होकर ही मानो दिशाओं में चली गई थी और ऐसी बक्षी गई थी कि आज तक स्वीटकर नहीं आई ॥ १४ ॥ जिसका चित्त मुद्ध की अधिस्तावा के वंशीभूत था पर जिसे कभी भी युद्ध देखने का अवसर नहीं मिला, ऐसा वह राजा दूर से ही समस्त शत्रुओं को नजीमूत करने वासे वपने प्रदाप के सगूह की निन्दा करता रहवा था। भावार्थ—उसके प्रताप के कारण शत्रु

१. अपगतं वानं यस्यास्तां वानरहितामिति यावत् ।

तस्य निमंशकरस्य सुझीला नाम नाम महिची कमनीया ।
भूपतेरमबद्यपतिरिक्ता कौमुदीय कुमुदाकरमण्याः ॥१६
तौ विरेक्षतुरमन्यसमानौ दम्यती मृति परस्यरमान्य ।
सर्वकोकनवनोस्सबहेत् कान्तियौकनगुणानिय मृतौ ॥१७
स्वयंसौक्यमनुभूय स देवः श्रीमतोर्य तयोस्तनयोऽभूत् ।
आक्यवा मृति सतां हरिषेणो धीरधीरिषयितः सुमनोकः ॥१८
यं कलावरिमवाभिनवोत्यं संस्पृज्ञभ्ररपतिः सह देव्या ।
वीद्य सम्मदिमयाय निकामं प्रीतये भृषि न कस्य सुनुभः ॥१९
लोकजीवनकरस्थितियुक्तं भूरिसारगुणवारिषिमेकम् ।
यं समीयुरवनोववरिषद्याः सिन्धवः स्वयमनिन्दितसस्यम् ॥२०

ूर से ही ब्जीभृत हो जाते थे इसल्यि युद्ध वी इच्छा रखने पर भी उसे युद्ध का अवसर नहीं मिलता था॥ १५॥

जिस प्रकार निर्मल कर—उज्जवल किरणों वाले कुमुदाकरबन्धु-चन्द्रमा की चांदनी होती है तथा वह उससे अपृथक् रहतो है उसी प्रकार निर्मलकर-निर्दोष हाथ अथवा निर्दोष टेक्स से युक्त उस राजा बक्तसेन के स्पष्ट ही सुशीला नाम की सुन्दर रानी थी।। १६॥ जो किसी अन्य के समान नहीं थे तथा समस्त मनुष्यों के नेत्रों के हर्ष के कारण थे ऐसे वे दोनों दम्पती परस्पर एक दूसरे को प्राप्त कर इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो मूर्तिधारी कान्ति और यौवन नामक गुण ही हों।। १७॥

अयानन्तर राजा कनकच्चण का जीव 'देवानन्द' नामको घारण करने वाला वह देव, स्वर्ग सुझ का उपभोग कर उन दोनों दम्पतियों के पृथिवी पर हरिचेण नाम से प्रसिद्ध, सण्यनों का शिरोमणि, गम्भीर बुद्धि वाला अत्यन्त सुन्दर पुत्र हुआ ॥ १८ ॥ नूतन उदित चन्द्रमा के समान जिस पुत्र को देखकर तथा रानी के साथ जिसका स्पर्श करता हुआ राजा, अत्यन्त आनन्द को प्राप्त हुआ था सो ठोक ही है क्योंकि पृथिवी पर सुपुत्र किसकी प्रीति के लिये नहीं होता है? अर्थात् समी की प्रोति के लिये होता है ॥ १९ ॥ जो लोक जीवन को करने वाली स्थिति से युक्त था, जो बहुत भारी श्रेष्ठ गुणों का अद्वितीय सागर था, तथा प्रशंसनीय सस्व-पराक्रम से सहित था ऐसे उस पुत्र को राजविद्या रूपी निदयाँ स्वयं ही प्राप्त हुई थीं। भावार्थ-वह पुत्र समुद्र के समान था क्योंकि जिस प्रकार समूद्र लोगों के जीवन की रक्षा करने वाली मर्यादा से सहित होता है उसी प्रकार वह पुत्र भी लोगों के जीवन की रक्षा करने वाली मान-मर्यादाओं से सहित था, बिस प्रकार समुद्र वारि-बल को धारण करता है उसी प्रकार वह पुत्र भी बहुत भारी गुण रूपी कल को धारण करता था, जिस प्रकार समुद्र एक-अद्वितीय होता है उसी प्रकार वह पुत्र भी एक अद्भितीय अथवा मुख्य था और जिस प्रकार समुद्र अनिन्दितसत्त्व-उत्तम जन्तुओं से सहित होता है उसी प्रकार वह पुत्र भो अनिन्दित सत्त्व-प्रशंसनीय पराक्रम से सहित या इस प्रकार समुद्र की उपमा घारण करने वाले उस पुत्र के समीप राजविद्या रूपी नदियाँ स्वयं ही आ पहुँची थों ॥ २० ॥

एकवाच संसुतीः कुनियुक्तवद्वानियक्वाचेन नियमकः।
भूपतिः भृतपयोनिवनाम्मो निःस्पृहः समभवविषयेषु ॥२१
तं नियुक्त वरणीतकसारे पुत्रसम्पृक्षनिकाषुक्रनेत्रम् ।
संवतोऽजनि गृषः स तबन्ते संयुक्तेनृति विभेति हि भव्यः ॥२२
पूर्वजन्मनि स आवितसम्बद्धानि विभक्तीष्ठतिवतः ।
भावकवतमयोचनुवाह चीननामविषयो हि सुदूरः ॥२३
स्पृत्यते स दुरितेन न राज्ये संस्थितोऽपि ससु पापनिमित्ते ।
'सञ्जवितसमुव्यावर्कतित्वास्पद्मचत्तरासि पञ्चकवेन ॥२४
शासतोऽपि चतुरम्बुविवेकामेक्कां वसुवतौ मतिरस्य ।
विश्वमेतवनुवासरमासीणिःस्पृहेति विववेऽपि समस्ते ॥२५
विभावापि नवयौवनकक्षमी शास्तान न सस्तु तेन निरासे ।
स प्रशास्मित न कि सद्योऽपि खेयसे जगति यस्य हि बुद्धिः ॥२६
मन्त्रिभः परिवृतः स तु योवस्थानविद्धिरपि नाभवदुपः ।
चन्तनः किन्नु जहाति हिमस्तं सर्पवस्थविषयविद्वप्रतोऽपि ॥२७

तदनन्तर एक समय पुत्र सहित राजा बज्जसेन ने शृतसागर नामक मुनिराज से एकचित्त हो कर धर्म का व्याख्यान सूना जिसने वह विषयों में उदासीन हो गया ॥ २१ ॥ जिसके नेत्र अश्रु-कर्णों से व्याप्त थे ऐसे पुत्र हरिष्ठेण की पृथिवीतल का भार धारण करने में नियुक्त कर राजा वज्रसेन उन्हीं मुनिराज के समीप साधु हो गया सो ठीक ही है न्योंकि पृथिवी पर भव्यजीव संसार से डरता ही है।। २२॥ पूर्वजन्म में अभ्यस्त सम्यादर्शन से जिसका चित्त निर्मेल हो गया था ऐसे हरिखेज ने आवक के समस्त बत बारण किये सो ठीक ही है क्योंकि श्रीमन्तों से अबिन्य बहुत दूर रहता है ॥ २३ ॥ जिस प्रकार सङ्गरहित उच्च्चल प्रकृति होने से कमल, तालाब में रहेंने पर भी की चड़ के कण से स्पृष्ट नहीं होता है उसी प्रकार वह राजा सङ्गरहित-आसिक रहित निर्मेल स्वभाव होने से पाप के निमित्तभूत राज्य में स्थित हो कर भी पाप से स्पृष्ट नहीं हुआ था ॥ २४ ॥ यद्यपि वह चतुःसमुद्रान्त पृथिवी का शासन करता था तो भी उसकी वृद्धि दिन प्रतिदिन समस्त विषयों में निःस्पृह होती जाती थी यह बारचर्य की बात थी।। २५।। वदापि वह नवयौवन रूपी लक्ष्मी को धारण करता वा तो भी उसने निश्चय से शान्तभाव को नहीं छोडा था सो ठीक ही है क्योंकि जगत में जिसकी बुद्धि कल्याण के लिये प्रयस्त्रशील है वह क्या राश्य होने पर भी अत्यन्त शान्त नहीं होता ? ॥ २६ ॥ वह यद्यपि योग स्थानों के जानकार मस्त्रियों से विरा रहता या तो मी उम्र नहीं था कटुक स्वभाव नहीं था सो ठीक ही हैं क्योंकि सपंमुख की विवारित से सहित होते पर भी क्या अन्दन शीतकता की छोड़ देता है ? अर्थात नहीं छोड वेता है ॥ २७

१. सङ्गमजित म०।

अरुवानिरपि परमयबस्यो भी यनुव नवनार्यनदीवनः । बस्य रक्यति मनी व करूत्रे सत्यपि स्मरमये स हि घीरः ॥२८ स त्रिकारुमभिषुस्य बिनेन्द्रं गन्धमारूपवितानैः । भक्तिशुद्धव्येन वक्ते तत्करुं हि गृहवासरतानाम् ॥२९ बाबभी गमेस सम्मवताका चाववर्णेनुकवानुविकिप्ता । तेन कारितजिनास्यपङ्गितः पृष्यसम्यदिव तस्य समूर्तिः ॥३० सक्तियम्य धनमारमयुषौर्वेविद्विबोऽपि नववित्सह मित्रैः। राज्यमित्यमकरोण्यिरकासं सर्वदा प्रशासभूचितचेताः ॥३१ एकवा शमितभूतलतापं तत्प्रतापमभिन्नीक्य पुतीक्णम् । लज्जयेव निबदुर्णयवृत्तेः १ संजहार रविरातपलक्ष्मीम् ॥३२ तप्तमेव हि मया जगवेतब्रदिमनिस्ततववानलकल्पैः । कष्टमित्वनुशयादिव भास्यांस्तरकणं भृत्रमधोवदनोऽभूत् ॥३३ मण्डलं विनकरस्य विनान्ते कुङ्कुमञ्जूति निकाममराजत्। संहतात्मकरसंहतिनीताम्भोजिनीहृदयरागमयं वा ॥३४ वारणीरतमुबीक्य पतञ्जं वारयन्त्रिव तदा दिवसोऽपि । तत्समीपमगमञ्ज निवार्यं कस्य वोत्पयमनो भूवि नित्रम् ॥३५

नीतिमार्गं में निपुण रहने बाला हरिषेण, विवाहित होने पर भी काम के वशीभूत नहीं हुवा था सो ठीक ही हैं क्योंकि कामाकुलित स्त्री के रहने पर भी जिसका मन राग नहीं करता है बही थीर कहलाता है।। २८।। वह तीनों काल चन्दन, माला, नैवेद्य तथा धूप आदि के समूह से जिनेन्द्र भगवान की पूजा कर मिक से शुद्ध हृदय के द्वारा उनकी वन्दना करता था सो ठीक ही है क्योंकि गृहवास में लीन मनुष्यों का यही फल है।। २९।। जिस पर लगी पताकाएँ आकाश में कहराती रहती थीं तथा जो सुन्दर वर्ण वाले चूना के द्वारा बार-बार पोती जाती थीं ऐसी उसके द्वारा निर्माधित जिनमन्दिरों की पिक्ति उसकी मूर्तिभारिणी पुण्य सम्पत्ति के समान सुक्षोभित होती थी।। ३०।। इस प्रकार जिसका चित्त सदा शान्ति से विभूषित रहता था ऐसा नीतिज्ञ हरिकेन, अपने गुणों के समूह से शत्रु बों को अच्छी तरह वश कर मित्रों के साथ चिरकाल तक राज्य करता रहा।। ३१।।

एक समय पृथिवीतल के संताप को चान्त करने वाले उसके बहुत भारी प्रताप को देख कर सूर्य ने अपनी अनीति पूर्ण वृक्ति की लज्जा से ही मानो आतप की घोमा को संकोजित कर लिया।। ३२।। बढ़े कष्ट की बात है कि मैंने जब तक विस्तृत दावानल के समान किरणों के द्वारा इस जबत को संतप्त ही किया है इस पदचात्ताप के कारण ही मानो सूर्य उस समय जत्यन्त अधोमुख हो गया था।। ३३।। दिनान्त काल में केशर के समान कान्ति को घारण करने वाला सूर्य का विस्व ऐसा अत्यधिक सुद्योगित हो रहा था मानो वह संकोजित अपनी किरणों के समूह के द्वारा लाये हुए कर्मालनी के हृदय सम्बन्धी राग से ही तन्मय हो रहा तो।। ३४॥ उस समय दिन भी,

१. वृत्तैः व० । २. चोत्पयमतो म० ।

भारमनो चनमिन्नेव विवासुः वनस्य काचन पुनर्वह्णान । स्वितिकु निवनी परितार्थ चक्रकानीम्बुनेकु विवस्तान् ॥३६ वालामस्तमपहाय विनेशं वीतिनिः स्वितिरकारि गृहान्ते । जालमार्गपतितार्थिरमार्थं रत्नवीपमुख्यार्जुनिकेडम् ॥३७ वानतो मुकुकितापकरचीर्थानुसान्यहरूरानमपारमा । सावरं प्रिय इव क्लचनानी हस्यते स्व रमगीभिरभीक्षम् ॥३८ पूर्वभूतिरहितस्य कथं वा वायते क्षमित सम्मतिरस्मिन् । स्यं रविवंपुरितीक विवित्वागोपयहिक्युस्तनपान्ते ॥३९ वाश्च संगतविहज्ञनिनावैः साविनः स्वविवानतकाकाः । प्रोवितोऽयमिन इत्यनुतेषुः कं न सावयति निजविवीगः ॥४०

वारुणीरत-मदिरापान में तत्पर (पक्ष में पश्चिम दिशा में स्थित ) सूर्य को रोकता हुआ ही मानो उसके समीप नहीं गया था सो ठीक ही है क्योंकि पृथिवी पर कुमार्गगामी मित्र किसके रोकने थोग्य नहीं है ? ॥ ३५ ॥ जिस प्रकार कहीं जाने की इच्छुक कोई मनुष्य किर से वापिस छेने के लिये अपना श्रेष्ठ धन अपने त्रिय-जनों के पास रख जाता है उसी प्रकार अस्तोन्मुख सूर्य भी अपना संताप अपने त्रिय मित्र चकवा-चकवी के युगल में रख गया था । भावार्च-सूर्यास्त होनें पर चकवा-चकवी परस्पर बिछुड़ जाने से संताप की प्राप्त हो गये ॥ ३६ ॥ अस्तोन्मुख सूर्य को छोड़कर झरोखे के मार्ग से भीतर पड़ती हुई किरणों ने घर के भीतर स्थिति की, उससे ऐसा जान पड़ता था मानी वे अविनाशी देदीप्यमान रत्नदीप की ही प्राप्त करना चाहती थीं। भावार्य - जिस प्रकार कुलटा स्त्री विपत्तिग्रस्त पति को छोड़ कर अन्य पति के पास चली वाती है उसी प्रकार सूर्य की किरणें बस्तोन्मुख सूर्य को छोड़ कर रत्नमय दीपक को प्राप्त करने के लिये ही मानी झरोखों के मार्ग से चर के मीतर पहुँच गई थीं ।। ३७ ।। जो पश्चिम विशा की ओर ढला हुआ या (पक्ष में चरणों में नमस्कार करने के लिये नम्रोम्त था ), जिसके आगे की किरणों की रुक्ती संकोचित हो गई थी (पक्ष में जो हाथ जोड़ कर खड़ा हुआ था ) और जिसका शरीर अत्यक्षिक छाल हो रहा था (पक्ष में जिसकी बात्मा तीन प्रेम से परिपूर्ण थी ) ऐसे सूर्य की स्थियों ने निरन्तर शिथिसमान पति के समान बढ़े भादर से देखा था। भावार्य-उस समय सर्य उस पति के समान जान पहला था जो अपना मान छोड़ राग से विद्वल होता हुआ हाय और कर तथा मस्तक झकाकर अपनी प्रिया के सामने खड़ा हो ॥ ३८ ॥ पहले की सम्पत्ति से रहित मनुष्य का इस संसार में सम्मान कैसे हो सकता है ? यह विचार कर ही यानी विवस -- निधन ( यक्ष में किरण रहित ) सूर्य ने अपने शरीर को बस्ताचल के बन्त में छिपा रक्सा था। भावार्थ-विसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है ऐसा मनुष्य जिस प्रकार रूपजा के कारण अपने जापको किया कर रखता है जसी प्रकार किरण रहित सूर्य ने भी विचार किया कि जब तक मैं अपनी पूर्व विमृति की-पिछली संपत्ति की प्राप्त नहीं कर हैता तब तक जगत में मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती-ऐसा विचार कर ही मानो वह बस्ताचल की बोट में छिप गया । यहाँ वसु शब्द किरण और पन इन दो वर्षों का जायक है ॥ ३९ ॥ जिनकी शासाएँ स्वयं ही शक गई थीं ऐसे वस्त, सीझ ही खाकर बैठे हुए पश्चिमों के सन्दों से ऐसे बाल पहले से

उज्यातः सस्तु परस्परमाति चक्रवाकिमधुनस्य दुरन्ताम् ।
इष्टुमक्षमधिवेव निरम्या प्रवृत्त्वक्षुरिषकं निर्मिनीले ॥४१
भित्रोक्षय वष्टविसक्षम्बम्भेषं क्रन्यता विपरिवृत्तमुक्षेत ।
चक्रवाकिमधुनेन निरान्तं भूच्छंता विजवटे दिवसान्ते ॥४२
वावमी नवजपारणकान्तिः पाद्यावकरतेः पदवीव ॥४३
भीछितानि कमस्रान्यपहानुं नेषुरेव मधुपा मधुस्रोलाः ।
वापवा परिगतं सुक्रतकः स्वोपकारिणमपोज्यति को वा ॥४४
सन्व्ययाप्यनुपतक्षमणिम प्रोज्य तत्सणमपूर्वदिगन्तम् ।
वरुलभं स्वमपहाय सुरक्ता सक्तिमेति न चिराय परिस्मिन् ॥४५
गोखुरोत्यितरकोभिररोणि क्यम्म रासभतन् वहमूद्येः ।
कोकवाहिमदनान्तिसमुद्यासान्त्रकृत्वपटलैरिव इत्स्नम् ॥४६

मानो 'यह सूर्य प्रवास पर चला गया है' इसका संताय ही कर रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि मित्रसूर्य (पक्ष में इच्ट जन ) का वियोग किसे नहीं संतप्त करता है ? ।। ४० ।। निरुचय से परस्पर एक
दूसरे को छोड़ते हुए चक्रवाक युगल की बहुत भारी पोड़ा को देखने के लिये असमर्थ होकर ही
मानो कमिलनी ने अपना कमल रूपी नेत्र अत्यधिक रूप से बन्द कर लिया था । भावार्थ—सूर्यास्त
होने पर कमल बन्द हो जाते हैं यह नैसिंगिक वात है । इस नैसिंगिक बात का किव ने उत्प्रेक्षालंकार से वर्णन करते हुए कहा है कि मानो कमिलनी परस्पर के वियोग से दुखी होने वाले चक्रवाचक्रवी की भारी पीड़ा को देखने के लिये असमर्थ थी इसीलिये उसने अपना कमल रूपी नेत्र बन्द
कर लिया था ।। ४१ ।।

जो मुख में दबाये हुए मुणाल के टुकड़े को सम्पूर्णरूप से छोड़ कर चिल्ला रहा था, जिसका मुख फिर गया था तथा जो अत्यिक्त मूच्छित हो रहा था ऐसा चकवा-चकिवयों का युगल दिवसान्तकाल में बिछुड़ गया था।। ४२ ॥ उस समय पिक्चम दिशा में व्याप्त, जासीन के फूल के समान लाल-लाल कान्ति वाली सन्ध्या ऐसी सुशोमित हो रही थो मानो सूर्य के पीछे-पीछे चलने वाली दीप्ति रूपी स्त्रियों के पैरों के महावर को पदवी ही हो ॥ ४३ ॥ मघु के लोभी भ्रमरों ने निमीलित कमलों को छोड़ने की बिलकुल ही इच्छा नहीं की थी सो ठीक ही है क्योंकि आपित्त में पड़े हुए अपने उपकारी को कौन कृतक छोड़ता है ? अर्थात् कोई नहीं ॥ ४४ ॥ पिहचम दिशा के अन्त को तत्काल छोड़ कर सन्ध्या भी सूर्य के पोछे चली गई सो ठीक ही है क्योंकि सुरका—अस्थन्त लाल (पक्त में तीव अनुराग से सहित ) स्त्री अपने प्रिय पित को छोड़कर किसी अन्य पुरुष में चिरकाल तक सिक—लगन को प्राप्त नहीं होती है ॥ ४५ ॥ जो गये के रोमों के समान मृटमैले वर्ण की थी, तथा चकवा-चकवी को अस्म करने वाली कामाग्नि के उठते हुए सचन भू अपटल के

संबच्ट विसमुत्युज्य चन्नद्रम्ह न मूच्छंता ।
 परिवृत्तमुखाब्जेन तूर्ण विज्ञष्टे तथा ॥३॥ —जीवन्थरचम्म् स्नम्भ ६

२. कमळान्युपहास् म०।

,1 ,

वानवी सर्वि सामाविनिक्रमिक्कायुक्कसौतकगर्यः।
अन्ययस्यपुत्रदेः सह वन्यं गानिगरिवि विनास्यवस्युः ॥४७
संप्रक्षीक्वनमाशु सरायं छोक्या प्रमितमपुत्रक्षंम् ।
जूतपर्व्यमिकानसोभां जित्रमामनृत वानवतीनाम् ॥४८
यस्तोऽह्नि विननावभयेन श्माभृतां पूब्युत्रायु तिस्त्रीनम् ।
तेन तद्विगमतो विज्ञजूष्मे रन्ध्रमेस्य मिक्नो हि बकीयान् ॥४९
यस्कारपद्येत घमेन ध्यायरोजिरभवण्यायासम् ।
सर्वतो विवक्तिसञ्जनभासा न विये हि तमसा सह धोनः ॥५०
भारवतामविवयो मिक्नात्मा दुविभाष्यगतिविक्ततसीना ।
अन्यकारविभवोऽभृत वृत्ति वृज्यस्य युसमीहतसर्वः ॥५१

समान जान पड़ती थी ऐसी गायों के खुरों से उठी धूलि के द्वारा समस्त आकाश अवस्त हो गया था।। ४६।। अत्यधिक विकसित मालती के मुकुलों की शोतल प्रमध से युक्त, सन्ध्या काल का वायु, भ्रमरों के साथ मानवती स्त्रियों को भी अन्वा करता हुआ की झ ही मन्द-मन्द बहुने लगा।। ४७॥ लोलापूर्वक कानों के समीप पहुँचाये हुए द्तियों के रागपूर्ण वचन, शोझ हो जाम के पल्लब के समान मानवती स्त्रियों के मुख की शोभा को विस्तृत करने लगे।। भावार्थ—मानवती स्त्रियों को मनाने के लिये द्तियाँ उनके कानों के पास लग कर रागपूर्ण वचन कहने लगीं।। ४८॥

१. विशिक्षे मन १

दूरतोऽम्बत्तमसं भवनेम्यो रत्नवीपनिवहो नुवित स्म ।
भानुमा निजकराङ्कुरवण्डः प्रेषितस्तम इव प्रणिहन्तुम् ॥५२
रक्तरागविवक्षीकृतिष्ताः सर्वतोऽिय कुलटा ययुराञ्च ।
यातुष्ठान्य इव संमवतोऽिभप्रेतवासमिन्कपितक्याः ॥५३
पाण्डुतामथ गतं मुखमेन्त्रो लम्बमानितिन्नरात्मकपूहे ।
विग्वभारवितिव विकान्ता निर्यविन्दुकिरणाङ्करलेशैः ॥५४
उद्यतः सञ्चमुतो मृबुपावानुद्रहन्नुवयभूमृबराजत् ।
उन्नतस्य विवधाति हि शोमां प्रश्रयः प्रविमले क्रियमाणः ॥५५
रिमकालमुबयान्तरितस्य प्रान्विधोस्तिमरमाञ्च विभेव ।
उद्यतः स्वसमये विजिगीवोरमगामिवस्वत्प्रतिपक्षम् ॥५६
प्राण्कला हिमक्वेववयाव्रविवृमद्यतिच्वंश्च ततोऽर्द्वम् ।
उद्यतौ तवनु विम्वमनेष्वं कः क्रमादय न याति हि वृद्धिम् ॥५७
कन्यकारशवरेण गृहोतां भामिनौं समवलोक्य निजेष्टाम् ।
कोपपूरितवियेव नवोत्थो लोहितो हिमकरो भृशमासीत् ॥५८

प्रकार अन्यकार भी सबको एक बराबर कर देता है ॥ ५१ ॥ जो अन्यकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के द्वारा भेजे हुए अपने किरण रूप अङ्कुरों के दण्ड के समान जान पढ़ता था ऐसे रत्नमय दीपकों के समूह ने गाढ़ अन्यकार को भवनों से दूर हटा दिया था ॥ ५२ ॥ जिनका चित्त प्रेमों के राग से विवश कर दिया गया था तथा अन्यकार के कारण जिनका रूप दिखाई नहीं देता था ऐसी राक्षसियों के समान कुलटा स्त्रियों सभी और हर्षपूर्वक शोध्र ही अपने प्रेमी-जनों के घर जाने लगीं ॥ ५३ ॥

जिस प्रकार विधवा स्त्री विखरे हुए काले-काले वालों से युक्त पाण्डुवर्ण मुझ को धारण करती है उसी प्रकार पूर्व दिशा निकलते हुए चन्द्रमा की किरण रूपी अक्टूरों के लेश से सफेदों को प्राप्त तथा लटकते हुए अन्धकार रूप केशों से युक्त मुझ को धारण कर रही थी ऐसा मैं समझता हूँ ॥ ५४ ॥ उदित होते हुए चन्द्रमा के कोमल पादों—किरणों (पक्ष में चरणों) को घारण करता हुआ उदयाचल अत्यधिक सुशोभित हो रहा था सो ठीक ही है क्योंकि अत्यन्त निर्मल पदार्थ के विषय में किया हुआ उत्कृष्ट मनुष्य का विनय शोभा को उत्पन्न करता ही है ॥५५॥ जिस प्रकार अपने सिद्धान्त के विषय में उद्यमशील मनुष्य अर्थात् अपने धर्म का पूर्णझाता मनुष्य, विजयाभिलाबी मनुष्य के अग्रगामी सबल प्रतिपक्ष को शोध्र ही सण्ड-खण्ड कर देता है उसी प्रकार उदयाचल से तिरोहित चन्द्रमा की किरणों के समूह ने अन्धकार को पहले ही शोध्रता से खण्ड-खण्ड कर दिया था॥ ५६॥ पहले मूंगा के समान कार्छ-काल कान्तिवाकी चन्द्रमा की एक कला उदयाचल से उदित हुई। उसके पश्चात् उपर को बोर किरणों को बिखेरने वाला अर्बविम्ब उदित हुआ उसके पश्चात् पूर्ण चन्द्रविम्ब उदित हुआ सो ठीक ही है क्योंकि क्रम से कौन मनुष्य वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है ?॥ ५७॥ नवोदित चन्द्रमा अपनी प्रिय स्त्री रात्र को अन्धकार

राविषः सस् न तिरुपति कार्यं विश्वित्वस्थानिमतं पुरवस्य ।
दर्यकेत्य पुहिनांसुरियौ कारानमस्यतमतं विविद्दानुम् ॥५९
वित्तमानुरकृतासु विनासं संहतस्य तस्योऽपि निकामम् ।
सान्त्रस्यनसम्ब्रुतिविग्यः कि न सायवित मण्डससुद्धः ॥६०
प्राप्य पावहतिमध्यस्यांसो रामतः कुमुविनी हस्ति स्म ।
सन्मुसस्य हि सुसाय न किंवा चेक्टितं वियतमस्य स्यूनाम् ॥६१
व्योत्स्नया सरस्यन्यस्यकृष्टमय्या स्वयद्यस्य पूर्णम् ।
कृत्स्नसक्षत्रस्यत्वस्या वेश्येष सहयुक्तपयोषेः ॥६२
शीतस्य सस्तु तवनीव्यवियोगे प्राणिनां सवति यस्त्रमवाय ॥६३
इन्द्रशिनिगरगायतयान्तर्वोद्धतोत्किक्तमन्तु प्योषेः ।
क्षोभमुल्वणमनीयत दूरं सानिनीसनमन्त्रच निकामम् ॥६४

रूपी भील के द्वारा गृहीत देख कोप से पूरित बुद्धि होने के कारण ही मानी अत्यधिक लाल-लाल हो गया था ॥ ५८ ॥ 'रागी मनुष्य का कोई भी इष्ट कार्य सिद्ध नहीं होता है' यह जानकर हो मानी चन्द्रमा ने गाढ़ अन्धकार को नष्ट करने के लिये राग (पक्ष में लालिमा) को छोड़ दिया था ॥ ५९ ॥ अन्वकार यद्यपि संचय को प्राप्त था तो भी गाढ चन्दन के समान कान्तिवाले बिस्ब से यक्त चन्द्रमा ने उसका शीझ नाश कर दिवा था सो ठीक ही है क्योंकि शुद्ध मण्डलवाला कीन-सा कार्य सिद्ध नहीं करता है ? भावार्य-मण्डल शब्द के दो अर्थ हैं। पहला घेरा और दूसरा देश। जिसका मण्डल-देश शुद्ध होता है-अपने अधीन होता है वह बड़े से बड़े संगठित शत्रु को नष्ट कर देता है इसी प्रकार जिसका मण्डल-भेरा शुद्ध है-देदीप्यमान है ऐसा बन्द्रविम्ब आदि भी संचित्त अन्धकार के समूह को नष्ट कर देता है।। ६०॥ कुमुदिनी चन्द्रमा की पादहति-चरणीं के आबात को (पक्ष में किरणों के प्रहार को ) प्राप्त करके भी राग वश हँसती रही सो ठीक ही है क्योंकि सन्मुख स्थित पति की कौन-सी चेष्टा स्त्रियों के सुस के लिये नहीं होती ? अर्थात् सभी चेष्टा सुख के लिये होतो है। भावार्थ-यहाँ चन्द्रमा और कुमुदिनी में नायक-नायिका की कल्पना कर उक्त बात कही गई है अर्थात् जिस प्रकार संमोग के लिये सम्मुख स्थित पति की प्रत्येक नेष्टा को स्त्रो प्रसन्नतापूर्वक सहन करती है उसी प्रकार कुमुदिनों ने भी सम्मुख स्थित-आकाश में सामने विद्यमान चन्द्रमा के पाद प्रहार-चरण-प्रहार (किरण-प्रहार ) को भी सुझ से सहन किया बा ॥ ६१ ॥ सरस चन्दन-वक्क--विसे हुए ताजे चन्द्रन के समान कान्तिवाको चाँदनी से व्यास हुआ समस्त संसार इस प्रकार सुशोभित होने सना मानो अखण्ड चल की स्थिति से सुशोधित चटचळ झीरसमुद्र की बेला की तरह ही सुशोशित हो रहा हो ॥ ६२ ॥ चन्द्रमा की किएमें यद्यपि शालक भी तो भी उनसे म कमिकनी सुख को प्राप्त हुई और न चकवा भी, सो ठोक ही है क्योंकि बह बस्तु बहीं है जो इष्ट वियोग में प्राणियों के सुख के किए होती हो ॥ ६३ ॥

चनाया की किरवों के द्वारा वयावसा-गहराई के कारण (पक्ष में वेर्व के कारण)

१. रिबीजन्सप्राग-म०।

नित्रमेत्य सक्तेम्बुमनङ्गोऽप्याशु शोकमिक्तं च विकित्ये ।
तूनभूनमि वा जयलक्मीरम्युपेति समये नुसहायम् ॥६५
विकित्नकुमुक्केसररेष्ट्रमान्त्रबन्दनहिमोऽपि बभूव ।
युःसहः प्रियविमुक्तवधूनां मन्मवानलल्खानिव वायुः ॥६६
दूरमप्यमिनतस्य निवासं सेवहीनमनयन्मिवराक्षीम् ।
सागंदेशनविधावतिवक्षा चन्त्रिका प्रियस्तिव मनोमा ॥६७
यत्नतोऽपि रिवतापि रमच्या मानसंपदिचराद्श्रकुटी च ।
यूनि हिल्टिपधमीयुवि नच्चे वाससा शिथिलतां सह मेखे ॥६८
काचिवाशु मिहरामदमोहच्छचना विहितदोषमपीष्टम् ।
वाच्यविजतिमयाय सत्तीषु प्रेच कस्य न करोति हि मायाम् ॥६९
वत्नभं समवलोक्य सदोषं कामिनी प्रकृपितापि पुरेव ।
संभ्रमं न विश्वहावथ काचिछोवितां सत्तु मनो हि निगूदम् ॥७०
अन्यरक्तहृदयापि निकामं वारयोविदनुरागयुतेव ।
कामुकस्य धनिनोऽजनि वश्या कस्य वस्तु न वशीकरणाय ॥७१

जिसके मीतर उत्किलिकाओं—तर क्लों की (पक्ष में उत्किण्ठाओं की) वृद्धि हो रही थी ऐसा समुद्र का जल और मानवती स्त्री का मन बहुत दूर तक अत्यिधिक क्षोम को प्राप्त कराया गया था। मावार्थ—चन्त्रमा के उदय होने से समुद्र के जल में लहरें उठने लगों और रूसी हुई मानवती स्त्रियों का मन पित से मिलने के लिये उत्किण्ठित होने लगा।। ६४।। काम ने भी पूर्ण , चन्द्रमा रूपी मित्र को प्राप्त कर समस्त संसार को जीत लिया सो ठोक ही है क्योंकि समय पर अच्छे सहायक को प्राप्त कर निबंल मनुष्य भी निश्चय ही विजयलक्ष्मी को प्राप्त होता है।। ६५।। कुमुदों की केशर के कणों को विखेरने वाला वायु यद्यपि सवन चन्द्रन के समान ठण्ढा था तो भी बहु पितरहित स्त्रियों के लिये ऐसा दु:सह हो रहा था जैसे मानों कामान्ति के कणों को ही विखेर रहा हो।। ६६।। इष्ट पित का घर यद्यपि दूर था तो भी मार्ग के दिखाने में अस्यन्त चतुर मनोहर चाँदनी प्रिय सखी के समान मादक नेत्रोंवाली स्त्री को खेद के बिना वहाँ तक ले गयी थी।। ६७।। यत्नपूर्वक रची गई भी स्त्रो को मान-संपदा और अकुटो नम्रोभूत युवा पित के दृष्टिगोचर होते ही वस्त्र के साथ शोद्र ही शिथलता को प्राप्त हो गई।। ६८।।

कोई स्त्री सिखयों के सामने मिंदरा के मद से उत्पन्न मोह के छल से अपराधी पित के पास भी नुपचाप छोछ हो चली गयी थी सो ठीक हो है क्योंकि किसका प्रेम माया नहीं करता है? अर्थात सभी का करता है।। ६९ ।। कोई स्त्री यद्यपि पहले से कुपित थी तो भी उसने सापराध पित को देख कर संभ्रम को नहीं छोड़ा—उसका आदर-सत्कार करने में कमी नहीं को सी ठीक ही है क्योंकि स्त्रियों का मन निश्चय हो अत्यन्त गूढ़ होता है।। ७० ।। कोई देश्या यद्यपि अन्य पुठ्य में अनुरक्त हृदय थी तो भी यह अनुराग से युक्त हुई के समान धनी कामी के बद्यों भूत हो गई थी सो ठीक हो है क्योंकि घन किसके वशीकरण के लिये नहीं है ?।। ७१।।

## वसन्त्रतिकान्

इत्यं मनोभववतीकृतकामियुक्तैः सार्वे विनिद्धकृतुवाकरविर्मकथीः । राजा शसाकूकरनिर्मेलरम्बद्धम्ये कान्सासकः क्षणसिब क्षबदायनैयीत् ॥७२

गालिङ्गयत्यम विश्वं शक्तिन प्रतीकी गरना शनेश्ततकरेः प्रविकोकता राम् । किञ्जिनिमील्य कुमुदेशमधासु दूरे सा यामिनी प्रकुषितेन ययी विवर्तिम् ॥७३

अध्यास्य वासभवनाजिरमानतारिः वैद्योषिकास्तमय बोर्ययतुं क्षपान्ते ।

इत्युक्ष्वछाः धृतिसुसस्वरमधाताङ्गाः

पेदुः सदा प्रतिनिनावितसौषशुक्षाः ॥७४

कंवर्पेतप्तमनसामिह **सम्पतीनां** वैर्येत्रपाविदहितानि विषेटितानि । ह्रीतेव वीक्य रजनी र<del>जनीकरास्यं</del> स्वाप्यानमम्ब विमुखी सुमुख<sup>र</sup> प्रयाति ॥७५

इस प्रकार विकसित कुमुद वन के समान निर्मेल शोधा से सम्पन्न स्त्री से युक्त राजा ने काम के वशीभूत जन्य दम्पतियों के साथ चन्द्रमा की किरणों के समान निर्मेल मनोहर भवन में रात्रि को क्षण को तरह व्यतीत किया। भावार्ष—स्त्री सहित राजा की विद्याल रात्रि एक क्षण के समान पूर्ण हो गयी। ७२।। तदनन्तर भीरे से जाकर जब चन्द्रमा फेलाये हुए किरण क्य हाथों से चञ्चल दाराओं—नक्षत्रों (पक्ष में नेत्र की पुत्रलियों) से युक्त पहिचम विद्या क्यो स्त्री का बालिक्त करने लगा तब रात्रि कुपित हो कर ही मानो शोध ही कुमुद क्यों नेत्र को कुछ निमीलित कर निवद्यता को प्राप्त हो गयी। मानार्थ—भोरे-त्रीरे चन्द्रमा पश्चिम विद्या के समीप पहुँचा और रावि समास होने के सम्मुख हुई॥ ७३।।

सवनन्तर जो उज्ज्वक वेष-भूषा से मुक्त थे, कविकला मुं वे और प्रतिष्यित से जो भवन के निकुञ्जों को सदा सब्दायमान किया करते के ऐसे स्तुतिपाठक कोग प्रातःकाल के समय निवास-गृष्ट के वाँगन में कड़े होंकर उस शिलक्षण राखा को जगाने के लिये मृति-सुक्षय स्वर में इस प्रकार पढ़ने लगे।। ७४ ११ हे सुमुख ! यहाँ काम से संत्रप्त हुत्य वाले स्त्री-पुत्रवों की वेर्य मौर काम से राहत चेक्षाओं को वेस कर राधि मानो स्रविजत हो गई इसीकिये वह चल्द्रमा कवी युक्त

१. अविकीलकारम् यक २. सुनुसा स०

प्राहेयविन्युभिरमी नवनीवितकानैः कीर्का विभान्ति तरवः पतितैर्गेभस्तः । शीतत्विषो मृदुकरस्य रसादितानां स्वेदाम्भसामुरकर्गेरिव तारकाणाम् ॥७६ क्षिप्रं विहाय कुमुदानि विकासलक्ष्म्या त्यक्तानि नाथ मधुपा मधुपानकोकाः। यान्त्युच्छ्वसत्कमलसौरभवासितार्श पव्याकरं ननु सगन्वमुपैति सर्वः ॥७७ यावन्न पक्षयूगलं विष्नुनोति कोकः भान्तो निशाविरहजागरिजन्नयापि । तावन्मुदा न समगामि न चक्रवाक्या स्निह्यत्यहो युवतिरेव चिराव युंसः ॥७८ सद्यो विनिद्रकमलेक्षणयातिरक्तः पूर्वं प्रसारितकरः शनकैनिवृत्य । वालिङ्गधते दिनकरो विवसिषयायं प्रातयुंवेव रियुमानद मानवत्या ॥७९ इत्यं वस्रोभिरचिराय स मागधानां निद्रां विहास शयनाबुदगान्नरेन्द्रः। कष्ठापितं सवनपाशमिवातिकृष्णा---दुन्मोचयन्भुजकताद्वितयं त्रियायाः ॥८०

को झुकाकर विमुख होतो हुई कहों जा रही है।। ७५।। नवीन मोतियों के समान आभावाली, आकाश से पड़ी बोस को बूँदों से व्याप्त ये वृक्ष ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो कोमल किरणों से युक्त चन्द्रमा के रस से आई ताराओं के स्वेद जल के बड़े-बड़े कणों से हो व्याप्त हो रहे हों।। ७६।। है नाथ! मघुपान के लोभी भ्रमर, विकास को लक्ष्मी से रहित कुमुदों को शीघ्र ही छोड़ कर खिलते हुए कमलों की सुगन्थ से दिशाओं को सुवासित करनेवाले कमल वन की ओर जा रहे हैं सो ठीक ही है क्योंकि निष्वय ही सभी लोग गन्धवाले के पास हो जाते हैं।। ७७।। सेद को प्राप्त हुआ चक्रवा जब तक पङ्कों के युगल को किमात नहीं करता है तब तक राजिसर के बिरह से उत्पन्त जागरण से खेद को प्राप्त हुई चक्रवी हुर्यपूर्वक खाकर उससे मिल गई सो ठीक ही है क्योंकि स्त्रो पुरुष से चिरकाल तक स्त्रेह करती ही है।। ७८।। हे खनुओं का मान खण्डन करने वाले राजन! जिस प्रकार विनिद्र नेत्रोंबालो मानवती स्त्री प्रातःकाल के समय घोरे से करवट बदल कर खनुराय से युक्त तथा बालिकुन की बाकाङ्का से पहले ही हाब पसार कर पड़े हुए पति का शीघ्र बालिकुन करती है उसी प्रकार विकतित कमल एप नेत्रोंबालो दिवस लक्ष्मी चीरे से जाकर बत्यन्त लाल वर्ण से युक्त तथा पहले से ही किरणों को फैलानेवाले इस सूर्य का बालिकुन कर रही है।। ७८।। इस प्रकार स्तुतिपाठकों के वन्नों से खीश्र ही निद्रा को छोड़कर वह

#### मालमारिकी

इति तस्य मुदा नरेन्त्रसक्ष्मीं वचतः बावकवृत्तिमध्यक्षण्डाम् । नरनावपतेरनेकसंक्या यपुरब्दाः स्कटिकाश्मितमंत्रस्य ॥८१ मुनिपत्तिसक्सीमय सुप्रतिष्ठं प्रसदक्षेत्रे स्थितमस्यदा नरेन्द्रः । समजनि स तपोषनस्तपक्षेत्र प्रश्नमस्त क्षिप्रकासमावचार ॥८२

#### उपवाविः

स जीवतान्ते विविवहिषिकः सस्सेक्षमानेकविया विवाय । अञ्चलार कितिमासकीर्त्या सूर्त्या महाशुक्रमपि प्रतीतः ॥८३

## वसन्ततिसकम्

विच्याङ्गनाजनमनोहरस्पसंपत् स त्रीतिवर्षनिषमानमन् नमानम् । अध्यास्य षोडशपयोनिषिसन्मितायुः श्रीतिकरोऽरमत तत्र विचित्रसौस्यम् ॥८४

इत्यसगकृते श्रीवर्द्धमानवरिते हरिषेणमहाशुक्रगमनी नाम श्रवोदशः सर्गः ॥ १३ ॥

राजा काम-पाश के समान कष्ठ में अपित प्रिया के भुजयुगरू को बड़ी कठिनाई से खुड़ाता हुआ शय्या से उठा ॥ ८० ॥

इस प्रकार जो हर्षपूर्वक राज्यलक्ष्मी और अखण्ड—निरितचार श्रावक की वृत्ति को भी घारण कर रहा था तथा जो स्फटिकमणि के समान निर्मेख था ऐसे उस राजाघिराज हरिलेल के अनेक वर्ष व्यतीत हो गये ॥ ८१ ॥ किसी जन्य समय राजा प्रमदवन में स्थित सुप्रतिष्ठ सुनि को देखकर तपोधन हो गया और प्रशमगुण में रत होता हुआ तप्रवरण करने लगा ॥ ८२ ॥ आयु के अन्त में विधि के जाननेवाले जन प्रसिद्ध मुनि ने एकाम बुद्धि से विधिपूर्वक सल्लेखना कर अपनी कीर्ति से पृथिवो को और शरीर से महासुक स्वर्ग को भी बलंक्स किया ॥ ८३ ॥ जिसकी रूप-संपदा देवाजुन्तकों के मन को हरण करनेवाली थी तथा जिसकी आयु सोलह सागर प्रमाण भी ऐसा वह प्रीतिकर देव उस महासुक स्वर्ग में बहुत बड़े प्रीतिवर्धन नामक विमान में रहकर नामा प्रकार के सुनों का उपन्नोग करने लगा ॥ ८४ ॥

इस प्रकार क्षस्य कवि कृत श्री वर्द्धमानवरित में हरिषेण के महासुक स्वर्ग के साम क्ष्म का वर्णन करनेवाका तेरहवी सर्ग समाप्त हुआ।

१. प्रथमरशिविचर- मक

# चतुर्देषः सर्गः

#### प्रहचिणी

हीयेऽस्मिन्वषदपरेतरे विदेहे कच्छास्यामथं विषयोऽस्ति नित्यरम्यः । सीतायाः सुरसरितस्तदीमुदीक्षोमु द्भुद्धस्य प्रकटमयस्थितः स्वकान्त्या ॥१ उद्भिद्ध क्षितितलमुरिथतोऽहिलोकः कि इष्टुं भृषमुत नाकिनां निवासः । आयातः स्वयमि यस्य भूरिशोभां पश्यन्तः सणममराश्च विस्मयन्ते ॥२ तत्रास्ति त्रिजगदिवेकतामुपेतं क्षेमाविद्युतिमभिषां पुरं इषानम् । 'सद्दृत्तप्रकृतियुतं विविक्तवर्णेराकोणं तिलकितभं वसुन्धरायाः ॥३ तस्यासीवय नृपितः पुरस्य नायो नीतिको विनतरिपुर्धनस्त्रयाख्यः । येन धोरितवपलाध्यकारि वश्या विद्यन्ते भृवि महतां न दुःकराणि ॥४ कस्याणी सकलकलासु दक्षबुद्धिः स्मेरास्या स्मर्शवप्रवेकवेक्यन्ती । लक्जाया हृदिव बभूव तस्य राक्षी विख्याता मनुक्रपतेः प्रभावतीति ॥५ सत्स्वप्नैनिगवितचक्रवितलक्ष्मोः प्राप्वेवः सुरनिलयास्तोऽवतीर्यं । पुत्रोऽभूदभृवि स तयोर्यशो महीयो मूर्तं वा प्रियपदपूर्वंमित्रनामा ॥६

## चौदहवाँ सर्ग

अथानन्तर इसी जम्बूद्दीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में कच्छा ताम को घारण करने वाला एक नित्य रमणीय देश है जो अपनी कान्ति से सीता नदी के उत्तर तट को विभूषित कर प्रकट रूप से स्थित है।। १।। जिसकी बहुत भारी शोभा को देखते हुए देव, क्षणभर के लिये ऐसा विस्मय करने लगते हैं कि क्या यह पृथिवीतल को मेदकर ऊपर उठा हुआ नागलोक—घरणेन्द्र का निवास है अथवा पृथिवी को देखने के लिये स्वयं आया हुआ स्वर्ग है?।। २।। उस कच्छा देश में हैमद्युति नाम को घारण करनेवाला एक नगर है जो ऐसा जान पड़ता है मानो एकरूपता को प्राप्त हुआ त्रिभुवन ही है, जो सदाचारी प्रजा से युक्त है, पवित्र आवरण करनेवाले वर्णों से ब्यास है तथा पृथिवी के तिलक के समान है।। ३।।

तवनन्तर नीति का ज्ञाता और शत्रुओं को वश में करनेवाला धनक्षय नाम का वह राजा उस नगर का स्त्रामी था जिसने अत्यन्त चक्षक लक्ष्मी को भी वश कर किया था सो ठीक ही है क्योंकि पृथिवी पर महापुरुषों के लिये युष्कर कोई कार्य नहीं है।। ४।। उस राजा की प्रभावती नाम की प्रसिद्ध रानी थी जो कल्याणकारिणों थी, समस्त कलाओं में कुषाक बुद्धिवाली थी, हँसमुख थी, कामदेव की एक विजयपताका थी तथा मानो लक्ष्मां का हुदय ही थी।। ५।। समी-चीन स्वप्नों के द्वारा जिसकी चक्रवर्ती की लक्ष्मी पहले से ही सूचित हो गयी थी ऐसा वह प्रीति-कर नाम का देव उस महाशुक्त स्वर्ग से अवतीण होकर उन दोनों के प्रिथमिन नामका पुत्र हुया।

तं विकाः अयमपुषाति हे स्वाताः इत्यमं मतिविधान सौध्यक्षमः । वन्येतुं सदिति परं समुत्युकायः सामाध्यक्षित्र इव दूतिकाः प्रयानाः ॥७ सर्वेवायवित स भावनं पुषायां रत्नानानित्र वक्षिः सुनिर्मेकानाम् । कावण्यं वषयपि सूरि तदिः वित्रं सावृधं विद्या विद्या पत्तरान कोके ॥८ 'सद्दुतः सक्षककावरो वित्रव्यनानानां निव्यमुद्धुवात्तेवकानाम् । सम्पूर्णो विकृति सूरिकपक्षोभासासग्रीमभिनवयौयनेन भेके ॥९ संरेके समववप्विकोकनेत्रेत्त्वकानायैरविधातांमयं पतिद्वः । विभागो मनुसम्य प्रमुक्तकानी प्रस्वप्रामकिनिवहौरिवेककृतः ॥१० वन्यस्यन्महित धनकायो विनेष्यं स क्षेत्रकृत्युपनस्य सत्त्रेजीतम् । वर्गं च प्रवध्यमा तिशस्य सम्यक् संसाराहिरतमितः परं वभूव ॥११९ विन्यस्य वियमम् तत्र पुत्रमुक्ये सन्त्रुके सपवि स वीक्षितो विरेके । संसारव्यसमिनरासिनी मुक्ताःशोभाये भवति न कस्य वा तपस्या ॥१२

वह पुत्र ऐसा जान पड्ता था मानो पृथिवो पर मूर्तिथारो यहा हो हो ॥ ६ ॥ जो उसे शोध हो प्राप्त करने के लिये अत्यन्त उत्सुक साम्राज्य लक्ष्मी को प्रधान दूतियों के समान थीं ऐसी समस्त विद्याएँ उसके बुद्ध-वैभव से लुमाई जाकर पहले ही प्रत्यक्ष रूप से उसकी उपासना करने लगी थीं ॥ ७ ॥ जिस प्रकार समुद्ध अत्यन्त निर्मल रत्नों का पात्र होता है उसी प्रकार वह पुत्र भी समस्त निर्मल गुणों का पात्र था। वह यद्यपि बहुत भारी लाक्य्य—लारापन (पक्ष में सौन्दर्य) को वारण करता था तो भी लोक में प्रत्येक दिशाओं में माधुर्य—मिठास (पक्ष में हर्ष) को विस्तृत करता था यह आश्चर्य की बात थी॥ ८॥

जो सद्वृत्त—सदाचारी था (पक्ष में प्रशस्त गोल था), सकल कलाओं—चौंसठ कलाओं को घारण करने वाला था (पक्ष में सोलह कलाओं का घारक था) और अपने कोमल पाद—चरणों (पक्ष में किरणों) की सेवा करने वालों के आनन्द को विस्तृत करता था ऐसा वह प्रियमित्र नवयीवन के द्वारा पूर्ण चन्द्रमा के समान बहुत मारो रूप की शोभा सामग्रो को प्राप्त हुआ था। भावार्य—नवयीवन से उसका शरीर पूर्ण चन्द्रमा के समान सुशोभित होने लगा। १। जिस प्रकार वसन्त ऋतु में नवीन पुष्पलक्ष्मी को घारण करने वाला आम का प्रमुख वृक्ष, पड़ते हुए भारों के समूह से सुशोभित होता है उसी प्रकार नूतन तारुच्य लक्ष्मी को घारण करने वाला जिक्का कन्य पदार्थी को छोड़कर हर्षपूर्वक पड़ते हुए मदमातों स्थितों के चञ्चल नेत्रों से सुशोभित हो रहा था।। १०।।

किसी अन्य दिन राजा धमक्काय ने क्षेत्रकूर तीर्धंकर के पास जाकर उनके द्वारा अतिपादित धर्म की एकाश्रवित से अच्छो तरह सुना विससे वह संसार से अध्यन्त विरक्तवित्त हो गया ॥ ११ ॥ सदकन्तर उस मुख्य पुत्र के लिये राज्यकक्षों सौंपकर वह उन्हीं क्षेत्रकूर तीर्थंकर के बादकुर सें

रे. चर्वितंत्रकृतिकृतं स्व । २. इट्स्मीदाम् स्व ।

कुंड्रायां सकलपृपाधिकावकारणी प्राच्यापि प्रमायमती तथा त भेजे ।

किंद्रायः सकलम्बुद्धतं वयावत्तन्यस्यं सहजमयोज्यकं च राजा ॥१३
तस्येषुः परमरकोऽपि सक्वरिजेराह्मष्टाः स्वयपुरगस्य किंद्र्यर्थम् ।

श्रीतांश्रीरिष किरणाः सतां गुणीया विश्वतातं विश्वति कस्य या न श्रुप्ताः ॥१४
एकिक्सप्य विश्वते सभागृहस्यं विश्वातो मरपतिमम्बुपेत्य किंवत् ।
संभानतो मितरहितं मुदैवमूचे को विष्ट्या भवति सखेतनो महत्या ॥१५
शाकायानमण्डवां चरायुवानापुत्पन्नं विनतवरित्रचक्र चक्रम् ।
हुःप्रेक्ष्यं विगकरकोटिविन्यकरूपं यक्षावास्त्रियग्रेक् चक्रम् ।
इत्रवयं विगकरकोटिविन्यकरूपं यक्षावास्त्रियग्रेक्षक चक्रम् ।
इत्रवयं वश्व प्रव ते मनोऽभिरायं पूर्वेन्द्रवृतिवित्रविर सितातपत्रम् ॥१७
संसर्परक्षयेन रहविक्षक्ष्यकृत्रक्यो मित्रक्यपादि कोशगेहे ।
काकिच्या समम्बद्धरंशुराविभासा भूपेन्द्र चृतिवित्रतेन चर्मणा च ॥१८
वाक्रष्टाः सुकृतफलेन रत्वभूता द्वारस्याः सचिवपृहेशतक्षमुख्याः ।
सेनानीकरितुरगाइच कत्ययामा काङ्क्षण्ति वितिप भवत्कटाक्षणातम् ॥१९

बीझ ही बंक्षित हो सुशोभित होने लगा सो ठीक ही है क्योंकि संसार के कष्ट को दूर करने वाली सपस्या किस मुमुक्षु की शोभा के लिये नहीं होती? ।। १२ ।। राजा प्रिथमित्र दुलंभ साम्राज्य लक्ष्मी को पाकर भी उस प्रकार के हवं को प्राप्त नहीं हुआ था जिस प्रकार कि यथोक समस्त अणुवतों और नैसर्गिक निर्मल सम्यग्दर्शन को धारण करता हुआ हवं को प्राप्त हुआ था। भावार्थ—उसने राजलक्ष्मी को पाते ही पूर्व संस्कारवंश निर्मल सम्यग्दर्शन और अणुवतों को धारण कर लिया था।। १३ ।। उसके सदाचार से आकृष्ट हुए शत्रु भी स्वयं आकर अत्यधिक किन्द्ररता को प्राप्त हुए थे सो ठीक ही है क्योंकि चन्द्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल सत्युरुषों के गुणों के समूह किसे विश्वास उत्यन्त नहीं करते?।। १४ ।।

तदनन्तर किसी एक दिन राजा समागृह में बैठे हुए थे उसी समय संभ्रम में पड़ा हुआ कोई परिवित मनुष्य आया और नमस्कार किये बिना ही हर्ष से इस प्रकार कहने लगा सो ठीक ही है क्योंकि बहुत मारी भाग्योदय होने पर सचेतन—विचाराविचार की शिवल से सिंहत कौन होता है? ॥ १५ ॥ हे राजाओं के समूह को नम्न करने वाले राजन् ! निमंल कान्ति के बारक उत्कृष्ट शस्त्रों की शाला में वह चकरत्न प्रकट हुआ है जिसका देखना भी शक्य नहीं है, जो करोड़ों सूर्य-विम्बों के समान है लया यक्षेन्द्रों का समूह जिसकी रक्षा कर रहा है ॥ १६ ॥ उसी शस्त्र-शाला में देवीप्यमान मणियों की प्रमा से ज्यास दण्ड और शरद ऋतु के आकाश के समान कान्ति-वाला असि रत्न भी प्रकट हुआ है । पूर्ण चन्त्रमा के समान कान्ति से सुन्दर वह सफेब छत्र प्रकट हुआ है जो तुम्हारे सामान् यक्ष के समान मन को आमन्तित करने वाला है ॥ १७ ॥ हे राबेन्द्र ! कोशगृह में विवल्लियों के समूह के समान कान्तिवाली काकिणी और कान्ति से ज्याझ चर्मरस्त्र के साथ ऐसा चूड़ामणि रत्न उत्पन्त हुआ है जिसने चारों ओर फैलती हुई किरणों के समूह से सब दिशाओं को ज्यास कर रक्खा है ॥ १८ ॥ है राजन् ! पुष्प के प्रक से आहरूट होकर द्वार पर साई विश्लों को ज्यास कर रक्खा है ॥ १८ ॥ है राजन् ! पुष्प के प्रक से आहरूट होकर द्वार पर साई

पंजाता नवित्याः वृत्तेरकाव्याः वृद्धांताः विव्यविव्याः स्वादित्युतियः ।

अवस्थाः स्वादित्यः वृद्धांत्रः स्वाद्धाः स्वाद्धाः स्वादित्यः ।

तेनीकाविति नवादेवसारभूतां संयुत्धान्ति सं विकाय व्याद्धाः।।

वृत्याः व्याद्धाः नवाद्धाः मध्याः साम्याः स्वाद्धाः स्वाद्धाः।।

त्याद्धाः विवयत्याम् रेण्याः स्वाद्धाः स्वाद्धाः व्याद्धाः।।

त्याद्धाः करित्यवासर्गत्यं स्वाद्धाः व्याद्धाः विकायः स्वाद्धाः।।

व्याद्धाः करित्यवासर्गत्यं स्वाद्धाः वृत्याद्धाः विकायः।।।

इत्याद्धाः करित्यवासर्गत्यं द्वाद्धाः विकायः विकायः।।।

इत्याद्धाः विकायः।

स्वाद्धाः विकायः।

स्वाद्धाः विकायः।

स्वाद्धाः स्वाद्धाः।

स्वाद्धाः विकायः प्रवृत्युक्षास्यां कालेन स्थितिव्याद्धाः।

स्वाद्धाः विकायः प्रवृत्युक्षास्यां कालेन स्थितिव्यार्थः स्वाद्धाः।।

स्वाद्धाः विकायः प्रवृत्युक्षास्यां कालेन स्थितव्याद्धाः।

स्वाद्धाः विकायः प्रवृत्युक्षास्यां कालेन स्थितव्याद्धाः।

स्वाद्धाः विकायः प्रवृत्युक्षास्यां कालेन स्थितव्याद्धाः।

स्वाद्धाः विकायः प्रवृत्यः।

स्वाद्धाः विकायः प्रवृत्यः।

स्वाद्धाः स्वाद्धाः।

स्वाद्धाः स्वादाः।

स्वाद्धाः।

स्वाद्धाः स्वादाः।

स्वाद्धाः।

स्वाद्धाः

हुए सचिव, गृहपति, स्थपित, सेनापित, नजराज कौर अस्वरत्न, कन्या रत्न के साथ जापके कटाकपात की इच्छा कर रहे हैं ॥ १९ ॥ अपने वैभव से सदा कुवैर की लक्ष्मी का पराभव करनेवाकी
नी निजियों भी उत्पन्न हुई हैं सो ठीक ही है क्योंकि पूर्वं करन में संचित बहुत भारी पुष्य की शिक्ष
किन सम्पदाओं को उत्पन्न करने वाली नहीं होती ? ॥ २० ॥ इस प्रकार उस पुत्रव के द्वारा कही
हुई, मनुष्यलोक की सारमूल चकरत्न की संपदा को उत्पन्न हुई सुनकर भी राजा प्रियमित्र,
साजारण मनुष्य के समान विस्मय को प्राप्त नहीं हुए सो ठीक ही है क्योंकि इस संसार में ऐसी
कौन-सी वस्तु है जो विद्वज्यनों के कुत्रहल का कारण है ? अर्थात् कोई नहीं ॥ २१ ॥ विधि विकास
के ज्ञाता राजाविराज प्रियमित्र ने हुई सिह्त समस्त राजाओं के साथ साक्षात् तीर्थंकर के पास
बाकर सबसे पहले मिक्सपूर्वंक यथोक्त विधि से उतकी पूजा की पश्चात् चक्करत्न की पूजा को
बिस्तुल किया ॥ २२ ॥ उसने समस्त मूमिनोक्तरी राजाओं, विद्याचर राजाओं और देवों से व्यास
सम्पूर्ण छह सण्ड को चक्करत्न के द्वारा कुछ ही दिकों में अपने वश कर किया सो ठीक ही है क्योंकि
बहुत नारी पुष्य से युक्त समुख्यों को पृथिवी में कठिन कुछ मी नहीं है ॥ २३ ॥ बत्तीस हजार
पुकुटबद राजाओं, सोलह हजार प्रसिक्ष देवों और स्थिमानवे हजार सुन्दर स्त्रियों से सहित चक्रक्रियों क्रियंक्त सुक्तिसल होने कथा ॥ २४ ॥

सरनन्तर पान्यु बीर पिञ्जल के साथ नैसर्प, कास के साथ महाकाल, पथ और माणव के बाज सङ्क्ष्मित्र राजा नीवीं सर्वरस्य निजि ये नी निवियाँ उत्तर दिशा में स्थित थीं ॥ २५ ॥ नैसर्प निजि, बतुक्तों के सक्ष प्रवस, महा और सक्तियों से सहित विस्तर, आरामकुर्सी वादि उत्तरोसक

रै. बद्याच्डै: य० 1 २. पट्टिकांस्य म० ।

वालीनां तिलवनवाक्कोत्रवानां वेहीनां वरवक्कित्रवृक्तानान् ।
सर्वेवां जनहृद्वयानिवाकिकतानां नेवानामतिषृति वाव्युकः प्रवाता ॥२७
प्रत्युतप्रविपुलरत्नराजिरित्तविक्वीणिः शर्वाकितसर्वविक्ष्मुकानि ।
स्त्रीपुंसं प्रति सर्वशानि ने मुक्कानि कीनित प्रतिविद्यति पिजुको जनेन्यः ॥२८
सर्वेर्नुप्रसर्वफलानि सर्वेकालं वित्राणि दुन्कितिकाकुपोद्ध्यानि ।
निव्यांनं वित्ररित वाकिकतानि कालः किल स्वात्युकृतफलेन पुष्यभाजाम् ॥२९
सोवर्णं सवनपरिच्छवं विवित्रं तास्त्रीयं विविव्युपस्करं च कौहम् ।
छोकेम्यः समिनमतं वदाति यत्नासीरक्ष्रं निधिरिवराय भूरिकालः ॥३०
वाद्यानां तत्ववनरक्ष्रनद्वभेवेभिन्नानां भृतिषुक्तवाविनावमालाम् ।
संघातं मृजित समीप्तिताय शङ्को दुःप्रापं न हि जगतां समग्रपुष्येः ॥३१
वित्राणि क्षणविद्यक्तवापकानित कस्थास्तुं निजमहसा विद्यवयन्ति ।
वासांसि स्वतिशयरत्नकम्बलविप्रावारैः सह विश्वतीप्तितानि पद्यः ॥३२
हेतीनां निवहमनेकभेविन्तं विव्यानामनुगतलक्षणस्थितीनाम् ।
वुर्भेष्ठं कवचिशरःसुवमंत्रातं प्रस्थातं वितरित माणवो जनेम्यः ॥३३

आसनों के समृह, पलक्क और नाना प्रकार के पाटे प्रदान करती है।। २६।। साठी चावल, तिल, जी, उड़द, कोदों, सामान्य धान, उत्कृष्ट चना तथा प्रियञ्जू आदि जिन अनाज के मेदों की मनुष्य अपने हृदय में इच्छा करते हैं उन सबको संतोष कारक मात्रा में पाण्डुक निधि देती है।। २७॥ पिंगल निधि मनुष्यों के लिए जड़े हुए बड़े-बड़े रत्नसमूह की किरणावली से जिन्होंने समस्त दिशाओं के अग्रभाग को चित्रित कर दिया है, जो स्त्री-पुरुषों की योग्य अवस्थाओं से सहित हैं तथा जो श्रीशोभा से सम्पन्न हैं ऐसे आभूषण प्रदान करती है ॥ २८ ॥ कालनिधि सदा निक्छल-कप से बुक्ष, लता और झाड़ियों से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के सब ऋतुओं के फूल और फल इच्छानुसार प्रदान करती है सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यशाली जीवों के पुण्य-फल से क्या नहीं होता ? ॥ २९ ॥ महानिधि मनुष्यों के लिये उनकी इच्छानुसार सुवर्ण से बने हए, महलों की सजाबट के बिविष सामान, तथा तामे और लोहे के बने हुए नाना प्रकार के बर्तन, यस्तपर्वक निर्दोष रूप से शीघ्र हो प्रदान करती है।। ३०।। शक्कुनिषि, इच्छुक मनुष्यों के लिये तत, बन, रन्ध्र और नद्ध के मेद से नानामेद लिये युखदायक शब्द से युक्त बाओं के समूह को रचती है सो ठीक ही है क्योंकि सम्पूर्ण पूज्य के द्वारा जीवों के लिये कोई वस्तु दुर्लभं नहीं है।। ३१।। पद्म-निधि अपने तेज से आकाश में स्थित बिजली और इन्द्रधनुष की कान्ति को तिरस्कृत करने बाले नाना प्रकार के मनोवां छित वस्त्र, अत्यन्त श्रेष्ठ रत्नकम्बल आदि ओवने के वस्त्रों के साथ प्रदान करती है ।। ३२ ।। माणव निधि, मनुष्यों के लिये अपने-अपने लक्षणों की स्थिति से सहित दिव्य शस्त्रों के विविध समूह तथा कठिनाई से मेदने योग्य प्रसिद्ध कवच और शिर के टोप आदि प्रदान

१. सदृशानि ब॰।

प्रमाणं नियति हुरेज्यणायाययेक्योक्याविकारितेस्वित्रवादेः ।
पुर्वाणं व्यवस्य संवरः भागायां स्वायति स्वायत्यक्रित्रकारं ।।३४
कोकावानिति स नवेरकानवेद्यान्युवेद्यो नियित्रपुर्यात्रकारंम् ।
प्रस्योगंकवक्योवित्रः सम्बद्धान्युवेद्यो नियित्रिपुर्यात्रकारंम् ।
प्रस्योगंकवक्योवित्रः प्रवायकार्याद्वीद्योशित क्षित्रिकां स संत्रपेरे ।
कोवित्रं नवित्रवित्रः प्रवीयकार्यने प्रवीयक्षित्रः स संत्रपेरे ।
कोवित्रं स्वत्रवित्रां प्रवीयकार्यात्र्यां न हि विभवी विकारहेतुः ॥३६
वार्वेवं सन्तुभवन्यकार्यात्र्यात्राव्यात्र वीरकार्यन्तुः स्वा परीतः ।
वार्वेक्षत्रे प्रवाय स्वाय स्वविद्यात्मकार्यः विभवित्रहानुभावाः ॥३७
वार्वेक्षत्रो प्रवाय राज्यस्य राज्यस्य व्यवस्य विभवित्र वीः ॥३८
पूर्वाणि विविद्यविकात्यक्षीतिककार्यात्रक्षत्रेतं विवयस्य विभवित्रकार्यः ।
वारायक्षिति स निनाय मध्यवित्री विक्तीर्णे विवयस्य स्वत्रवास्तरम् व्यवस्य ।
वारायक्षिति स निनाय मध्यवित्री विक्तीर्णे विवयस्य स्वत्रवास्तरम् ।
वारायक्षिति स निनाय मध्यवित्री विक्तीर्णे विवयस्य स्वत्रवेद्याः ।
वारायक्षिति स निनाय मध्यवित्री विक्तीर्णे विवयस्य स्वत्रवास्तरम् ।
वारायक्षिति स निनाय मध्यवित्रवेद्यान्यस्थान्यस्य स्वक्ष्यस्य स्वत्रवेद्याः ।

करती है ।। ३३ ।। सर्वरत्ननिधि, समस्त मनुष्यों के लिये उस सामग्री को उत्पन्न करती है जो परस्पर मिली हुई रत्नों की किरणावली से बाकाश में इन्द्रधनुष की लक्ष्मी की उत्पन्न करती है और संपत्ति के द्वारा परिपूर्ण है ।। ३४ ।। इस तरह जिस प्रकार वर्षाश्चत सब ओर नृतन बल को छोडने बाले नवीन मेघों से मयरों के समस्त मनोरबों को पूर्ण करती है उसी प्रकार वह पक्कवर्ती निधियों के द्वारा मनुष्यों के समस्त मनोरथों को अतिशयरूप से पूर्ण करता था !! ३५ !! जिस प्रकार समुद्र नदियों द्वारा साथे हुए जल के समृह से गर्व को प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार वह नी निषियों के द्वारा दिये जाने बाले अपरिमित घन से गर्व को प्राप्त नहीं हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि वैभव धीर मनुष्यों के विकार का कारण नहीं होता ॥ ३६ ॥ जो नम्रीभूत देव और राजाओं के द्वारा सदा बिरा रहता था ऐसे उस चक्रवर्ती ने इस तरह दशाइन भोगों की भोगते हुए भी अपने मन से धर्म की श्रद्धा को शिथिल नहीं किया था सो ठीक ही है क्योंकि महानुसाव-उत्तम मनुष्य वैभव के द्वारा गर्व को प्राप्त नहीं होते हैं।। ३७ ॥ वह चक्रवर्ती, कुबेर की लक्ष्मी से अत्यन्त कालिङ्गित होने पर भी प्रशम गुण की प्रीति को ही सुख के लिये मानता था सी ठीक ही है क्योंकि बहुत मारी संपत्ति को प्राप्त करने बाले भी सम्परदृष्टि जीव की निर्मल बुद्धि कल्याणकारी पदार्थों को नहीं छोडती है ॥ ३८ ॥ इस प्रकार जो विस्तृत विषय सुख रूपी अमत के समझ में निसम्ब चित्त या तथा जो समस्त मनुष्यों के जानन्द को बिस्तुत करता रहता था ऐसे उस चक्रवर्ती ने तेरासी कास पूर्व व्यक्तीत कर दिये ॥ ३९ ॥

किसी बन्य दिन वह चक्रवर्शी अत्यन्त निर्मेश वर्षण में बपना प्रतिविम्य देख रहा था, इसी समय उसने वपने कानों के समीप स्था हुआ एक सक्ते द बाल देखा, वह बाल ऐसा जान पहला

१. संपर्व म० । २. समग्रां म० ।

तं इच्ह्या विश्वकुरं विहाय सकी राजेन्द्रविषरिविति विशवधान्त्व ।
'विद्यवित्वसहित्व कोऽचरः सकेताः संसारे विवयविषेवीक्षित्तराता ।।४१ जीनार्थेः पुरन्विषरोगनीतैः साम्राज्ये न ससु मतापि चातुरा्वैः । संस्थितः प्रकृतिनरेषु केव वार्ता दुःपूरो अवति तथापि कीभवतः ।।४२ वाष्ट्रको विषयपुर्वेषीऽपि तृनं संसाराम्न परिवित्तेति शृरिदुःसात् । वास्मानं वत कुरते दुराधयार्तं मोहान्यो मनु सक्कोऽपि बीवकोकः ॥४३ ते बन्या जगति विद्यां त एव मुख्याः पर्वाप्तं सुकृतकुरुं च भूरि तेषाम् । वैस्तृव्वाविषकिता समूकृत्वं प्रोत्मृत्य प्रतिविद्यमुन्तिता सुदूरम् ॥४४ नो भार्या न च तमयो न बन्युवर्णः संत्रातुं व्यसनमुक्तावलं हि किच्चत् । तेष्वात्यां किषिकियतुं तथापि नेक्केत् विकृत्वृतां प्रकृतिनिमां शरीरभाजाम् ॥४५ संतृतिनं च विवयिनवेष्यमार्थे रक्तावां अवति पुनस्तृवेव घोरा । तृष्यातां हित्तमहितं न वेसि किष्टिवरसंसारो व्यसनमयो ह्यात्वात्मोनः ॥४६ जानाति स्ववमित वोकते भूकोति प्रत्यक्षं जननकरामृतिस्वभावम् । संसारं कुक्तविवर्वितं तथापि 'भ्रान्तारमा प्रश्नमरतो न जातु बीवः ॥४७

था मानों आगे आने वालो वृद्धावस्या की सूचना देने के लिये आया हुजा उसका दूत ही हो ॥४०॥ उस बाल को देस कर तथा शीघ्र ही मणिमय दर्पण छोड़ कर चक्रवर्ती चिरकाल तक ऐसा विचार करने रूगा कि समस्त ससार में मेरे समान दूसरा कौन प्राणी है जिसकी आत्मा विषयरूपी विष के वक्षीमूल हो ॥ ४१ ॥ देव राजा तथा विद्यावरों के द्वारा छाये हुए मनोहर भोगीपभोग के पकार्यों से जब साम्राज्य में मुझे भी निश्चय से तृप्ति नहीं है तब प्रजा-जनों की तो बात ही क्या है ? फिर मी लोमरूपी गड्ढा दु:पुर है -किंठनाई से भरने के योग्य है।। ४२।। विषय-सुख से आकृष्ट हुआ विदान भी सचमुच बहुत भारी दुःख से युक्त संसार से भयभीत नहीं होता है। खेद है कि वह दुष्ट तृष्णा से अपने आपको दुःखो करता है सो ठीक ही है क्योंकि निवक्य से सभी संसार मोह से अन्धा हो रहा है।। ४३।। संसार में वे ही अन्य हैं, वे ही ज्ञानीजनों में मुख्य हैं, और उन्हों को पुष्य का बहुत भारी फल अच्छी तरह प्राप्त हुआ है जिन्होंने कि सुख्या रूपी विध-कता के समूलतूल उलाड़ कर प्रत्येक दिशा में बहुत दूर फेंक दी है।। ४४।। यदापि मृत्यु के मुख से रक्षा करने के लिये न स्त्री समर्थ है, न पुत्र समर्थ है और न कोई बन्धु वर्ग ही समर्थ है तथापि यह प्राणी उनमें मादर बुद्धि को शिबिल करने की इच्छा नहीं करता सो ठीक ही है क्योंकि प्राणियों की इस मृद् बुद्धि की धिक्कार है।। ४५ ॥ अच्छी तरह सेवन किये हुए विषयों से इन्द्रियों की सुति नहीं होती किन्तु भयंकर तृष्णा ही बढ़ती है। तृष्णा से पीड़ित जीव हित-बहित की कुछ भी नहीं जानता है। वास्तव में दु:खों से भरा हुआ यह संसार वात्मा के लिये हितकारी नहीं है ।। ४६ ।। भ्रम में पड़ा हुआ यह जीव यद्यपि जन्म, जरा और मृत्यु रूप स्वभाव से सहित तथा कुशक से रहित संसार को स्वयं जानता है, देखता है बौर प्रत्यक्ष सुनता भी है तो भी कभी प्रसम

विश्वस्मादिह म० । २, रम्ये म० । ३, प्रकृत म० । ४, भ्रान्स्यास्मा म० ।

भवामां वस्तुवामय वावनार्यं संत्राक्षः युवाक्षयोक्षणसा विकासम् ।
नो प्रस्तवावरात्रे विविध्यपुःचं कीमामामहित्ररितः एरं स्वापादः ॥४८
संपत्तिसाधिविध चक्रवांस समग्रः साववां सुवानस्वावद्यापुत्रमा राज्यम् ।
कि नाषुर्वसित वदे वदे समस्तं विःक्षेत्रं अधिक्षवदाव्युवामा राज्यम् ॥४९
वोभासे अवस्तिनित्रावरे निकासं पुःपुरे बहुविधरोगवासमेते ।
विव्यानस्तावपुत्रां कीर्यामाध्ये । को विद्यानसुत्रीय करोति सम्पृतुद्धिम् ॥५०
संसारस्थितिमिति चेतसर विनित्रा कोर्याच्यासम्बद्धानस्त्रात्रम् सोधानार्यम् ।
विवासुर्विक्षमानित्रं अतस्य विविद्यानस्त्रात्रमुक्षम् सुक्षमान्यः ॥५१
तेनाचो समयपुतिः प्रसम्नअध्ययोगीकिः विवासित्रात्रितो विवेद्यम् ।
आसेदे सुरपवतीय तारतारमञ्जास्त्रप्रविक्षकपूर्णवासक्षमीः ॥५२

माखिनी

वजनगरममेयं केवस्त्रातनेत्रं चतुरमरिनकार्यः सेवितं प्रास्त्रक्रीरूथम् । विगुणितक्षमसंपद्भक्तिमञ्जोत्तममूदः सक्त्रमरपतीम्ब्रस्तं चमन्दे जिनेन्द्रम् ॥५३ इस्पसगङ्कते श्रीवद्धंमामचरिते प्रियमित्रक्षक्षर्वातसंभवो नाम चतुर्वेशः सर्गः

गुण में लीन नहीं होता ॥ ४७ ॥ इन्त्रियों की अधीनता की प्राप्त होकर यह जीव अस्पसुल प्राप्त करने की इच्छा से पाप कार्य में अस्वन्त आसक हुआ परभव में प्राप्त होने वाले विचित्र दु:क की नहीं देखता है सो ठीक ही है क्योंकि अहित में प्रीति करना ही जीवों का स्वभाव है ॥ ४८ ॥ समस्त संपत्ति विजली के समान चक्चल है, यौवन तुक में लगी हुई दावानल की दीशि के समान है, और फूटे घड़े में रखे हुए पानी के समान मनुष्यों की समस्त बायु क्या पद-पद पर नहीं मल रही है ? अर्थात् अवस्य गल रही है ॥ ४९ ॥ जो चृणित है, स्वमाव से मश्वर है, अरयन्त दुक्षूर है, नाना प्रकार के रोगों का निवास गृह है और मल-पूत्र तथा शिवर से मरा हुआ जीवं वर्तन है ऐसे सरोर में कीन विद्वान वन्यु को बुद्धि करता है—उसे अन्यु के समान हितकारी मानता है ? वचित्र कोई नहीं ॥ ५७ ॥

इस प्रकार राजा स्वयं हो अपने जिस्त से संसार स्थिति की निन्दा कर सीझ ही सोक्षयार्क की जानने का इस्कृष्ठ हो प्रस्थान के समय तार्कित मृद्यून से अव्यवीयों को युकाता द्वारा विमेन्द्र भगवान् की पर्याग करने के जिने चला।। ५१ ३३ तवनन्तर उसने उस समक्षरण को प्राप्त की पर्याग करने के जिने चला।। ५१ ३३ तवनन्तर उसने उस समक्षरण को प्राप्त की असन्त मध्य वीयों की पिक्तां से सहित था, जिनेन्द्र सगवान् के बारों बोर स्थित था तथा विशास सामा के सम्पन में निचल पूर्ण चन्त्रमा से सुक्षांतित वाकाल के समान वा।। ५२ ३३ सुनी वालिस संदया बीर अधि के जिसका सिर मुक्षांत्र मा, ऐसे चन्नवर्धी के सम

र. भाषांक्षेत्र म० ३ २, विलेख: म० ३

## ्षञ्चद्दाः सर्गः द्यालिनी

पप्रकाश प्रास्त्रिक्षंसिनकः सोनीनाची मोसमार्गं जिनेग्रम् ।
श्वास्त्रा बोःस्क्यं संसूतेरप्रसेयं भक्यः को वा सिद्धये नोत्सहेत ॥१
सर्वान्यस्थान्मन्नवातीन्विमुस्तेर्मार्गं भव्यान्वोषयन्नेवसूचे ।
बाधं वाचामीशिता विकानावक्यामास्वानं विश्विताक्षेषतत्त्रः ॥२
स्यात्सम्यक्तं निर्मेळं ज्ञानमेकं सक्वारित्रं चापरं चक्रपाणे ।
सोसस्यौतान्येव मार्गः परोऽयं न क्यस्तानि प्राणिनः संमुमुकोः ॥३
तस्वार्णानां तिद्धं सम्यक्त्वमुक्तं भद्धानं पन्निश्वयोगाववोधः ।
तेवामेव ज्ञानमेकं यथावत्त्याक्षारित्रं सर्वसङ्गेत्वसङ्गः ॥४
जीवाजीवौ पुष्यपापालवाश्च प्रोक्ताः सार्वः ' संवरो निर्जरा च ।
बन्यो मोकश्चेति लोके जिनेग्देरिन्याम्यक्वैः सन्नवैते पदार्थाः ॥५
जीवास्तेषु द्विप्रकारेण मिन्नाः संसारस्था निर्वृताश्चेति तेवाम् ।
स्यात्सामान्यं लक्षणं चोपयोवः सोऽपि द्वष्टाष्टार्थमेवैविभक्तः ॥६

जिनेन्द्र भगवान् को नमस्कार किया जो जन्मरिहत थे, मरणरिहत थे, अपिरमेय थे, केवलज्ञान रूपी नेत्र से सहित थे, चतुर्णिकाय के देवों से सेवित थे और श्रेष्ठ अञ्जलियों के द्वारा स्तुति करने के योग्य थे।। ५३।।

इस प्रकार बसग कविकृत श्रीवर्द्धमानचरित में प्रियमित्र चक्रवर्ती की उत्पत्ति का वर्णन करने वाला चौदहवां सर्प समाप्त हुआ

## पन्द्रहवाँ सर्ग

तदनन्तर भक्ति से नम्रीभूत राजा प्रियमित्र ने हाथ जोड़ कर जिनेन्द्र भगवान् से मोक्षमार्ग पूछा सो ठोक ही है क्योंकि संसार के अपरिमित्त दुःख को जान कर कौन भग्यजीन मुक्ति के लिये उत्साहित नहीं होता है? ॥ १ ॥ जो बचनों के स्वामी थे तथा समस्त तस्वों का जिन्होंने निक्चय कर लिया था ऐसे बिनेन्द्र भगवान् मिन्न-भिन्न जाति के समस्त भग्यजीवों को मुक्ति का मार्ग बतलाते हुए इस प्रकार के बचन बोले। उस समय भगवान् को दिव्यव्वनि से समस्त समय-करण गूँच रहा था ॥ २ ॥ हे चक्रवर्तिन् ! निर्मल सम्यग्दर्शन, अद्वितीय ज्ञान और उत्कृष्ट सम्य-क्वारित्र ये तीन मिलकर ही मोक्षाभिकायी बोव के लिये मोक्ष का उत्कृष्ट मार्ग हैं पृथक्-पृथक् वहीं ॥ ३ ॥ तत्वार्थों की श्रद्धा करना सम्यक्त कहा गया है, निरचय से उनका जातना अद्वितीय ज्ञान है और समस्त परिम्नहों में बनासक रहना यथोक चारित्र है ॥ ४ ॥ जोव, अजीव, पुष्य, पाप, बास्नव, संवर, निर्वरा, बच्च और मोक्ष ये नी पदार्थ सर्वहितकारी तथा इन्द्रों के द्वारा पूज्य विनेन्द्र भगवान् ने स्तेक में कहे हैं ॥ ५ ॥ उन पदार्थों में बोव दो प्रकार के हैं—एक संसारी और

१, सावः म०।

संसाराजाती सनेवामाना सामावीनिक्यानपताविषेता ।
एका वानावुकार्य कुरने सामार्थ्यकारिकार्य क्षाताः ११०
राववानि स्वानमेदानकेवाम् सीवर्य दुःसं सर्वकीवनमेदार ।
भावरिकाः करेलीर नीसरानैः प्राव्यक्षिति वारकारका विकेतोः १८८
सावाः वर्ण्य वार्वकारकार्यः स्वानिकार्यस्थानस्थानस्थानः ।
सेवारीयां हो नंबांद्यकार्यः प्राव्यक्षित्रस्थानस्थानस्थानः ।
स्वानीयं स्वाराक्ष्यरित्रं सं वाकी मेदस्तान्यां वार्विकार्यापि सार्वम् ।
सार्व सार्थे वर्षारं चीववीर्वे सेवा वार्व वीववीवाव मेद्याः ॥१०
सक्षानामि वीकि वरवारि सिद्धः संस्थानि वीव्यवीवाव मेद्याः ॥१०
सक्षानामि वीकि वरवारि सिद्धः संस्थानि वीव्यवीवाव सेवाः ॥११
सक्षानं व वीकि विद्यानि सेदयावद्यं निव्यवक्षेत्रस्थाः वेदसः सेवाः ॥११
सक्षानं व वीकि विद्यानि सेदयावद्यं निव्यवक्षेत्रस्थाः वेदसः सेवाः ॥११

दूसरे मुक । उन जीवों का सामान्य रुक्षण उपयोग है। बह उपयोग भी दो बाठ और चार भेदों से विभक्त है। भावार्य-मूल में उपयोग के दो भेद हैं एक ज्ञानीपयोग और दूसरा दर्शनी-पयोग । इनमें से ज्ञानोपयोग के मविज्ञान, श्रुतज्ञान, अविज्ञान, मन:पर्ययज्ञान, केवसज्ज्ञान, कुमलि, कुमल और कुखविध के भेद से आठ बेद हैं और दर्शनोपयोग के क्यूदें हैंन, अक्यूदें हैंन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन के मेद से चार मेद हैं ॥ ६॥ जो नामा बोनि स्थान सभा मि आदि के भेद से अनेक प्रकार के हैं सथा नाना दु:स रूपी दावानक से परिपूर्ण इस दू:सदावक संसार रूपी वन में अनादि काल से भ्रमण कर रहे हैं वे संसारी कीव कहें यमें हैं।। ।। यह जीव. समस्त तीनीं लोकों में इन भावों के द्वारा गति. इन्द्रिय, समस्त स्थानीं---वैद समाझों के मेद सुख और दुःख को प्राप्त होता है ऐसा बीतराग जिनेन्द्र मगवान् स्यष्ट कवन करते हैं ॥ ८॥ क्षाधिक सादि पांच भाव जीव के तत्व हैं ऐसा तत्व की प्राप्त करने वाले जिनेन्द्र भगवान् कहते हैं। उन तस्यों के दो, नी, अठारह, इक्कीस और तीन मेद कहे समे हैं। भावार्य--- बीप्शमिक के दो. शायिक के नी. खायोपश्चमिक के अठारह, औदियक के इक्कीस और पारिणामिक के तीन मेद हैं ॥ ९ ॥ सम्बग्वर्शन और सम्यक् बारित्र यह पहला मेद है अर्थाद शीपक्षांमक भाव के सम्यन्दर्शन तथा सम्यक् चारित्र ये दो मेद हैं। इन दोनों के साथ ज्ञान, दर्शन, दान लाभ मांग जपभाग और बीर्य के निलाने से खायिक मात के नी मेद होते हैं ॥ १० ॥ उन सम्मादसँन और सम्बक् चारित्र के साथ तीन ब्रह्मान-कूमीत, कूजूत, कूबविव, चार सम्यावान-स्पत्ति, सुखुत, सुबविध और मन:पर्ययक्षान, तीम दर्शन-वश्चवर्यन अवश्चवर्यन और अविध दर्शन, वीत्र सम्बद्धा -दान काश शोप स्प्रभोप और बीर्य तथा संस्थासंस्थ इन सोस्ट के मिकाने से आयोपशिक भाव के बठारह नेद कहे गरे हैं ॥ ११ ॥ अआत एक, होन किन्न स्थी, पूजा और मधुसक किंग, कह सेवंगाएँ—क्रम सील बालीस पीस पदा बीर शुक्क, विश्वाकांन, बीर बसंबत, बार क्यान-कीय गांन मादा और कोम तथा असिद्धस्य ये सब मिलकर बौदिवक माय

१. श्रायक्षामां स्थानसेवेन केवं मन । २. बीचीं वन ।

वीवत्वं चामव्यता मन्यता व प्रोक्तः येवः पञ्चकत्य कृतेऽपि ।
चक्रकात्यः सक्तिपतोक्त्यः वर्वव्यव्यक्तिस्तरम् व प्राप्तुत्रावाः ॥१३
तुत्वाः सर्वे निर्वृताः संप्रणीताः सन्यवत्वात्तेरक्षयेः स्वपुर्वेस्ते ।
उत्तीर्यामा वृस्तरं ये भवाव्यं वेकोनवार् निवित्ताकाः विद्याम् ॥१४
वर्वावर्यां वृद्यकाकासकात्तः सिद्यः प्रोक्ता इत्वव्यविद्यक्त्वयोते ।
तेवां वर्षयः पृद्यका स्युः कावं पुरस्या तेऽत्तिकृत्याः सर्वोवाः ॥१५
वर्ता व्यवः वर्षु नात्ये प्रवेशवर्याकाविक्तविक तुत्यो ।
वासंव्ययः स्यावनव्यवदेशं कोकाकोक्त्रयावकं व्योग नाम ॥१६
वर्मावर्यः स्यावनव्यवदेशं कोकाकोक्त्रयावकं व्योग नाम ॥१६
वर्मावर्यः प्राप्तुवृद्यकातां वानस्थानोपग्रहो कोकमात्रो ।
काको द्वेषा वर्तनावस्त्रवृद्यकातां वानस्थानोपग्रहो कोकमात्रो ।
काको द्वेषा वर्तनावस्त्रवृद्यकातां वानस्थानोपग्रहो कोकमात्रो ।
काको द्वेषा वर्तनावस्त्रवृद्यकातां वानस्थानोपग्रहो निक्रयसंस्थानवाद्याः ।
कामोकोता वात्तपद्यक्तनकारं वन्योऽक्तेते पुद्यकानां गुवाः स्युः ॥१८
स्कन्याः प्रोक्ता इचाक्रवन्यत्रवेशैः संयुक्तास्ते स्यावणुश्चाप्रवेशः ।
उत्यवन्ते भेवसंघातकाच्याः स्वन्याः सर्वे जायतेऽगृश्य भेवात् ॥१९

के इषकीस मेद हैं ॥१२॥ जीवत्व मन्यत्व और अभन्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव के मेद कहें गये हैं। इनके सिवाय छठवां सान्निपातिक भाव होता है जो कि इन उपयुंक्त भावों के सिन्निपात—पारस्परिक सम्बन्ध से होता है। आर्थ पुरुष उसके छत्तीस मेद कहते हैं॥१३॥ जो सम्बक्त्य आदि जविनाशी समीचीन गुणों से सहित हैं तथा दुस्तर संसार सागर को पार कर तीन छोक के अम्माग में प्रतिष्ठा—स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, आत्मिक गुणों की अपेक्षा में सब समान कहे विमे हैं॥१४॥

त्तवनन्तर सत्पुरुषों ने धमं अधमं पुद्गल आकाश और काल ये पांच अजीव पदार्थं कहें हैं। अन पांचों के बीच पुद्गल रूपी हैं और काल को छोड़कर तथा जीव को मिलाकर पांच अस्तिकाय हैं।। १५ ॥ इन छह द्रथ्यों में एक जीव द्रथ्य कर्ता है अन्य द्रथ्य कर्ता नहीं हैं। वर्म, अवमं और एक जीवद्रथ्य असंख्यात प्रदेशों की अपेक्षा तुस्य हैं अर्थात इन तीनों द्रव्यों में प्रत्येक-द्रथ्य के असंख्यात असंख्यात प्रदेश हैं। लोक और अलोक में व्यास रहने वाला आकाश द्रव्य अनन्त प्रदेशों से सहित है। १६ ॥ धमं और अधमं द्रव्य कमसे जीव और पुद्गलों के गमन तथा ठहरने में सहायक हैं और लोकाकाश प्रमाण हैं। वर्तनालकाण वाला कालद्रव्य निश्चय और व्यवहार के मैद से दो प्रकार का है। आकाश द्रव्य, सब द्रव्यों के लिये अवकाश देने स्य उपकार से सहित है। १७॥ इप, स्पर्ध, वर्च, गम्ब, रस, स्थीस्य, मेद, सीक्षम्य, संस्थान, शब्द, छाया, उद्योत, बातप, अन्यकार और कम्ब से पुद्गलों के गुण हैं। भावार्य—इन मेदों में रूप-वर्ण, रस, गन्ध, और स्पर्ध से पुद्गल के गुण हैं और शेव पर्याय हैं। १८ ॥ पूद्गलहरूय के स्कन्ध और लगु की अपेक्षा को मेद हैं। जो दो से लेकर अनन्त प्रदेशों से सिहत हैं वें स्कन्ध कहे गये हैं और जो अप्रदेश हैं—

१. पासंस्थेयै: व० ।

विकार के क्षेत्र विकार के विक

हितीयादिक प्रदेशों से रहित है वह अणु कहुलाता है। समस्त स्कन्य मेर और संवात से उत्पन्न होते हैं और अणु, भात्र मेर से उत्पन्न होता है। १६ । स्कन्य, संसार सागर में गोता लगाने वाले जीव के कर्म, सरीर, मन और वचन की विविध चेन्द्राय, प्राण अपान-स्वास उच्छ्यास, बीजन मरम, सुस और दृश्य को उत्पन्न करते हैं। २० ॥

काय बचन और मन की किया रूप जो एक दोन है उसे सर्वक बनबार ने आसव बहा है र पुष्प जीर नान ना साधक होने से जासद के हो जेद कहे नये हैं यही सुभासद और अस्तास्त्र कहरूरि हैं।। २१ ।। जिनेन्द्र भगवान् में जासन के दी स्वामी कहे हैं एक कवायों से सहित और दूसरा कवार्यों से रहित । कवार सहित स्वामी का आवार साम्पराव के लिये और कवार रहित स्वासी का जासन ईर्यापय के लिये हैं। भागार्थ-वासन के दी नेद है एक साम्बर्धिक बासन और दूसरा ईंगिएय आसव । सीपराय वर्षात संसार जिसका प्रयोजन है यह सांपरायिक बालक कहलाता है। यह कवाय सहित जीवों के हीता है और बहुले से लेकर दरावें गुण स्थाम तक होता है। जिस वासन के बाद मात्र प्रकृति और प्रदेश बन्ध होते हैं स्विति और बनुवास बन्ध नहीं होते जसे दर्पापय सामान बहते हैं । यह बाह्मन हमास रहित योगों के होता है तथा महरहनें युमासान है केकर तैरहर्वे मुसरवान तक ही होता है।। २३ में कोबादिक सवाय, बन्तियों, अवह स्रोर क्रिया के सापराधिक जासव के भेर विद्वारों के द्वारा जानते ओग हैं। तबके अब है बार प्रीय, पांच और पण्योस प्रमेद होते हैं। भावाचे स्वीपराधिक आस्त्र के कवारा, इन्हिंग, सबंद कोर किया ये चार मुख येद हैं। इनमें कारण के क्रीमादिक चार, इन्हिमों के स्वर्धमादि चाँच, अवद के दिखादि योग और किया के सम्बन्धनविभी कार्ति क्ष्मीस क्षार सेव हैं।। २३ ।। सीवनान मन्द्रभाग, सारामान, बाहारामान, हरग-पश्चिमाना और इंडेक-पीर्व के द्वारा उस अस्ति वे विवेशा बानवा माहिरे । जासर में वी माराप है उसे इना बानवा वाहिने । वावस के बाहार कुल अपने कीय और अजीव दश तरह को भेद कहते हैं ॥ २४ ॥ भीवाशिकरण आयत

C. STORES AND AS A STATE OF THE STATE OF THE

स्वान्यक्षात्रं वान्तरायक्षतेवी निक्कृत्यामासावतं कोववातः । प्रत्यात्रवीरक्षाये वेह्नावां तायस्वोक्षी वर्णवस्थानुतेश्य ४२६ प्रतान्यात्मान्यमे वेह्नावां तायी हिसावेशनं कृषितन् । एतान्यात्मान्योत्रयस्थाति वासङ्गेत्रस्थातुः कारवान्यास्थयस्य ॥२७ इसने भूते वामुक्तम्या वतावये वार्थं सार्वं सानुरागाविता च । वीनः सान्तिः सीवनित्येषमाविः सङ्गेत्रस्याप्यास्थयस्य अभेवाः ॥२८ संवी वर्मः केवसी च धृतं मस्तर्ववीक्षां नाकिनस्थाप्यकीवान् । सार्थंक्तोऽवर्णवाक्षो यतीन्त्रीतृत्वांन्तोवृत्तिमोहास्थस्य ॥२९

### **उपना**तिः

तीतः परं यः परिकामभेदो भवेरकवायोवयतः स बाहम् । वारित्रमोहाकवहेतुरुको जीवस्य जीवाविपदार्थविदिनः ॥३० उत्पादनं स्वस्य परस्य चातेंः कवायजातं यतिद्ववणं वा । संविक्षष्टकिङ्गन्नतवारव्यदिः कवायवेद्यास्रवकारणं स्थात् ॥३१

विक तथा क्रोबादि कवायों के कारण एक सौ बाठ भेद हैं तथा अजीवाधिकरण आसव निर्वर्तनां बादि वेदों से युक्त कहा गया है। भावाधं—संरम्भ समारम्म बारम्भ, मन वचन काय योग, कृत कारित अनुमोदना बीर क्रोब मान माया छोज इनका परस्पर गुणा करने से २×३ = ९×३ = २७×४ = १०८ सम्परायिक आसव के एक सी बाठ मेद होते हैं बीर मूळगुणनिर्वर्तना तथा उत्तर गुण निर्वर्तना के भेद से वो प्रकार को निर्वर्तना, अप्रमृष्टनिक्षेप, दुःप्रमृष्टनिक्षेप, सहसानिक्षेप बीर बनाओम निक्षेप के भेद से चार प्रकार का निक्षेप, यक्तपान संयोग और उपकरण संयोग के भेद से चार प्रकार का निक्षेप, यक्तपान संयोग और उपकरण संयोग के भेद से तीन प्रकार का निक्षण इस तरह ग्यारह प्रकार का बजीवाधिकरण आसव है ॥ २५॥

मात्सर्ग, अन्तराय, प्रदोष, निह्नव, आसादन और उपवात, इस प्रकार आत्मक्ष आवार्यों ने प्राणियों के लिये ज्ञानावरण सथा दर्शनावरण का आस्रव कहा है।। २६॥ दु:ख, क्षोक, आक्रन्यण, ताप, हिंसा और परिदेवन, ये अपने विषय में हों, दूसरे के विषय में हों अयवा दोनों के विषय में हों, प्राणियों के लिये असातावेदनीय के जास्रव कहे गये हैं।। २७॥ समस्त प्राणियों तथा प्रमुख रूप से अतीजनों पर अनुकम्पा, दान सरायसंयमादि योग, शान्ति और शौच इत्यादि कार्य सातावेदनीय कर्म के जास्रव के प्रमेद हैं।। २८॥ सङ्क, धर्म केवली, सर्वश्रमणीत शास्त्र और देव, इनका अवर्णवाद—मिथ्यादोष कथन, सर्वहितकारी आचार्यों के हारा जीवों के लिये दर्शन मोह कर्म का आस्रव कहा गया है।। २९॥ कथाय के उदय से जीव का जो तीव या मन्द परिणाम होता है उसे जीवादि पदार्थों को जानने वाले आचार्यों ने अच्छी तरह चारित्र भोह कर्म का आस्रव कहा है।। ३०॥ नित्र और पर को पीड़ा उत्पन्न करना, क्वाय उत्पन्न होना, मुनियों को दोष खगाना, तथा संक्लेश बढ़ाने वाले लिङ्ग और वतों का धारण करना यह सब कवाय वेदनीय

बोसारिक्सो बहुविकाकाकः वस्त्रकारीकरकपुकरित वित्यक् । वर्षोनहरकाविकानपुक्तराः सुद्धारववेकाकावकारिकारीन ॥३२ क्रोबायु विकासु च स्तानसर्व क्षीकेकाककारिकारिक सरोपु । उद्यक्ति सस्तो रस्तिवेकनीयाकारक देशुं समुद्धावानाम् ॥३३

द्रविसम्बद्ध

रतिविनाद्यनपत्यवनारतिप्रकतनाविकनाष्ट्ररनिन्वताः । अरतिवेद्यचनाव्यवकारमं बुरितवीक्रजनैः सह सङ्गतिम् ॥३४

### रपनातिः

यो मूकमाबी बननारम'झोकात् परस्य झोकास्तुरि निम्बनादिः । स सोकवेकाव्यवसारणं स्यावित्यातुरायां विविताविकार्याः ॥३५

#### माहिनी

त्रव भवपरिकामः स्वस्य चान्वस्य वित्यं भववित्तरविद्यादी मीतिनेशास्त्रस्य । भवति ससु विभित्तं कारणस्यानुक्यं प्रयति मसु कवश्यित्वद् हस्त्रते कार्यमार्थेः ॥३६

#### उपजातिः

सामुक्तियाचारविथी जुपुप्ता परायवादोश्वतसीकसादिः । निमित्तमानुर्यंतयो जुगुप्तावेद्याक्रयस्याक्रयदोषहीनाः ॥३७

के आश्रव का कारण है !! ३१ !! दीन मनुष्यों की हैंसी करना, बहुत बकवास करना, निरन्तर हास्य करने का स्वभाव पढ़ना, तथा धर्म का उपहास आदि करना, इन सब को उत्तम पुरुव हास्य वेदनीय के आश्रव का कारण कहते हैं !! ३२ !! नाना प्रकार की की दाओं में तत्पर रहना तथा शीस और वरों में अवध्व आदि का करना, इन सब को सत्पुरुव, प्राध्यों के रित वेदनीय कर्म के बासव का हेतु कहते है !! ३३ !! रित—प्रोति को नष्ट करना, अन्य मनुष्यों को अरित उत्पन्न करना तथा पापी जनों के साथ संगति करना, इन सब को प्रशस्त पुरुव करित वेदनीय कर्म के तीय आसव का कारण कहते हैं !! ३४ !! अपने आपके खोक से जो अत्यधिक मूक रहना—किसी से बाल भी नहीं करना, दूसरे को धोक उत्पन्न करना, उसकी प्रशंसा नहीं करना तथा मिन्या मादि करना है वह शोक वेदनीय के आसव का कारण है ऐसा समस्त प्राधों को बानने वाले आये पुरुव कहते हैं !! ३५ !! अपने आम को निरन्तर अवशीत रखना तथा पूसरे को भय उत्पन्न करना, अब वेदनीय के आसव का निरन्तर अवशीत रखना तथा पूसरे को भय उत्पन्न करना, अब वेदनीय के आसव का निरन्तर अवशीत रखना तथा पूसरे को भय उत्पन्न करना, अब वेदनीय के आसव का निरिन्त है हो है वर्थोंकि जंत में निरम्बय के आसव का निरिन्त है हो है वर्थोंकि जंत में निरम्वय के आसव का निरान्त है हो है श्री किया और आमार की पुत्रव कर्योंक के अनुक्ष्य कार्य को देखते हैं !! ३६ !! साधुओं को किया और आमार की पुत्रव कर्योंक के अनुक्ष्य कार्य को देखते हैं !! ३६ !! साधुओं को किया और आमार की

१: कानावायोक: म० । २. योककृति म० योकस्तुति म० ।

असत्यवादित्वर्शतं च नित्वं वरातिसञ्चानगरायनेकम् १ प्रवृद्धरागवित्रणीरयन्ति स्त्रीवेदनीयाव्यकेतुनार्याः संदेट कर्मर्वता स्तोकक्षापता च स्ववारसंतोषगुणनिर्दीकैः । सतां वरिज्ञातसमस्ततस्यैः शुवेदनीयाव्यकेतुरम्तः ॥३९ सदा कथापाविकता वरेषां पुद्योग्नियाणां म्यपरोपणम्य । प्राहुः परस्त्रीगमनादिकस्य तृतीयवेद्यालबहेतुमार्याः ॥४०

**बार्ड्डिकोडितम्** 

बह्यारम्भपरिप्रहत्वनसमें हिसाक्रियोत्पादनं

रीद्रप्यानमृतिः परस्वहरणं कृष्णा च छेश्या परा ।

गार्थंक्यं विषयेषु तीवपुरितः स्थानधरकस्यायुषः

सार्वेरालवहेतुरित्यविकशानेश्वर्भेः प्राणिनाम् ॥४१

मायापालवहेतुरित्यभिहिता तिर्यगातेरायुष-

- स्तब्भेदाः परवञ्चनाय पटुता निःशीस्रता केवस्रम् ।

मिण्यात्वाहितवर्भवेशनरतिर्ध्यानं तपासं मृती

केरमे हे विदुषां वरेस्तनुमतां नीका च कापोतकी ॥४२

अल्पारम्भपरिप्रहत्वमुक्तिं मत्यांवृद्धः कारणं

सद्यामीऽल्पकवायता च भरणेऽसंक्लेशताविः परम् ।

भद्रत्वं प्रगुणक्रियान्यवहृतिः स्वाभाविकः प्रभयः

स्यादम्यापि परा स्वभावमृतुता शीलवृतीकनता ॥४३

विधि में ग्लानि करना तथा दूसरे की निन्दा करने में तत्पर रहना, बादि जुगुप्सा वेदनीय के बालव हैं ऐसा बालव के दोष से रहित मुनिराज कहते हैं ।। ३७ ।। निरन्तर असत्य बोलने में प्रीति रखना, बूसरे को ठगने में प्रमुख रूप से तत्पर रहना तथा रागादि की अत्यिषक वृद्धि होना, इन सबको बायपुरुष स्त्रीवेदनीय कमें का आस्त्रव कहते हैं ।। ३८ ।। समस्त तस्त्रों के जानने वाले बाईन्त भगवात् वे सत्पुरुषों के लिये, गर्व नहीं करना, अल्प कषाय का होना तथा स्वस्त्री में संतोष रखना आदि गुणों को पुंचेदनीय के आसव का हेतु कहा है ।। ३९ ।। सदा कषाय की अधिकता होना, दूसरों की गुह्य इन्द्रियों का छेदन करना तथा परस्त्री ममनादि करना इन सब को आयं पुरुष नपुंसक वेद का बालव कहते हैं ।। ४० ।।

बहुत आरम्भ और बहुत परिव्रह् का होना, उपमारहित हिंसा के कार्यों को उत्पन्न करना, रोड़म्यान से मरण होना, दूसरे का धन हरण करना, तोज कृष्ण लेक्या का होना और विषयों में तोज़ आसर्षि रक्षमा इन सब को पूर्णधान रूपी नेत्रों के धारक सर्वत्र अगवान ने प्रथियों के लिये नरकान के आस्त्र का हेतु कहा है। ४१।। श्रेष्ठ विद्वानों ने प्राणियों के लिये माना को तिर्येष्ट्य आयु के आस्त्र का हेतु कहा है। उस माया के मेद इस प्रकार हैं—दूसरों को ठमने के लिये सतुराई का होना, शील का अमान होना, मिध्यात्वपूर्ण धर्म के उपदेश में प्रीति रखना, मृत्यु के समय आर्त्तन्यान का होना तथा नोल और कापोत इन वो लेक्याओं का होना।। ४२।। थोड़ा आरम्ब -

पर्यातः वेताव सरमातीयनं मुसंबन्धातंत्रमातानुति मुन्तः । सरक्य सार्कं त्यमभीकविष्येशं परं ज सन्वतसम्बन्धारमारमम् ॥४४

मालगरिणी

मिगरमयय योगयकपूर्व प्रविसंवादनमास्रवस्य नाम्नः। अञ्चलस्य निमिसमावस्याः सुस्रवस्यः सस् तहिपर्वयस्य ॥४९

रन्त्रजा

सम्बन्धकुद्धिनिमवाधिकस्यं शीसव्यक्तिव्यक्षिणारस्यां । ज्ञानोपवीनः सततं च शक्त्या त्यागस्यक्त्या च परा निकानम् ॥४६

### उपवातिः

संवेगता सामुसमाधिवैधावृत्तिक्रियान्युक्ततरस्वरेषः । जिनामनाक्षायंबद्धभृतेषु अक्तित्व वास्त्रस्थमपि धृते च ।।४७ आवश्यकाहानिश्वान्ति मार्गप्रभावना च प्रकटा नितान्तम् । एतानि चात्वद्भुततीर्यकृत्वनामाज्ञवस्येति निर्मित्तमार्थाः ॥४८ बात्मप्रशंसा च परातिनित्वा सर्ता बुणाच्छावनमीरयन्ति । वसक्षुणोद्भावनया च नीवैमेंक्षाक्षवस्येव सर्म निमित्तम् ॥४९

बौर थोड़ा परिग्रह का होना मनुष्यायु का कारण कहा गया है। इसके सिवाय क्याय का मन्य होना, मृत्यु के समय संबक्षेत्र आदि का नहीं होना, बत्यिक्षक मप्रपरिकामी होना, छल रहित सरल कियाओं का व्यवहार करना, स्वामानिक विनय का होना तथा शील वर्तों से समुखत स्वमाय में अस्पिषक कोमलता का होना ये सब उसी के विस्तार हैं।। ४३।। सरामस्यम, संयम-संयम, बालतप, अकाम निर्जरा, और उत्कृष्ट सम्यक्त्य इन सब को विद्वान् छोन देवायु का उत्कृष्ट कारण कहते हैं।। ४४।।

तवनन्तर आगम के जाता पुरुष योगों की कुटिलता तथा सहयमीजनों के साथ होने बाले विशंवाद को अञ्चलनाम कर्म का आजव कहते हैं। शुभनाम का आजव उससे विपरीत है। ४५ में सम्मन्त्र को खुद्धि, विनय की अधिकता, शील और जतों में असित्यार, अधीवन ज्ञानीपयोय, शिक के अनुसार तिरकाम उत्कृष्ट सपस्था, संवेगसा, सत्युं सन्ति, जैका वृत्य करते में बादर सहित तत्परता, जिनागम, आयार्थ और यहुन्त जीवों में मिक, प्रवचन में मिक, प्रवचन में मिक, प्रवचन में सात्युं कर अधीव करवाद सहित तत्परता, वास्पर्यकार कर क्या से अस्परिक मार्थ प्रभावक मार्थ आयाव्या करवाद स्व सह को खार्य पुष्य आर्थ्यकारक सीर्थनार अञ्चलि के आसन का निवित्य काले हैं। अस्पर्यकार सीर्थनार अञ्चलि के आसन का निवित्य काले हैं। अस्पर्यका और अस्पर्यकार करवाद स्व सीर्थनार अञ्चलि के अस्पर्यकार कर सीर्थनार अञ्चलि के आसन का निवित्य काले हैं। अस्पर्यकार सीर्थनार अस्पर्यकार कर सीर्थनार अस्पर्यकार कर साथ कर सीर्थ कर सीर्थनार अस्पर्यकार कर सीर्थनार अस्पर्यकार कर साथ कर सीर्थ कर सीर्थनार अस्पर्यकार कर सीर्थनार अस्पर्यकार कर सीर्थनार अस्पर्यकार कर साथ कर सीर्थ काला कर साथ कर सीर्थनार अस्पर्यकार कर सीर्यकार कर सीर्थनार अस्पर्यकार कर सीर्थनार कर साथ कर सीर्थनार कर सीर्यकार सीर्यकार सीर्यकार कर सीर्थनार कर सीर्थनार कर सीर्थनार कर सीर्यकार सीर्यकार

१ प्रशिसंकाका म० १

### वियोगिनी

नितरायपि सहिष्यंयो विनयेनावनतिर्युणाणिकेषु । वद्याननिरासनं विनैरितरस्याववतेतुरीरितः ॥५०

## वसन्ततिस्कम्

वानाविविध्नकरणं परमन्तराय--कर्माग्रवस्य निपवन्ति निमित्तमार्याः । साम्मन्यतः शुभ इति प्रतिपावितो यः पुण्यस्य तं शुणु सुविद्यतरोऽनिष्ठास्ये ॥५१

#### उपञ्चातिः

हिसानुसस्तेयरतिव्यवायपरिग्रहेम्यो विरतिर्वतं स्यात् । सा वेशतो भन्न समस्तनश्च प्रकीतिताणुर्महतीति सिद्धः ॥५२ स्वैयार्षमेवासय भावनाः स्तुः सर्वज्ञविष्टाः ललु पञ्च पञ्च । सिद्धास्यवं सीविमवावस्सोनिःश्रेणयो भव्यकनस्य नान्याः ॥५३

### वंशस्थम्

परां मनोगुप्तिमयेवणाविकं ववन्ति सन्तः समितित्रयं परम् । प्रयत्नसंबीकितपानभोजनं वतस्य पूर्वस्य हि पक्क भावनाः ॥५४

गोत्र कमं के खाझन का निमित्त कहते हैं ॥ ४९ ॥ इससे बिलकुल विपरीत प्रवृत्ति का होना,
गुणाधिक मनुष्यों में बिनय से नम्रता का भाव होना और मद तथा मान का निराकरण करना
इन सब को जिनेन्द्र भगवान् ने उच्च गोत्र का आस्रव कहा है ॥ ५० ॥ दान आदि में बिच्न
करना, इसे आये पृष्य अन्तराय कमं के आस्रव का उत्कृष्ट निमित्त कहते हैं। सब इसके आगे जिसे
सामान्य रूप से शून कहा गया है उस पृष्य कर्म के आस्रव को विस्तार से कहुँगा, उसे सुनो ॥५१॥

हिंसा, झूठ, चोरी, झुशोल और परिग्रह इन पाँच पापों से निवृत्ति होना वत है। है भद्र ! वह निवृत्ति एकदेश और सर्वदेश से होती है। सत्पुरुषों ने एकदेश निवृत्ति को अणुवत और सर्वदेश निवृत्ति को अणुवत और सर्वदेश निवृत्ति को महावत कहा है।। ५२।। इन व्रतों की स्थिरता के लिये सर्वव भगवान् के हारा कही हुई पाँच पाँच भावनाएँ होती हैं। ये भावनाएँ मोसरूपी महल पर चढ़ने के इच्छुक भव्यवीय के लिये मानों नसेनी है बन्य कुछ नहीं।। ५३।। उत्कृष्ट मनो गृप्ति, एवणा आदिक तीन उत्कृष्ट समितियाँ तथा अयत्नपूर्वक देखे हुए भोजन पान का ग्रहण करना इन पाँच की सत्युक्ष

१. वितीयपादी मालभारिच्याः । २. सर्वज्ञदृष्टाः म० ।

### इन्द्रवंशा 🗥

क्रोवस्य शीभस्य च भीषताया हास्यस्य चाभित्यवनं प्रचक्षते । सूत्रानुसारेण च भावनं बुधाः सत्यव्रतस्यापि च पञ्च भावनाः ।।५५

### वंशस्थम्

परोपरोवाकरणं विसर्विते यृहे च झून्ये वसितः स्वपक्षके । सवाऽविसंवाद इति प्रचक्षते सुभैक्यसुद्धमा सह पक्ष भावनाः ॥५६

# **बार्ट्स**विकीडितस्

स्त्रीरागादिकवाभुतेर्विरमणं तण्वाच्तालोकन-त्यागः पूर्वरतोत्सवस्मृतिपरित्यागो विवामुक्तमैः । वृष्येष्टाविरसस्य वर्जनमपि स्वाङ्गत्रमोवक्रिया-पायः पद्म व भावना निगविता बह्यव्रतस्य स्फुटम् ॥५७

# 👊 उपजातिः

मनोहरेष्वध्यमनोहरेषु सर्वेन्त्रियाणां विषयेषु पञ्चसु । सुरागविद्वेषविवर्जनं सतामकिञ्चनत्वस्य च पञ्च भावनाः ॥५८

अहिंसा वर्त की भावनाएं कहते हैं ॥ ५४ ॥ क्रोघ, लोम, भीरत और हास्य का त्याग करना तथा बागम के अनुसार वचन बोलना इन सबको सत्पृष्ठ्य सत्यवत की पांच भावनाएं कहते हैं ॥ ५५ ॥ परोपरोधाकरण—अपने स्थान पर ठहरते हुए मनुष्य को नहीं रोकना, विमोखित गृहावास, घून्य गृहावास, अपने पक्ष में सदा विसंवाद नहीं करना और उत्तम भैक्यणुद्धि इस सबको अचीर्य वर्त की पांच भावनाएं कहते हैं ॥ ५६ ॥ स्त्रियों में रागादि बढ़ाने वाली कथाओं के सुनने का त्याग करना, उनकी सुन्दरता के देखने का त्याग करना, पूर्व काल में भोगे हुए रतोत्सव के स्मरण का त्याग करना, कामोत्तेजक इष्ट रसादि का त्याग करना, और अपने शरीर को प्रसन्न करने वाली क्रियाओं का त्याग करना, उत्तम ज्ञानी जनों के द्वारा बहुाचर्य वर्त की ये पांच मावनाएँ स्पष्टक्प से कही गई हैं ॥ ५७ ॥ समस्त इन्द्रियों के मनोज और अमनोज विषयों में राग द्वेष का त्याग करना ये पांच अपरिवह वर्त की मावनाएँ हैं ॥ ५८ ॥

कृत्वाश्रयोद्धसपुरावसतिप्रवेशावन्योपरोजकरणं परसाधिहेतोः । भिकासगुद्धिसहवर्मवरानुवादावेते च वीरिकमहासतपञ्चदीयाः ।।

१. प्रथमपाद इन्द्रवजाया । २. इतोऽमे म० पुस्तके एखोकोऽयमधिको दृश्यते परन्तु पुनरुवत्वाद्यन्यस्याङ्गं न प्रतिवाति---

३. प्रायः म० व० । ४. वत्र प्रवयः पाद अमेनस्वजाया द्वितीयः पाद इन्त्रवंशायाः शेषी दी वंशस्त्रस्य ।

### वसन्ततिलकम्

हिंसाविषु स्फुटनिहैव परत्र चापायावद्यवर्शनमनन्यथिया निकामम् । संसारवासचकितेन सुभावनीयमन्तर्धनं शमकतामिवमेव सारम् ॥५९

#### उपजातिः

सर्वेषु सत्त्वेषु च भावनीया मैत्री प्रमोदश्च गुणाधिकेषु । कारुव्यमार्तेषु च बुःस्तितेषु सदाऽविनेवेषु पराम्युपेका ॥६०

कायस्वभावो जगतः स्थितिश्च संवेगवेराग्यनिमित्तमार्यैः। संचिन्तनीयं सततं यथावत्समासतो बन्धमुदाहरिच्ये ॥६१

निष्यात्वनावाविरतित्रमादाः कवाययोगाः ससु हेतवः स्युः । बम्यस्य मिष्यात्वमपि प्रतीतं प्रचक्षते सप्तविषं मुनीन्द्राः ॥६२

विशिष्ट्रमाणां विवयप्रभेदान्नरेन्द्र षट्कायविकल्पतस्य । द्विवड्विषां चाविरातं प्रतीहि तामेव चासंयममित्युशन्ति ॥६३

संसार वास से भयभीत मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर हिंसादि के विषय में ऐसा स्पष्ट विचार करना चाहिये कि ये पाप इसी लोक में अपाय—विच्न बाधाओं और परलोक में पाप बन्ध के कारण हैं। वास्तव में ऐसा बिचार करना ही शान्त मनुष्यों का श्रेष्ठ अन्तर्धन—अन्तरङ्ग सम्पत्ति है। ५९॥ समस्त प्राणियों में मेत्रीभाव, गुणाधिक मनुष्यों में प्रमोदभाव, दुःसी तथा पीड़ित मनुष्यों में काष्ठ्य भाव और अविनेय जीवों में सदा उपेक्षाभाव का चिन्तन करना चाहिये। ६०॥ आर्यपुरुषों को संवेग और वैराग्य के लिये शरीर का स्वभाव तथा जगत् की स्थिति का निरन्तर चिन्तन करना चाहिये। अब इसके आगे संक्षेप से बन्धतत्त्व का यथार्थ वर्णन करेंगे।। ६१॥

मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कवाय और योग ये पांच निर्वय से बन्ध के कारण हैं। इसमें प्रसिद्ध मिध्यात्व को मुनिराज सात प्रकार का कहते हैं। भावार्ष—एकान्त, विपरीत, संकाय, अज्ञान, वैनयिक, गृहीत और अगृहोत के मेद से मिध्यात्व सात प्रकार का कहा है। वन्य मन्थों में मिध्यात्व के पांच या दो मेद कहे यये हैं पर यहाँ पांच और दो मेदों को मिछा कर सात मेदों का निरूपण किया गया है।। ६२।। हे राजन्! छह इन्द्रियों के विषयों तथा छह काय के जीवों के विकल्प से विरति—निवृत्ति न होने को बारह प्रकार की अविरति जानो। इसी को मुनिराज असंबम

### उपवासिः"

शुद्धपष्टकस्थायमविद्भितसम्बन्धानिकानां विषयप्रभेदतः । सद्भिः प्रमादा नरनाय क्रीसिसासक्विकपेदा इति वैनशासने ॥६४

## वंसस्यस्

कथायमेदानम् पञ्जविक्षति वदन्ति सन्तः सह गोकवायकैः । दशजिमियोगविकस्वमेकतः परं च विकाद्यः पञ्जमिर्मुतम् ॥६५

# **पार्त्विकीडितम्**

एते पद्म हि हेतवः समुदिता बन्यस्य निष्याहरो निष्यास्वेन विना त एव गदिताः देखास्त्रयाणामपि । निश्रा चाविरतिश्च देशविरतस्यान्ये विरत्या विना चत्रस्य त्रव एव केवस्त्रिति प्राक्षेः प्रमादादयः ॥६६

कहते हैं ॥ ६३ ॥ हे नरनाथ ! आगम के जाता सत्पुरुषों ने आठ शुद्धियों तथा उत्तम क्षमादिक धर्मों के विषय भेद से जिनायम में प्रमाद के अर्नेक भेदों का वर्णन किया है। भावार्य-भाव. काय, विनय, ईर्यापय, भैक्ष्य, शयनासन, प्रतिष्ठापन और बाक्य गुद्धि के भेद से शुद्धियों के आठ भेद होते हैं। उत्तम क्षमा, मार्दव ब्रादि धर्म के दश मेद प्रसिद्ध हैं। इन सब विषयों के मेद से प्रमाद अनेक प्रकार का माना गया है।। ६४।। सत्पुरुष हास्यादिक के कवायों के साथ मिला कर कवाय के पच्चीस भेद कहते हैं। एक विवद्या से योग के तेरह और दूसरी विवद्या से पन्द्रह विकल्प जानना चाहिये। भावार्य-मन, वचन, काम के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पन्द होता है उसे योग कहते हैं। सामान्य रूप से इसके मनोबोग, वचनयोग और कायगोग की अपेक्षा सीन भेद होते हैं। इनमें मनोयोग और वचनयोग के सत्य, बसत्य, उमय और अनुभय के भेद से चार-चार मेद होते हैं और काय योग के श्रीदारिक, श्रीदारिक मिश्र, वैक्रियिक, वैक्रियिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्मणकाय के भेद से सात भेद होते हैं। इन सबको जिलाने से योग के पनद्रह भेद होते हैं। इनमें बाहारक भीर बाहारक मिश्र ये वो योग कदाचित् ही किसी षष्ठगण स्थानवर्ती मृनि के होते हैं इसिक्सि उनकी विवक्षा न होने पर योग के तरह भेद और उनको विवक्षा होने पर पन्द्रह सेद होते हैं ऐसा जानमा चाहिये ॥ ६५ ॥ मिच्यादृष्टि जीव के से पांचों बन्ध के कारण हैं। सासाहन, मिश्र और असंग्रत सम्यग्दष्टि इन तीन गुणस्थानवर्ती जीवों के मिथ्यात्व के बिना चार बन्ध के कारण हैं। देश विरत के मिश्र अविरति, तथा कणाय प्रमाद

१. इन्द्रबंद्यावंशस्ययोर्नेलनायुपकातिः ।

२. प्रमादोज्नेकविषः ॥ १०॥ भावकाविषयेर्गपवनैध्वश्चयसम्म तिष्ठायमदायपपुदिस्त्रपमद्विषर्धयम-उत्तमक्षमामार्दवार्ववश्चीयसत्वसंयमतपस्त्वाणाकिञ्चम्यवश्चायवर्गिविषयवानुत्काहभेदादनेकप्रितः प्रमादोज्यसेयः । राजवातिषा अ०८ सू०१।

द्वाबन्यो क्रमतः प्रमावरहितानुक्तौ चतुर्णा पुनः शान्तक्षीणकवाययोरपि जिनस्यैकः सयोगस्य च । गोगी योगविर्वाजतो जिनपतिनिर्मुक्तबन्यक्रियो । बन्धो योगनिमिक्तको हि विगमे तेवां कथं जायते ॥६७

### वियोगिनी

नितरां सकवाषसूयतः सस्य जीवो मृय कर्मणः क्षमान् । परमाबहतीति पुरुषकान्स तु बन्धः परिकीतितो जिनैः ॥६८

### मालमाविणी

प्रकृतिः स्थितिरप्युदारबोधेरनुभागस्य समासतः प्रदेशः । इति तद्विषयः प्रकीतिता यैस्तनुमाखन्मवनेषु बम्भ्रमिति ॥६९

### उपजातिः

हों योगहेतू प्रकृतिप्रदेशी बन्धी भवेतां तनुभृदगणानाम् । सदा परो हो च कवायहेतू स्थितिश्च राजन्ननुभागबन्धः ॥७०

#### इन्द्रवजा

ज्ञानावृतिर्दृष्टिवृतिश्च वेद्यं मोहायुषी नाम च नामतोऽमी । गोत्रान्तरायाविति सम्यगष्टावाद्यस्य वन्यस्य भवन्ति भेवाः ॥७१

और योग ये बन्ध के कारण हैं। षष्ठगुणस्थानवर्ती मुनि के अविरित भी छूट जातो है इसिल्ये प्रमाद कथाय और योग ये तीन हो बन्ध के कारण हैं ऐसा झानी जनों ने कहा है ॥ ६६ ॥ उसके आगे सप्तम, अष्टम, नवम और दशम इन चार गुणस्थानवर्ती जीवों के प्रमाद भी छूट जाता है अतः कथाय और योग ये दो बन्ध के कारण कहे गये हैं। उपशान्त मोह, क्षोणमोह और स्योग केवलो जिन, इनके एक योग ही बन्ध का कारण है। अयोगकेवलो भगवान् बन्ध किया से रहित हैं क्योंकि बन्ध योग के निमित्त से होता है असः योगों का अभाव होने पर उनके बन्ध कैसे हो सकता है ?॥ ६७॥

है राजन् ! यह जीव निष्त्रय से अत्यन्त सकषाय होने के कारण कर्म रूप होने के योग्य पुद्गल परमाणु में को जो ग्रहण करता है जिनेन्द्र भगवान् ने उसे ही बन्ध कहा है ॥ ६८ ॥ उत्कृष्ट ज्ञान के भारक जीवों ने संक्षेप से बन्ध के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश ये चार भेद वहें हैं। इन बन्धों के कारण ही यह जीव संसार रूपी बन में निरन्तर भ्रमण करता है ॥ ६९ ॥ है राजन् ! जीवों के प्रकृति और प्रदेश से ये दो बन्ध योग निमित्तक हैं और शेष दो—श्यित तथा बनुभाग बन्ध कथाय हेतुक हैं ॥ ७० ॥ नाम की अपेक्षा प्रकृति बन्ध के ज्ञानावरण, दर्शनावरण,

१. बन्धत्रयो म० । २. सक्षायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्युव्गलानावले स बन्धः—त० सू ० ।

जोगा पर्याडपदेसा ठिवि अणुपाया कसायदो होति ।
 अपरिषदुष्ण्यणेसु य अंबद्विविकारणं णत्य ॥ —कर्मकाण्ड ।

पश्चरपाः सर्गः

## वसन्ततिहरूम्

ाक्तास्तु पद्ध नव च क्रमतस्तवा ही विद्रमर्जुता मुनिष्केरच विद्रातित्व । हो हचाहती मुबर समयुता च वष्टि-हीं सोक्तरमङ्गतिबन्धविधास्य पद्ध ॥७२

# **बार्क्किकीडितम्**

आद्यानां तिसृषां परा स्थितिरयो त्रिशत्समुद्रोपमा कोदीकोटच इति बृद्धन्ति सुष्टियो घीरान्तरायस्य च। मोहास्थस्य च सप्ततिद्विगुणिता पिक्तिद्वच नाम्नस्तया गोत्रस्य त्रिभिरायुषोऽपि सहितास्त्रिशत्समुद्रोपमाः ॥७३

#### उपजातिः

हिष्यमुहुर्ता हापरा स्थितिः स्याहेबस्य षाष्टाविष मामगोत्रयोः । अधेतरेषां कथिता ष राजनन्तर्मुहुर्तेति समस्तवेविभिः ॥७४

बेदनीय, मोह, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ये बाठ मेद अच्छो तरह होते हैं।। ७१ ॥ हे नरश्रेष्ठ ! मुनिराजों ने क्रम से पांच, नौ, दो, छन्डोस, चार, सब्सठ, दो और पांच इस प्रकार उत्तर प्रकृति बन्ध के भेद कहे हैं। भावार्य-आनावरण के पांच, दर्शनावरण के नी, वेदनीय के दो, मोहनीय के छन्त्रीस, बाय के बार, नाम के सहसठ, गोत्र के दो और अन्तराय के पांच उत्तर-भेद हैं। भावार्य-आगम में मोह कर्म के भट्टाईस भेद बतलाये गये हैं यहाँ छज्बोस भेद कहने का तारपर्य यह है कि उन अट्राईस में सम्पञ्जिषयात्व और सम्यक्त प्रकृति इन दो का बन्ध नहीं होता उनका मात्र सस्य और उदय रहता है। यहाँ बन्ध का प्रकरण होने से उन दो को छोड कर शेव छन्दीस भेद ही कहे गये हैं। इसी प्रकार नाम कर्म के अभेद विवक्षा में स्थालीस और भेद विवक्षा में तेरानवे भेद कहे गये हैं। यहां सद्सठ भेद कहने का तार्यम यह है कि माचार्यों ने कमी की बन्ध दशा में पांच बन्धन और पांच संधात को पांच धरीरों में ही गर्भित किया है इसी तरह इन्य, रस, गन्ध और स्पर्श इनके बीस भेदों का ब्रहण न कर बन्धदशा में चार का ही ग्रहण किया है इस तरह दस और सोलह इन छन्दीस प्रकृतियों को तेरानवे प्रकृतियों में से कम करने पर नाम कमें की सहसठ प्रकृतियां ही शेष रहती हैं ॥ ७२ ॥ हे बीर ! आदि के तीन तथा अन्तराय इन चार कभी की उत्कृष्ट स्थिति हीस कोड़ा-कोड़ी सागर, मोह की सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र की बोस कोड़ा-कोड़ी सागर और आयू कर्म की तेतीस सागर उत्कृष्ट स्थिति है ऐसा पुचीजन-जानीजन कहते हैं ॥ ७३ ॥ हे राजन ! बेदनीय कर्म की बारह मुहुतं, नाम और योज की बाठ मुहूर्त तथा क्षेत्र कमी को जन्तमुँहूर्त प्रमाण अधन्य स्थित सर्वन्न देव ने कही है।। ७४॥ भाषेरवायन्तगुणं समस्ते रावानकाले रसमात्महेतोः। स्थानैः समुत्पावयति स्वयोग्यैः कर्मप्रवेशेष्वक्तिलेषु जीवः ॥७५

# शार्वजिबकीडितम्'

एकवित्रिवर्ताभिरित्यभिहितो बन्बोऽनुभागोऽक्सिनां धातीनां सकलावबोधनयनैः स्थानैहचतुर्णां जिनैः ।

राजन् विजिञ्जतुभिरेकसमये स्वप्रत्ययेनाहृतः शेषाणां च भवेण्णुभाशुभकलप्राप्तेः <sup>३</sup>परं कारणम्<sup>र</sup> ॥७६ वसन्तविस्तकस्

ज्ञानेक्षणावरणवेशवृतिश्व यान्ति विष्नेनृ वेबसहिताश्वरमाः कवायाः । स्यानेश्वतु मिरिति सप्तवश त्रिभिश्व सप्तोत्तरं शतमुपैत्वनुभागवन्यम् ॥७७

जीव, कमीं के प्रहण काल में अर्थात् प्रकृति बन्ध के समय ही आत्म निमित्तक अपने योग्य भाव रूप स्थानों के द्वारा समस्त कर्म प्रदेशों में जो अनन्त गुणा रस उत्पन्न करता है वह अनुभाग बन्ध कहलाता है।। ७५।। हे राजन्! पूर्णज्ञान रूपो नेत्रों के धारक जिनेन्द्र भगवान् ने ऐसा कहा है कि प्राणियों के जो चार घातिया कर्मों का अनुभाग बन्ध होता है वह एक, दो, तीन और चार स्थानों से होता है तथा शेष कर्मों का अनुभाग बन्ध अपने कारणों से होता हुआ एक समय में दो, तीन और चार स्थानों से होता है। यह अनुभाग बन्ध जीवों के शुभ-अशुभ फल की प्राप्ति का परम कारण है। भावार्थ—अनुभाग बन्ध के शक्त को अपेक्षा लता, दार, अस्थि और शेल ये चार भेद हैं अर्थात् इनमें जिस प्रकार क्रम क्रम से अधिक कठोरपना है उसी प्रकार अनुभाग में भी उन्तरोक्तर कठोरपना है। धातिया कर्मों में लता आदि चारों भेद रूप अनुभाग होता है। यह अनुभाग, मिध्यात्वादि गुणस्थानों में संभव होने वाले अपने परिणामों के अनुसार होता है। यह अनुभाग ही जीवों के शुभ-अशुभ फल का प्रमुख कारण है। इस तरह मूल प्रकृतियों के अनुभाग बन्ध का वर्णन कर आगे उत्तर प्रकृतियों के अनुभाग बन्ध को चर्चा करते हैं।। ७६।। ज्ञानावरण और दर्शनावरण की देशघाति सम्बन्धी सात प्रकृतियों ( चार ज्ञानावरण और तीन दर्शनावरण), अन्तराय की पांच प्रकृतियाँ, पुंवेद एक और संज्वलन कथाय की चार प्रकृतियाँ ये सत्तरह

१. समस्तैः स वानकाले म० । २. चतुर्भिरेव विहितो म० । ३. परः कारणम् म० ।

४. अत्र संदर्भे कर्मकाण्डस्येमा गाथा द्रष्ट्याः मत्ता य लदावारूअट्ठीसेलोवमाहु घादीणं । वार अणंतिममानोत्ति देसवादी तदो सब्बं ।। १८० ।। देसोत्ति हवे सम्मं तत्तो वारू अणंतिमे मिस्सं । सेसा अणंतभागा अद्विसिला पद्धवा मिच्छे ।। १८९ ।। आवरणदेसवादंतरायसंजलणपुरिससत्तरसं । वद्वविधभावपरिष्यदा तिक्विश भावा हु सेसाणं ।। १८२ ।। अवसेसा पपडीओ अवादिया चादियाण पडिभागा । ता एव पुण्णपावा सेसा पावा सुमेसत्ता ।। १८६ ।।

# वार्ककिकीरिक्य्

नामप्रसम्बद्धांयुता इति जिनैः श्रीकाः समं सर्वतो

योगानां सुनिवेषतः समुविता सूक्ष्माः स्थिताः पुरुगलाः ।

एकक्षेत्रमनुप्रविदय सक्तेच्यास्मप्रवेशेषु ये-

इनन्तानन्तघनप्रवेशसहिताः कर्मत्वमायान्ति ते ॥७८

### **उपजातिः**

सहेदनीयं शुज्युक्तमायुः सज्ञामयोजे च वदन्ति पुष्यम् । जिनेस्ततोऽन्यस्वस् यापमुक्तं सरसंवरं व्यक्तमयाभिषास्ये ॥७९ जिनेनिरोधः परमाजवाणामुबाहृतः संवर इत्यमोधैः । स इव्यभावद्वितयेन भिन्नः स्यादं हिप्रकारो मुनिभिः प्रशस्यः ॥८०

## वंशस्थम्

युनीश्वरैः संपृतिकारणक्रियानिवृत्तिक्तः सस्तु भावसंवरः । स तक्षिरोधे सति कर्मपुद्गसम्बद्धिकविच्छित्तरपीतरौ मतः ॥८१

प्रकृतियां लता आदि चारों स्वानों से और शेव एक सी सात प्रकृतियां लता भाग को छोड़कर शेष तीन स्थानों से अनुवाग बन्ध को प्राप्त होती हैं।। ७७ ॥ जिनेन्द्र भगवान् ने ऐसा कहा है कि कमं प्रकृतियों के कारण से सहित, एक साथ सब पर्यायों में योगों की विशेषता से इकट्टे हए. सुक्म, एक क्षेत्रावगाह रूप से समस्त बास्म प्रदेशों में स्थित, अनन्तानन्त चन प्रदेशों से सहित जो पूद्गल प्रमाण हैं वे ही कर्मपन को प्राप्त होते हैं, यही प्रदेश बन्ध कहलाता है। भावार्थ-असंख्यात प्रदेशी आत्मा के समस्त प्रदेशों में योग विशेष से संचित जो अनन्तानन्त कार्गण वर्गणारूप पूद्गल परमाण अवस्थित हैं वे ही रागादि भावों का निमित्त पाकर कर्मरूप परिणत हो जाते हैं। इस जीव के प्रत्येक समय सिद्धों के अनम्तवें भाग और अभव्य राश्चि से अनन्तगुणें कर्म परमाण्यों के विण्डरूप समय प्रबद्ध का बन्ध होता है। बन्ध होते ही उस समयप्रबद्ध का ज्ञानावरणादि सात कर्मों और आयुबन्ध के समय बाठ कर्मों में विभाग हो जाता है। सबसे अधिक भाग वेदनीय को प्राप्त होता है उससे कम मोहनीय को उससे कम किन्तु परस्पर में समान शानावरण दर्शनावरण अन्तराय को, उससे कम किन्तु परस्पर में समान नाम और गोत्र को तथा सबसे कम भाग आयु को प्राप्त होता है। प्रदेश बन्य का मुख्य कारण योग है ॥ ७८॥ साता देदनीय, शूम अस्यू (तियंञ्च, मनुष्य और देव ), सूभ नाम और अभ गोत्र को पुष्प कर्म कहते हैं इससे रोष कर्म को जिनेन्द्र अगवात ने पाप कर्म कहा है। अब इसके आगे स्पष्ट रूप से संवरतस्य का कथन करेंगे ११ ७६ १)

जीवन को सार्वक करने वाले जिनेना क्वानान ने आसवों के अच्छी सरह क्क बाने को संबर कहा है। यह संबर क्रव्य और आब के खेद से दो प्रकार का होता है। यह दीनों ही प्रकार का संबर मुनियों के द्वारा प्रशंसनीय है ॥ ८०॥ मुनीस्वरों ने संसार के कारणभूस किवाओं से

### बसन्ततिस्कम्

गुप्त्यन्वितः समितिवर्मनिरन्तरानुप्रेक्षा परीवहजयैः कवितश्वरित्रैः । व्यक्तं जिनैः स ससु संवर एव सारः स्यान्तिजराय तपसेति च विश्वविद्भिः ॥८२

# **चार्**छविकीडितम्

सम्यग्योगविनिप्रहो निगबितो गुप्तिस्त्रिवासौ बुषै:-र्वाम्मुप्ति: सस्तु कायगुप्तिरनद्या गुप्तिस्तवा चेतसः । ईर्यायाः समितिः परा च बचसोऽप्यादाननिक्षेपयो-स्त्यांस्य च पञ्चमी च समितिः स्यादेषणाया विधिः ॥८३

### श्रालिनी

क्षान्तिः सत्योक्तिर्मार्वेवं चार्जवं च श्रेयः श्लीचं संयमः सत्तपश्च । त्यागाकिन्त्रन्यबह्मचर्याण वर्मः श्लोक्तो विद्शिः स्यादृशैतानि लोके ॥८४

### उपजातिः

उशस्यकालुष्यमधो तितिक्षां सवाप्यमित्राविषु बाधकेषु ।
सत्सु प्रशस्तेषु च साधुवाक्यं सत्यं यथाक्षास्थितिसंयुतं वा ॥८५
ववस्ति जात्याविमवाभिमानप्रहीणतां मार्ववमार्जवन्त ।
अवक्रतां कायवधोमनोभिः शौचं च कोभाद्विनिवृत्तिरेका ॥८६
प्राणीन्त्रियाणां परिहार एको यः संयमं तं निगवन्ति सन्तः ।
कर्मक्षयाणं परितप्यते यत्तपक्ष तवृद्वावशभेवभिन्मम् ॥८७

निवृत्ति होने को भावसंवर कहा है और भावसंवर के होने पर कमं पुद्गलों के ग्रहण का छूट जाना द्रव्य संवर माना है।। ८१।। सर्वंत्र जिनेन्द्र भगवान् ने स्पष्ट कहा है कि वह संवर, गुप्ति, समिति, धमं, अनुप्रेक्षा, परिषह जय और चारित्र के द्वारा होता है। यह संवर श्रेष्ठ तत्त्व है तप के द्वारा संवर और निजंरा दोनों होते हैं।। ८२।। अच्छी तरह योगों का निग्रह करना गुप्ति कहा गया है। विद्वानों ने गुप्ति के तीन भेद कहे हैं—वचनगुप्ति, कायगुप्ति, और मनोगुप्ति। समिति के पांच भेद हैं—ईयांसमिति, भाषा समिति, आदाननिक्षेषण समिति, उत्सर्ग समिति और पांचवीं एषणा समिति।। ८३।। क्षमा, सस्यवचन, मादंव, आजंब, श्रेष्ठ शौच, संयम, सस्यवत्तप, त्याग, आर्किचन्य और बहावर्यं, ये इस लोक में विद्वानों के द्वारा धमं कहे गये हैं।। ८४।।

बाबा पहुँबाने वाले सबु आदि में भी सदा कालुष्यभाव नहीं करने को क्षमा कहते हैं। साधु तथा प्रशस्त बनों के साथ जागम की आज्ञानुसार श्रेष्ठ वचन बोलना सत्य कहलाता है ॥ ८५ ॥ बाति जावि के भद से होने वाले अभिमान को छोड़ना मार्दव घर्म है। मन, वचन, काय की सरस्ता को आर्जन कहते हैं। होभ से अद्वितीय विरक्ति होना शौच घर्म है।। ८६ ॥ प्राणि हिंसा तथा इन्द्रिय विषयों का जो असाधारण त्याग है उसे सत्युख्य संयम कहते हैं। कमों का क्षम

हायस्यापुणिता परा च विविधः क्रमानयः संबरः। सम्बङ्गिर्वरणं भागवयः सुवयस्तरमं य असंस्थिते-

ं बॉबेर्युसर्मताः तथाः दिषकपूरीकाः इसाः श्रेयसे ॥८९

रूपं पौबनसाम्हर्जानच्यो सोमोपभोषी वपु-

बीवे स्पेष्टसमाममो अपुरक्षिः सीभागाभाष्योदयः ।

नो नित्याः स्कृतसम्बनः समुविता हालेकयान्यामृते

केवा इत्यमुचिनतयम् पुचिताः सर्वे समानितवताम् ॥९०

व्याविकाषभगंकरे भवतने सोहेब्दावानके

हन्तं पृत्युगृपारिया सरभसं क्रोडीकृतंः रक्षित्म् । आत्मेणीयुष्कं जिनेन्त्रवजनस्वत्मिन्यरे नेशते

निजाका इति भाषपत्त्वकर्ण भव्या भवोत्कवितः ॥९१

संसार : बक् कर्मकारणवहात्र जीवस्य सन्मात्तरा-

वाप्तिर्वन्युविपर्ययेवंष्ट्रविधेर्गत्यक्षयोन्याविभिः।

कि वा साम्प्रतमेष यत्र समयोऽध्यात्मात्मना भाग्यते

तरिमन्नीवृत्ति कीवृत्ती बत विदां व्यूचेन्तु सन्तो रतिम् ॥९३ ः

करने के लिये जो तथा जाता वह बारह प्रकार का सप है।। ८७ ॥ समीचीन शास्त्र बादि का देखा त्याग है। 'यह मेरा है' इस प्रकार के अधिप्राय का त्याग करना वाकिञ्चन्य है और मुख्यों के समीप निवास करना तथा उत्तम वेशम्य रूप परिवति का होना बहावमें है ॥ ८८ ॥

जानी जनों ने अनित्य, अधारम, संसार, एकरव, अन्यत्य, घरीर की अत्यविक अध्यिक्ता, अनेक प्रकार का कर्माक्षव, संबर, सम्बङ् निर्वारा, लोक, धर्म स्विति का स्वाख्यातस्य और बोधि की दर्जनता इन बारह अनुप्रेक्षाओं का कल्याम के लिये निस्पण किया है ॥ ८९ ॥ स्प गीवन बायु इन्द्रिमों का समूह, सोगोपनोग, शरीर की सामर्थ्य, इष्ट समागम, धन की प्रीति, तथा सीभाग्य और भाग्य का सदय इस प्रकार काम सबी नेत्र के शिवाय को धन्य पदार्थ अपने पास एकत्रित हुए हैं वे स्पष्ट ही निरम नहीं हैं, इस शरह समस्त विद्वारत समा अविस्थता का विन्तवन करें ११ ९० ।। व्यापि रूपी विकारियों से अयंकर, शका मोह रूपी प्रचण्य बाबानक से सहित इस संखार रूपी वन में मुख्यु रूपी सिंह के द्वारा माइने के किये बेग है। बारेट हुए बारसा रूपी मुख के बारस की रका करते के किये विनेना भगवान के संबंधों के विवास सिय अस्ति समा कीय समर्थ नहीं हैं इस प्रकार संकार का अवक्षान करने वाले सोमाधिकादी की व कारण पानना का विकासन करें १६ रहे । कर्म क्य कारणों के बंध, बाँच, प्रीमूच, बीचि व्यक्ति चाना शमुनों के द्वारा और की

To the wind the second second

जन्मधाधिकरावियोगमरणव्यावृत्तिवुःसोवधा-बामक्शन्तहास एवं नितरां सोवासि ने नापरे। विद्यन्ते सहवो न चापि रिपवो न शातयः केवलं धर्मो बन्धुरिहायरत्र च परामित्येकतां चिन्तयेत् ॥९३ अन्योऽहं नितरां शरीरत इतो बन्धं प्रति प्रायशः सत्वेदयेऽप्यव रुक्षणाहितभिदो भेदो मभास्त्यस्य च । आत्मा ज्ञानमधी बिनाशरहिलोऽप्यशं वपूर्वस्वरं सामं बाहमनभ इत्यवधनात्मं बिन्तयेवन्यताम् ॥९४ अत्यन्ताशुचि, योनिसंभवतया शक्वन्मिसंगशिचि त्वडः मात्रावृतिपृतिमन्विकुनवद्वारं कृमिव्याकुलम् । विष्मुत्रप्रसबं त्रिवोषसहितं नद्धं शिराजासकै-बींभर्सं बपुरेतवित्यशुचितां मान्यः सतां मन्यताम् ॥९५ उक्तास्त्वाक्रवहेतवः सह जिनैरक्षेः कथायादयो वुं साम्भोनिधियातिनो हि विषयास्तैषामिहापुत्र च। अस्मा तहशगस्यतुर्गतिगुहां मृत्यूरवाध्यासिता-मध्यास्ते ध्रुवमास्त्रवस्य सुवियो ध्यायन्तु बोचानिति ॥९६

जो जन्मान्तर-अन्य पर्याय की प्राप्ति होती है निक्चय से वही संसार है। अधिक क्या कहा जावे ? जिस संसार में इस समय भी यह जीव अपने आपके द्वारा अपना पुत्र हो जाता है ऐसे उस संसार में खेद है कि सत्पुरुष कैसे प्रीति का अनुभव करें ?।। ९२।। जन्म, रोग, बढापा, वियोग, मरण तथा तिरस्कार जिनत बु:खों के सागर में मैं अकेला ही डूबता हुआ अत्यन्त दुखी हो रहा हूँ न अन्य मित्र मेरे साथ हैं न रात्र साथ हैं और न कोई जाति के लोग साथ हैं, 1 एक धर्म हो इस लोक तथा परलोक में मेरा बन्धु है-सहायक है इस प्रकार उल्हुष्ट एकत्व भावना का चिन्तवन करना चाहिये।। ९३।। बन्ध की अपेक्षा कथंचित् एकता होने पर भी में इस शरीर से अत्यन्त भिन्न हैं। लक्षणों के द्वारा भेद को भारण करने वाले मुझ में तथा इस करीर में भेद है। आत्मा, ज्ञान-मय तथा विनाश से रहित है, जब कि शरीर अज्ञानमय तथा नश्वर है। अथवा शरीर इन्द्रियों से सहित है और मैं इन्द्रियों से रहित हूँ इस प्रकार शरीर से अन्यत्व का चिन्तवन करना चाहिये ।। ९४ ।। यह शरीर बोनि से उत्पन्न होने के कारण अत्यन्त अशुचि-अपवित्र है, निरन्तर स्वभाव से बर्गाच है, चर्म मात्र से ढंका हुना है, अपवित्र गन्ध से सहित है, अत्यन्त कुरिसत नी द्वारों से युक्त हैं, कीडों के समूह से भरा हुआ है, मल मूत्र को उत्पन्न करने वाला है, बात पित्त कफ इन तीन दोषों से सहित है, नसों के जाल से बैधा हुआ है और घृणित है—ग्लानि का पात्र है इस प्रकार सत्पुरुषों के माननीय पुरुष को अशुचिभावना का विचार करना चाहिये॥ ९५॥ जिनेन्द्र भगवान् ने इन्द्रियों के साथ कवाय बादि को आसव का हेतु कहा है। इन्द्रियों के विषय दुःख रूपी सागर में गिराने वाले हैं उनके क्लीभूत हुआ जीव इस लोक तथा परलोक में मृत्यु रूपी सांघों से अधिष्ठित चतुर्गति रूप गुफा में निवास करता है इस प्रकार विद्वज्जन निरन्त्रर आसन के दोवों का

पोली वारिविजन्ययः सति कंतेंविकारे प्रयुक्तें सवा मक्बात्वरम् स्थारमध्ये च युवको श्रान्धनम्तास्त्वे । तस्मावासकारोकां विकरकें: क्षेत्रो वह: संकृतो निर्वास्थरपिएम संवर्गमिति व्यायन्तु सन्तः गरम् ॥९७ यत्नेनापि विद्योषणावपित्रो बोबो यथा क्रीर्यंत गार्ड कर्म सर्वेच निर्जरयति व्यासङ्गप्याचितम्। घोरः । कालरबुहबरेच लपसा रत्मज्ञवाकञ्चलो नान्येनेति विवन्तु सन्ततमियां भक्ष्याः परां निर्वाराय ॥९८ लोकस्थाय यथा जिमोदितमधस्तिर्यसाबोदध्यं परं बाहरूमं बरसुवतिहक्तिमं संस्था च संचिन्तयेत । सर्वत्रापि च तत्र जन्ममर्चेश्रान्ति विरायात्मनः सम्यक्तवामृतमादरादिपवतः स्वप्नान्तरेऽपि क्ववित ॥९९ स्वाख्यातो जगतां हिताय परमी धर्मी जिनैरञ्जसा तस्वज्ञानविकोचनैकिरहितो हिसाविद्योषेरयं संसाराणंबमप्यपारमिकराबुद्धहरूच्य वा गोष्यवं स्यातामन्ततुसास्यवं वर्गनतं व तरेव वेऽस्मिन्नताः ॥१००

विचार करें ।। ९६ ।। जिस प्रकार समुद्र के बीच चलने वाला जहाज, खिद्र होने पर जल से परिपूर्ण होता हुआ शीघ्र ही डूब जाता है उसी प्रकार बासव के रहते हुए यह जीव बनन्त दु:बों से युक्त संसार में जुब जाता है इसिक्टिये मन बचन काय से आक्रव का रोकना करपाणकारी है क्योंकि संवर से सहित जीव शोध हो निर्वाण को प्राप्त होता है इस प्रकार सत्पुरुष संवर का अच्छी तरह घ्यान करें ।। ९७ ।। जिस प्रकार यत्न पूर्वक शोषण करने से संचित दोष भी जीर्ण हो जाता है उसी प्रकार गाढ रूप से बैधा हुजा संचित कर्म भी यत्न पूर्वक छोवण करने से निर्जीण ही जाता है। रत्नत्रय से अलंकत मनुष्य काशर जनों के लिये अशक्य दाप से बीर कहलाता है अन्य कार्य से नहीं । इस प्रकार भव्य जीव इस उत्कृष्ट निर्जंश का सदा चिन्सन करें ॥९८॥ जिनेन्द्र भगवान ने उत्तम प्रतिष्ठक-मोंदरा के समान नीचे, बीच में तथा ऊपर लोक की जैसी चौडाई तथा आकृति का वर्णन किया है उसका उसी प्रकार चिन्सदन करना चाहिये इसके सिवाय जिसने स्वयन में भी कहीं आदर पूर्वक सम्यक्त रूपी अमृत का पान नहीं किया है। उसे समृषे लोक में जन्म भरन के द्वारा भ्रमण करना पड़ता है ऐसा नी विषार करें ॥९९॥ तरब्जान रूपी नेत्रों से सहित विनेश्व समवास् ने जगत के जीवों के हिल के किये हिसादि धोवों से रहिल इस वास्तविक धर्म का कवन किया है। जो जीव इस धर्म में शरकांपान हैं उन्होंने पार रहित होने पर की संसार सागर का गोज्यस के समान उल्लक्ष्य कर प्रसिद्ध अनन्त सुन्तं के स्थानस्थरूप मुक्ति वद की प्राप्त किया है ।। १०००।। मनुष्य पर्याय, कर्मगूमि, उचित देश, भीरब कुछ, गीरीनला, दीर्थ आयु, आस्म हित में प्रीति, वर्ष

रें: वीर: मं । २. अध्यम्रदर्भ भाग्ति मे १ ३. प्रतिसं सं ।

मानुष्यं सस् कर्मभूभिषिताते वेशः कुर्तं करवता दीर्वायुः स्वहिते रतिस्व कव्यो वर्मभूतिः स्वावरात् । सत्त्वेतेव्यतिबुर्लमेषु नितरां बोधिः परा दुर्वमा वीक्स्येति विविक्तयन्तु सुकृतो रत्नत्रयालकृताः ॥१०१

### प्रहर्षिणी

सम्मार्गाच्यवनविशिष्टनिर्जरार्थं सोढव्याः सकलपरीषहाः मुनीकैः । कृच्छेृषु भ्रियमपुनर्भवामुपैतुं वाञ्छन्तः स्वहितरता न हि व्ययन्ते ॥१०२

#### उपजातिः

कुढेबनीयोवयवाधितोऽपि लाभावलाभं बहु मन्यमानः । न्यायेन योऽदनाति हि पिण्डचुद्धि प्रशस्यते कुद्विजयस्तदीयः ॥१०३

## पुष्पिताम्रा

स्यहृदयकरकस्थितेन नित्यं विमलसमाधिजलेन यः पिपासाम् । त्रज्ञामयति सुदुःसहां च साधुर्जयति स धीरमतिस्तृषोऽभितापम् ॥१०४

## बसन्ततिलक्स्

प्रासेयवायुहतिसम्यविधिन्त्य माधे यः केवलं प्रतिनिशं बहिरेव शेते । संज्ञानकम्बलबस्त्रेन निरस्तशीतः शीतं वशी विजयते स निसर्गेशीरः ॥१०५

कया को कहने वाला तथा आदर से उसे सुनना इन समस्त दुर्लंग वस्तुओं के मिलने पर भी जीव को बोधि की प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लंग है इस प्रकार रत्नत्रय से अलंकृत सत्पुरुष चिन्तवन करें।। १०१।।

समीकीन मार्ग से च्युत नहीं होने तथा विशिष्ठ निजंदा के लिये मुनिवरों को समस्त परीषह सहन करना चाहिये सो ठीक ही है क्योंकि मुक्ति रूपी लक्ष्मी की इच्छा करने वाले, आत्म हित में लीन मनुष्य कथ्टों में पीड़ित नहीं होते हैं।। १०२ ।। खुआ वेदनीय के उदय से बाधित होने पर भी जो लाम की अपेका अलाम को बहुत मानता हुआ न्याय से सुद्ध मोजन को ग्रहण करता है उसका खुआपरिषह को जीतना प्रशंसनीय होता है।। १०३ ।। जो साधू हृदय रूपी मिट्टों के घट में स्थित निमंल समाधिकपी करू के द्वारा निरन्तर बहुत भारी तृषा को सान्त करता है वही धीर कृद्धि तृथा के संताप को जीवता है।। १०४ ।। जो मुनि माथ के महीने में हिम मिश्रित बायू के खाबात का भी विचार न कर प्रत्येकराजि में माश्र बाहर ही सोता है, सम्याकानकपी कम्बल के कल से औत को नह करने वाला वही जितेन्द्रिय तथा स्वमाव से धीर साधू सीत परीषह को

### **FIRST**

ववानिक्याकानिवैदिक्तिसावी प्रीकासमये स्थातकोत्रैर्यानोः शिकारिक समूबौर्यामपुक्तम् । समुत्ताराञ्चस्य शवविद्धं भूतेरव्यकातः सहित्युर्वं संस्य प्रभवति युनेवक्यसहनम् ॥१०६

## वसन्वतिरूकम्

बद्योऽपि वंत्रामक्षकाविगयेन हार्ड मर्मप्रवेक्षमुपगम्य निरक्क्रोत । यो योगतो न चलति क्षणमप्युवारस्तस्येष्ट्र वंत्रामक्षकाविजयोऽवसेयः ॥१०७

# वार् लिकी बितम्

याद्धाप्राणिकवाविद्योवरहितं निःसङ्गुत्तालकाय-मत्राप्यासमरेः सपुत्तुकवितुं निर्वाणकारी क्षचम् । नाम्त्यं कातरदुर्धरं वृतवतोऽचेलकातं योगिनः पर्योगि समुपेति तदि विदुषां तस्वैविणां मङ्गलम् ॥१०८

**整理: (?)** 

इन्त्रियेष्टविषयेषु निषत्तुकमानसः पूर्वेषुक्तमुक्तसंपदमन्यविकित्तयम् । मस्तपक्ष्यरति बुक्षरमेकविषुक्तिमीर्चुक्तवेऽरतिकरीव्यवितस मिर्वा वरः ॥१०९

जीतता है ।। १०५ ।। जिसमें दावानल की ज्वालाओं से वन ज्यास हो रहा है ऐसे सीक्स समय में जो प्रवंत पर स्थित है, संमुख पड़ने वाली सूर्य की भयंकर किरलों से जिसका करीर संतप्त हो गया है तथा इस लोक में जो क्षकार के लिये भी वैर्य से विवक्तित नहीं होता है, उच्च परीषह का सहन करना उन्हीं मुनि की सहनकोलता को प्रसिद्ध करता है ।। १०६ ।। डांस मच्छर आदि का समूह किसी श्कायट के बिना ममस्यान को प्राप्त होकर जिसे अत्यावक माशा में यद्यपि काटता है तो भी जो क्षणभर के लिये भी ज्यान से विवक्तित नहीं होता है उसी मुनि के इस लोक में उत्कृष्ट दंश महाकादि परीषह का जीतना जानना चाहिये ।। १०७ ।। जो याचवा और प्राध्यक्षात आदि दोषों से रहित है, निव्परिग्रहता का लक्षण है, अन्य मनुव्यों के द्वारा अप्राप्य मोद्य क्षक्यों को उत्कृष्टित करने के किये जो समय है तथा कायर मनुव्यों के द्वारा अप्राप्य मोद्य क्षक्यों को उत्कृष्टित करने के किये जो समय है तथा कायर मनुव्य जिसे वारण नहीं कर सकते ऐसे आवेकक्यव्रत को चारण करने वाले मूनि का नाग्य परीषह पूर्णता को प्राप्त होता है सो क्षक ही है क्योंकि तस्त्र के अभिकायी झानो जनों के लिये वही मञ्जल स्वरूप है ।। १०८ ।। इन्द्रियों के इह विवयों में जिसका यन निरुद्ध होता हुवा मान मुक्ति आप्ति के उद्देश से कठन तप करता है वही उत्कृष्ट कानी मनुव्य बर्ति परिषह को वीतने काला है ।। १०९ ।।

१. विसुविद्याधी स् ।

#### उपवातिः

माबाधमानासु निषो बनीषु मनोसबनिवश्रमदारखोषु । यः कूर्मवरसंबृतविक्तमास्ते स्त्रीणां स बाबां सहते महात्मा ॥११०

# **बार्ट्लविकी** हिम्

नन्तुं चैत्ययतीन्गुरूमभिमतान्वेशान्तरस्यातियेः

पत्यानं निजतंयमानुसवृशं काले 'यतः स्वीचिते । भिन्नाक्त्रे रिप कण्टकोपसच्यैः पूर्वस्वयुग्यादिमो-

यानस्यास्मरतः सतामभिगतस्तस्येच चर्याजयः ॥१११

## वसन्ततिलकस्

भूभृवपुहाविषु पुरा विधिविज्ञिरीक्ष्य वीरासनाविविधिना वसतो निकामम् । सर्वोपसर्गसहनस्य भुनैनिवज्ञापीडाजयो बुरितवैरिभिडोऽवसेयः ॥११२ ध्यानागमाध्ययनभूरिपरिध्यमेण् निज्ञां भनाग् गतवतः स्चपुटोवंरायाम् । कुःध्याविमहंनभियाऽचित्रताङ्गयष्टे ः क्राय्यापरीबहुजयो यमिनोऽवगम्यः ११३

# **भार्** छविकी डितम्

निष्यात्वेन सदाविक्षप्रमनसां क्रोबाग्निसंबीयकं निष्यासत्यतमादिवाश्यविरसं संशुख्यतोऽप्यथवम् । तद्यासङ्गविवाजितेन मनसा क्षाम्सि परां विश्वत-

स्तस्याक्रोशपरीवहप्रसहनं क्रेयं यतेः सन्मतेः ॥११४

काम रूपी अपन को उत्पन्न करने के लिये अरिण नामक लकड़ों के समान स्त्रियों के परस्वर वाधा करने पर भी जो कछुए के समान गूढ चित्त रहता है वह महारमा स्त्री परीषह को सहन करता है ॥ ११० ॥ जो प्रतिमा, मृति अथवा अमीष्ट मुठओं को नमस्कार करने के लिये अन्य देश का अतिथ हुआ है, जो अपने योग्य काल में स्वकीय संयम के अनुरूप मार्ग को प्राप्त हुआ है तथा कथ्टक और पत्थरों के समूह से पैरों के विदीणं हो जाने पर भी जो पहले काम में आये हुए अपने अद्य आदि वाहनों को समरण नहीं करता है उसी मृति का चर्या परिषह जय सत्पुरुषों के लिये मान्य है ॥ १११ ॥ जो पहले विधिपूर्व के देश कर पर्वत की गृहा आदि में वीरा-सन आदि की विधि से अधिकतर निवास करता है, समस्त उपसर्गों को सहन करता है तथा पापरूपी वैरी को नष्ट करता है उसी मृति के निषदाा परीषह जय जानना चाहिए ॥ ११२ ॥ जो ध्यान तथा आगम के अध्ययन से उत्पन्न बहुत भारी परिश्रम के कारण अंची नीची पृथिवी पर घोड़ो निव्रा को प्राप्त है और कुन्य आदि जीवों के मर्दन के भय से जो अपने द्वारीर को विधिलत नहीं करता है करता है—करवट भी नहीं बदलता है ऐसे साम्नु का खरणा परीषह जय जानना चाहिये॥ ११३॥ जिनका मन मिण्यात्व के द्वारा सदा गर्वित रहता है ऐसे लोनों के

१. बतेः म०, यतः गच्छत २. भिया बलिलाङ्गयब्टे व० ।

## वतन्त्रनित्रक्ष

नानाविवारमहितपन्त्रनिपीसनावीक्यांह्रकमानतवुरपरिजिः प्रसद्धा । व्यानारपराववकितः सहते विक्षोहे मोकोसतो ववपरीवहनप्यसद्धाम् ॥११५

### वाडिनी

नानारोगेर्वाचितोऽपि प्रकामं स्थानेऽप्यन्यान्याचते नौवधादीन् । यः अस्तासमा स्थाननियुंतमोहो याक्या तेन शायते निर्वितेति ॥११६

#### **उपजाति**

महोपवासेन कुझीकुतोऽपि साभावसाभं परमं सपो मे । भैक्षस्य योगीत्वपि मन्यते यो जयत्वसाभं स विनीसचेताः ॥११७

### वसन्वतिस्क्रम्

प्रस्तिक्षरं पुगपबुत्यितचित्ररोगेर्जस्कोववाविविवर्धद्वयुतोऽप्युपेक्षाम् । काये परां प्रकुरते सन्द् निःस्पृहत्वाद्यः सर्वदा गवपरीवहवितस योगी ॥११८ मस्तीक्ष्णवर्षातुव्यक्षकः सर्वराधौरावस्तिताक्ष्प्रयुगकोऽपि हतप्रमादम् । वर्षातिषु प्रवतते विविद्या क्षिपासु तस्य प्रसीहि तृषतोक्ष्वयं मुनीदाः ।॥११९

कोधारित को प्रदीप्त करने वाले निन्दनीय तथा सर्वधा असत्य आदि रूस वचनों को सुनता हुआ भी जो बिना सुने के समान उसके विक्षेप से रिहत मन से उत्कृष्ट क्षमा को धारण करता है उसी सद्बृद्धि मुनि के आक्रोस परीषह का सहन करना जानना चाहिये।। ११४ ॥ नाना धारणों के बात तथा धारण निपीइन वादि के द्वारा शृष्टु जिसके घरीर का हठ पूर्वक व्याधात कर रहे हैं फिर भी जो उत्कृष्ट ध्यान से विचलित नहीं होता वही मोह रहित तथा मोक्ष के लिये उच्चत मुनि अस्हित वाद्या वाद्या से विचलित नहीं होता वही मोह रहित तथा मोक्ष के लिये उच्चत मुनि अस्हित्य वाद्या वाद्या को प्रविद्य का भी सहन करता है ॥ ११५ ॥ धानत चित्य तथा ध्यान के द्वारा मोह को नक्ष करने वाला जो धुनि बाना रोगों से पीकित होने हर वी स्वप्न में भी दूसरों से बौध्य बादि की पाचना नहीं करता है उन्हों वाच्या करीवह को जीतता है ॥ ११६ ॥ महोप्तवास से बुवंल होने पर भी को बोगी काथ की अपेक्ष मिक्षा के अलाय को 'यह मेरे लिये परम तप है' ऐसा मानता है नह निर्वाल हुत्य अलाम परीयह को जीतता है ॥ ११७ ॥ खो यद्यपि चिर काल से एक साथ उत्पन्न हुत्य नाव्य रोगों से प्रस्त तथा वस्लोप करता है नह मुनि रोग परीयह को बौदान वाक्ष कहा अला है ॥ ११८ ॥ जिसके बोगों पर सथि कठोर मार्ग में वहे हुए तथा करता और क्षक वाक्ष कहा वाक्ष है से ११८ ॥ जिसके बोगों पर सथि कठोर मार्ग में वहे हुए तथा करता और क्षक वाक्ष अला कहा वाक्ष है से इसी कुक्किय को है थिए भी को चर्चा सादि किमाओं में विधिपृत्व प्रसाद रहित अवृत्य करता है करता है ऐसा वानी ॥११९८॥

१ मुनीनामीट् मुनीद् तस्य।

1

# बार्ड बिकी डित्म

अम्मः काविकसत्त्वीं हसनेभिया स्नानक्रियामामृतेः

प्रत्यास्यातवकोऽपि बुःसहृतरा कण्डूतिमुद्धाटयत् ।

भारोहत्मस्रसम्पदा प्रतिदिनं बल्मीकभूतं वपु-

विश्वाणस्य परीवही मस्रकृती निक्कीयते योगिनः ॥१२०

#### हन्द्रवजा

ज्ञाने तपस्यप्यकृताभिमानो ' निम्बाप्रज्ञंसाविषु यः समानः । पूजापुरस्कारपरीषहस्य जेता स घोरो मुनिरप्रमावः ॥१२१

वसन्ततिसक्य्

तीर्णाक्षिकभृतवहाम्बुनिकैः पुरस्ताक्त्ये ममास्यमतयः पश्चो न भान्ति । इत्याविकं मतिमवं कहतोऽक्तयः प्रक्षापरीचहत्वयो हतमोहवृत्तेः ॥१२२ किञ्चित्र वेत्ति पशुरेष विवाणहीनो कोकैरिति प्रतिपवं खलु निन्वितोऽपि । कान्ति न मुक्कित मनागपि यः समावानकानकां विवहते स परीवहातिम् ॥१२३

**कार्ट्लविकी डितम्** 

वेराम्यातिदायेन शुद्धमनसस्तीर्णागमास्भीनिषेः

सन्मार्गेन तपस्यतोऽपि सुचिरं स्रव्यिनं मे काचन ।

<sup>२</sup>संकातेस्यविनिन्दतः प्रवचनं संबक्षेत्रापुरहात्मन-

स्तस्यावर्शनपीडनैकविजयी विज्ञायते श्रेयसे ॥१२४

जल कायिक जोवों की हिंसा के भय से जिसने मरण पर्यन्त के लिये स्नान किया का त्याग कर दिया है तथा जो दुःस से सहन करने योग्य खाज को प्रकट करने वाले और प्रतिदिन चढ़ते हुए मैल के कारण वामी के आकार परिणत चरीर को धारण कर रहा है उस योगी के मलकृत परिषद्ध का निश्चय किया जाता है सर्थात् वह मल परीषद्ध को जीतता है ॥ १२०॥

जो ज्ञान और तप में अभिमान नहीं करता है तथा निन्दा और प्रशंसा आदि में समान— मध्यस्य रहता है वह प्रमाद रहित धीर वीर मुनि सरकार पुरस्कार परिषह को जोतने वाला कहा जाता है ॥ १२१ ॥ समस्त शास्त्र रूपी समुद्र को पार करने वाले मेरे जाने अन्य अल्य बुद्धि अज्ञानी सुशोमित नहीं होते हैं इस प्रकार के बुद्धि मद को जिसने छोड़ दिया है तथा जिसकी मोह पूर्ण यून्ति नष्ट हो चुकी है ऐसे मुनि के प्रज्ञा परीषह जय जानना चाहिये ॥ १२२ ॥ यह सींग रहित पशु कुछ नहीं जानता है। इस प्रकार पद पद पर लोगों के द्वारा निन्दित होने पर भी जो रञ्चमात्र भी क्षमा को नहीं छोड़ता है वह क्षमा का धारक साधु अक्षनंत से उत्पन्त होने बाकी परीषह की पीड़ा को सहन करता है ॥ १२३ ॥ वैराध्य की प्रकर्णता से मैरा मन बुद्ध है, मैंने आयमरूपी समुद्र को पार किया है, और समीचीन सार्ग से मैं जिरकाछ से

रै. -श्रिमाने मण । २. संजातेत्विविनिन्दितप्रवचनं मण ।

### उपनामि:

बारियमासं सबितं बिनेर्यः सामाधितं सद् द्विविधं प्रतीहि । कालेन युक्तं निमतेन<sup>े</sup> बेबं सबा वरं वानियतेन राजन् ॥१२५

#### सुग्धरा

केवोपरमापनाययं निक्यसञ्ज्ञातं सुर्वेतकोपामधूरी चारित्रं तद् क्रितीयं द्वस्तिविवधिनां श्रेत्रवास्त्रं मुनीनाम् । प्रत्यास्त्रामप्रमागस्त्रकनिषयार्गं र स्वान्यसनुक्रमेच केवोपस्थापनेति प्रकवितसयकाः याऽनिवृत्तिविकस्पात् ॥१२६ मास्त्रमारिकी

परिहारविद्युक्तिमानवेशं मृत्र वारिक्रमवेहि तस्तृतीयम् । वरिहारविद्युक्तिरित्युक्तिमां सक्तम्यानिववात्यरा निवृत्तिः ॥१२७

तपस्या कर रहा हूँ फिर भी मुझे कोई किन्ध-ऋदि नहीं हुई हैं। इस प्रकार जो प्रवचन-आगम को निन्दा नहीं करता है तथा जिसकी आत्मा संक्लेश से मुक्त है उस मुनि के कल्याण के लिये अदर्शन परीषह का विजय जाना जाता है ॥ १२४॥

हे राजव ! जिनेन्द्र भगवान् ने को सामायिक नाम का पहला चारित्र कहा है उसे दी प्रकार का जानो । एक तो नियत काल से सहित है और दूसरा अनियत काल से सहित है अर्थात एक समय की अवधि लेकर स्वीकृत किया बाता है और दूसरा बीक्न पूर्वत्त के लिये ॥ १२५ ॥ छेदो-पस्थापना नाम का जो दूसरा चारित्र है वह अनुषम सुक्ष को देने वाला है, मुक्ति का सोपान स्वरूप है तथा पाप को जीवने वाले भूनियों का विजयी शस्त्र है। प्रश्यास्थान पारित्र में प्रभाव के कारण रुते हुए दोषों का सम्यक् शास्त्र के अनुसार दूर करना छेदोपस्थापना चारित है अथवा व्यक्तिसा सत्य गादि के विकल्प से जो अतिब्हा है वह भी छेदोपस्थापना चारित्र कहा गर्मा है। बचवा विकल्पात् विकल्प पूर्वक जो निवृत्ति पापु का लाग होता है वह छेदोपस्थापना है। जावार्य-कि राम्बापना छेदोग्रस्वापना' बाब्बा 'छेदेन-विकरपेन उपस्थापना क्षेत्रोपस्थापना' इस प्रकार खेषोपस्त्रायना सब्द की निरुक्ति से प्रकार की है। प्रथम निरुक्ति में छेदोपस्थायना का अर्थ है कि गृहीत कारित्र में प्रसाद के कारण विद कोई दोव कवता है तो उसे बागम में बसाये हुए क्रम से दूर करना और दूसरी निक्षक में अर्थ है कि कारिक को बहिसा, सत्य, वचीमें बादि के विकल्प यूर्वक बारण करता । शामाधिक कारित्र में सामान्यक्य से समस्त सावध-पाप सहित कारों का स्वाब किया बाला है और क्रेबोक्स्बापना में हिंचा का स्वाब किया, असरव का स्वाब किया, कीर्य का त्यास किया कादि विकल्प पूर्वक रवाम किया बाता है इवस्त्रिये छेदोपस्थापना में विकल्प से व्योगवरित रहती है अपना 'या निगृतिविकल्पात्' इस पाठ में विकल्प एवंड वो हिंसाब्र वार्षों से निवृति है यह होबोक्स्यामका है ॥ १२६ ॥ हे राजन् । परिहारविशृद्धि वास का

l

१. जियमेर, यः । २. प्रस्तानमय म् व । ३. प्रकृतम् यः ।

उपलक्षय सूक्ष्मसाम्परायं नृप चारित्रमनुसरं तुरीयम् । वतिसुक्ष्मकवायतस्तत्त्रवदन्तीह यवार्चनाम सन्तः ॥१२८

### उपजातिः

वितेयंथास्यातिभिति प्रतीतं चारित्रमुक्तं सस् पञ्चमं तत् । चारित्रमोहोपञ्चमारक्षयाच्च याथारम्यमारमा समुपैति येन ॥१२९ अभावगच्छ द्विविषं तपस्त्वं बाह्यं सवाम्यन्तरमित्यपीष्टम् । प्रत्येकमेकं सस् विद्ववं तद्वस्य समासेन तयोः प्रभेवान् ॥१३०

# **भार्**स्क्रिकोडितम्

रागस्य प्रश्नमाय कर्मसमितेर्नाञ्चाय दृष्टे कले दृष्टे चाप्यनपेक्षणाय विश्ववद् ध्यानागमावाप्तये । सिद्धचै संयमसंपदोऽप्यनशनं घीरः करोत्यावरात् तेनैकेन हि नीयते मतिमतां दृष्टं मनो वश्यताम् ॥१३१

जो चारित्र है उसे तृतीय चारित्र जानो । समस्त प्राणियों के बध से जो उत्कृष्ट निवृत्ति है वही परिहार विश्विद्ध इन नाम से कही गई है । भावार्थ—जो तीस वर्ष तक घर में सुख से रहकर मृनि-दीक्षा केते हैं तथा बाठ वर्ष तक तीर्थंकर के पाद मूक में रहते हुए प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करते हैं उनके शरीर में तपरचरण के प्रभाव से ऐसी विशेषता उत्पन्न हो जाती है कि उसके द्वारा जीवों का विवात नहीं होता । इस संयम के घारक मृनि वर्षाकाल को छोड़कर शेष समय प्रतिदिन वो कोश प्रमाण गमन करते हैं । यह संयम छठवें और सातवें गुण स्थान में ही होता है । १२७ ।। है राजन्! सूक्ष्म साम्पराय नाम का चौथा उत्कृष्ट चारित्र है। इसमें कथाय अत्यन्त सूक्ष्म रह जाती है इसिल्य सत्युक्ष इसे सार्थंक नाम वाला कहते हैं ।। १२८ ।। जिनेन्द्र भगवान् ने को पञ्चम चारित्र कहा है वह यथाक्ष्मात इस नाम से प्रसिद्ध है । यह चारित्र मोह कर्म के उपधान और क्षम से होता है । इस चारित्र के द्वारा खारमा अपने यथार्थ रूप को प्राप्त होता है । भावार्थ—यथाक्ष्मात कारित्र के दो मेद हैं एक औपशमिक और दूसरा क्षायिक । चारित्र मोह के उपशम से होनेवाला क्षायिक । बोपशमिक यथाक्ष्मात ग्यारहवें गुण स्वान में होता है वीर क्षायिक यथाक्ष्मात वारहवें बादि गुणस्थानों में होता है ॥ १२९ ।।

है राजन्! अब तुम वो प्रकार के तप को समझो। यह तब बाह्य बोर आस्मान्तर श्रेट बाला है तथा मोक प्राप्ति के लिये इसके वोनों हो भेद सदा अभीष्ट हैं! इन दोनों सेहों में प्रत्येक के छह-छह भेद हैं आगे संजेप से उन्हों के प्रमेदों को कहूँगा !! १३० !! राग का प्रश्नमन करने के लिये, कम समूह को नष्ट करने के लिये प्रत्यक्ष फल मनोहर भी हो तो उसमें अपेक्षा करते के लिये, विश्व पूर्वक प्याम बौर बागम की प्राप्ति के लिये, तथा संयम रूपी संवद्य की सिद्धि के लिये थीर बीर मुनि बादरपूर्वक बनवान तप करते हैं क्योंक उस एक ही तप के द्वारा बुद्धिमानों का दुष्ट मन अधीनता को प्राप्त हो जाता है। भावार्य अन्त पान साहा और लेखा हम बार प्रकार

## STUDE

त्रकाणराषीक्षत्रवीववागरवे संबाह्यत्रवे च सुरोक्षक्यः। स्वाध्यावसंसीवनिभित्तकृतं स्वावकोद्यवेषुवारवीचेः ॥१३२

# वसन्तरिकस्

संकर्प एकमक्याविकवीचारी विविधासक्योजनसम्बोहि तपस्तृतीयम् । तृष्मारवाःक्षमक्वादिनिरस्थयाया सक्षम्यस्त्रवेच हि स्वतीकरणेकमन्त्रम् ॥१३३ बुष्टेन्त्रवास्त्रवणकर्मीविवज्ञहार्यं निवासकायिकवणय सक्षमतुर्वम् । स्वाच्याययोगसुकासिद्धितिविक्तसुर्तः स्थायो चृतप्रमुखकृष्यरसस्य । सस्तत् ॥१३४

## उपजातिः

वयानमं शून्यगृहाविकेषु विविक्तशय्यासममामनन्ति । स्वाध्यायवेषवतयोगतिद्वाचे मुनेस्तयः पञ्चममञ्ज्ञितं सत् ॥१३५

के बाहारों का त्याम करना अनक्षन या उपवास तप कहलाता है इस तप के लोकिक प्रयोजन की और लक्ष्य न रखकर रामादि शत्रओं को शान्त करते रूप पारमाधिक प्रयोजन की मीर लक्ष्य रखना चाहिये। इस अनवान तप से मन बश में हो जाता है।। १३१।। उत्कृष्ट जानी आचार्यों ने अत्यधिक जागरण के लिये. तीव दोषों की शान्ति के लिये. सम्यक संबंध की साधना के लिये तथा स्वाच्याय और सन्तोष की प्राप्ति के लिये सदा अवमोदर्य तप करने का उपवेश विमा है। भावार्य-अपने निश्चित बाहार से कम बाहार छेने को अवमीदमें तप कहते हैं। इसके कवक चान्द्रायण आदि अनेक भेद हैं।। १३२ ।। आज में एक मकान तक, दो सकान अथवा तील आदि सकान तक बाहार के किये जाऊँगा, इस प्रकार का जो संकरन किया जाता है उसे ततीय वैयावत्य तब बाबरे । यह सप बिश को रोकने बाला है, तुष्या रूपी धृष्टि की शान्त करने के लिये बख स्वकृप है तथा अविचाशी मोक्ष रुक्ष्मों को वस करने के लिये वसीकरण मन्त्र है। भावार्थ--विश्व का अर्थ जीवन भीर परिसंख्यान का अर्थ नियम है। अपने निवास स्थात से भोजन के छिये निकलते समय ताना प्रकार के निमम महत्व करना वृत्ति परिसंख्यात तप कहलाता है इस तप के प्रभाव से किस की स्वच्छन्यता का निरोध होता है और आहार विषयक तथ्या शास्त होती है ॥ १३३ ॥ इन्त्रिय क्यी दृष्ट अवस समूह का सर्व नष्ट करने से किये. जिला और प्रसाद पर विकास प्राप्त करने के किये तथा स्वाच्याय और योग का सब पूर्वक सिद्धि के लिये भी बताविक गरिष्ठ रसों का त्याग होता है बहु रह परिस्थान मामेका चतुर्व तप कहा। पता है 11 १३४ 11 स्वाध्याप, बहुाचर्य सवा स्थाप की सिद्धि के किये बायम के अनुसार सून्य गृह जारि स्थानों में जो एकान्त रायनासन किया जाता

<sup>े</sup> प्राथमा म०।

### वसन्ततिस्कम्

प्री<del>टाशसपरियतिचनाननपृथानुशन्यासाधानासिनियत्रस्थितदिनं</del> तत् । सहं तपः परस<del>वे</del>हि नरेन्द्र कायक्षेत्राभियाननिवनेष तपःसु मुख्यम् ॥१३६

#### हरिणी

अय दशविषं [ नवविषं ] प्रायश्यितं प्रमादमवागसां
प्रतिनियमितं सर्वेद्याद्याप्रातिविद्यानतः ।
प्रवयसि अते प्रवच्याद्येः स यः परमादरी
भवति विनवो सूढं मुक्तेः सुसस्य चतुर्विषः ॥१३७
निजतनुब्दःसामुद्रव्यान्तरैयंदुपासनं
ननु दशविषं वैयावृत्यं यथागममीरितम् ।
अविरतमय ज्ञानाम्यासो मनःस्थितिशुद्धये

वामसुवासयः स्वाध्यायोज्सौ बकार्यविषो सतः ॥१३८

है उसे मुनि का पञ्चम समीचीन विविक्त शस्यासन तप मानते हैं ॥ १३५ ॥ हे नरेन्द्र ! ग्रीडम ऋतु में आतप स्थिति—धाम में बैठकर आतापन योग धारण करना, वर्षा ऋतु में बृक्ष मूल बास—वृक्ष के नीचे बैठकर वर्षा योग धारण करना, शीत ऋतु में अञ्चयास—खुले आकाश के नीचे बैठना तथा नाना प्रकार के प्रतिमादि योग चारण करना इसे छठवां कायक्लेश नामका उत्कृष्ट तप आसो। मही तप सब तपों में मुख्य है ॥ १३६ ॥

मब आगे छह मन्तरज़ तपों का वर्णन करते हैं। प्रमाद से होने वाले अपराधों का सर्वज को आज्ञा द्वारा प्रणीत विधि के अनुसार निराकरण करना नव प्रकार का प्रायिक्त है। दीक्षा आदि के द्वारा वृद्धजनों में जो परम आदर प्रकट किया जाता है वह बिनय तप है। यह किनय तप मुक्ति मुख का मूल कारण है। इसके चार मेद हैं। भावार्थ—अपराध होने पर शास्त्रोक्त विधि से उसकी शुद्धि करने को प्रायिक्तित तप कहते हैं इसके आलोचना प्रतिक्रमण, तदुमय, विवेक, अपुरसर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापन ये नौ मेद हैं। जो मुनि दीक्षा तथा ज्ञानादि गुणों की अपेक्षा वृद्धसंज्ञा को प्राप्त हैं उनका आदर करना विनय तप है इसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र और उपस्थार ये चार मेद हैं। १३७॥ अपना घारीर, वचन तथा अन्य क्षेष्ठ द्वयों के द्वारा ज्ञानम के अनुसार दश प्रकार के मुनियों की जो उपासना की जाती है वह दश प्रकार का वैयावृत्य तप कहा क्या है। यन की स्थिरता और शुद्धि के लिये जो निरन्तर ज्ञान का अध्यास किया जाता है वह स्थाध्याव तप है। यह स्वाध्याव साक्ति सुख से तन्यय है तथा पांच प्रकार का माना गया है। जावार्थ—व्यावृत्ति—इ:स निवृत्ति जिसका प्रयोजन है उसे वैयावृत्त्व कहते हैं। आकार्य, उपास्त्राय, तपस्वी, वौत्य, ग्लान, गण, कुल, सक्तु, साधु और मनोज्ञ इन दश प्रकार के भूनियों की सेवा की जाती है इसकिये विषय मेद की अपेक्षा वैयावृत्य तप के दश मेद होते हैं। शास्त्र के माध्यय से सात्त विषय मेद की अपेक्षा वैयावृत्य तप के दश मेद होते हैं। शास्त्र के माध्यय से सात्त स्वस्त्र का अध्ययन करना स्वाध्याय है इसके वाखना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आन्याव्य और सात्त्र है इसके वाखना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आन्याव्य और सात्त्र स्वस्त्र का अध्ययन करना स्वाध्याय है इसके वाखना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आन्याव्य और

#### वाहिनी

ज्ञारमात्रमीनाकाः स्वतंत्रक्षपुद्धः सम्बन्धयायो वः प्रजीतो जिनेन्त्रैः । स स्पुरतर्गो द्वित्रकारः प्रतीतो ज्यानं व्यतः सत्रवेदं प्रवद्ये ॥१३९

### उपनावि:

ववेहि सत्संहननस्य सुक्तनेकाग्रिककासुनिरोषे एव । ध्यानं वितेन्त्रः सककावबोषेरान्तर्गुहर्तादय<sup>२</sup> तच्चतुर्या ॥१४० बार्तं च रोत्रं नरनाथ वस्यं सुक्कं च<sup>3</sup> तद्भेत इति प्रकीतः। संसारहेतु प्रथमे प्रविष्टे स्वमीकहेतु चवतः परे हे ॥१४१

# वार्व्हिवकी दितम्

वासं विद्धि चतुर्विषं स्मृतिसमन्वाहार इष्टेतरा-बामौ तिहरहार्ये चेष्टविरहे तत्सङ्गमायेति यः । बप्यत्युद्धतयेदनामिहतये चोरं निवानाय तत्-प्रावुर्युतिक्याद्भृता ससु गुणस्थानेषु बद्स्वावितः ॥१४२

धर्मीपदेश के मेद से पांच मेद हैं ।। १३८ ।। बात्मा और जात्मीय पदार्थों में 'ये मेरे हैं' इस प्रकार की संकल्प बृद्धि का जो मले प्रकार त्याग किया जाता है उसे जिनेन्द्र भगवान के व्युत्सर्ग तप कहा है। यह प्रसिद्ध तप बाह्य और आभ्यन्तर उपाधि के त्याग की अपेक्षा दो प्रकार का है। अब इसके आगे उत्तर मेदों से सहित प्यान का निरूपण करूंगा ।। १३९ ।।

१. एक : स॰ । २. रम्बर्गृह्वविष मृ० । ३. शबे द्वी व इति प्रशितः ष० । ४. बाप्तेस्तक्षिरहाम सक्

### **उपजातिः**

हिंसानृतस्तेयपरिप्रहेकसंरक्षणेम्यः ससु रौड्रमुक्तम् । तस्य प्रयोक्ताविरतो निकानं स्यात्संबतासंयतलकाणस्य ॥१४६

**बार्ट्**लविक्रीडितम्

आज्ञापायविपाकसंस्थितिभवं धर्म्यं चतुर्घा मतं

यः सम्यग्विचयाय तत्स्मृतिसमन्वाहार आपादितः । भावानामतिसौक्ष्म्यतो जडतमा कर्मोवयावात्मनः

स्तत्राज्ञाविषयो यथागमगतं द्रव्याविसंचिन्तनम् ॥१४४

मिण्यात्वेन सदा विमुद्धमनसो जात्वन्ववत्प्राणिनः

सर्वज्ञोक्तमताज्यिराय विमुखा मोक्षायिनोऽज्ञानिनः।

सन्मार्गादवबोधनादिभमताद् रं प्रयान्तीति यन्-

मार्गापायविचिन्तने तदुवितं चर्ग्यं द्वितीयं बुधैः ॥१४५

है।। १४२।। हिंसा, असत्य, चोरी और परिग्रह के अत्यिषिक संरक्षण से होने बाला ध्यान रौद्रध्यान कहा गया है। इस रौद्रध्यान का अत्यिक प्रयोग करने वाला, अविरत अर्थात् प्रारम्म से लेकर चतुर्थ गुण स्थान तक का जीव, तथा संयतासंयत नामक पञ्चम गुण स्थानवर्ती जीव होता है। मावार्थ—'छहस्येदं रौहं' इस ध्युत्पत्ति के अनुसार छह जीव का ध्यान रौद्र ध्यान कहलाता है। हिंसा असत्य चोरी और परिग्रह के संरक्षण में अत्यन्त आसक रहने वाला प्राणी छह कहलाता है उसका को ध्यान है वह रौद्र ध्यान कहलाता है कारणों को अपेक्षा रौद्र ध्यान के भी हिंसानन्दी, मृषानत्दी, चौर्यानन्दी बौर परिग्रहानन्दी इस प्रकार चार मेद होते हैं। यह रौद्र ध्यान अविरत अर्थात् प्रारम्भ के चार गुणस्थानों में रहने वाले जीव के अत्यिषक मात्रा में होता है और पञ्चप गुणस्थानों संयतासंयत के साधारण मात्रा में होता है।। १४३।।

आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान से होने वाला ध्यान धर्माध्यान माना गया है। वह धर्माध्यान आज्ञाविषय, अपायविषय, विपाकविषय और संस्थानविषय के भेद से बार प्रकार का है। सम्यग् रूप से पदार्थ का विचार करने के लिये जो मन का व्यापार होता है वह स्मृति समन्वाहार कहलाता है। पदार्थों की अत्यन्त सूक्ष्मता और कर्मोदय से होने वाली अपनी अज्ञानता के कारण जहाँ आगम की आज्ञानुसार द्रव्य आदि का चिन्तन होता है वहाँ बाज्ञाविषय नाम का धर्माध्यान होता है॥ १४४॥ मिध्यात्व के द्वारा जिनका मन सदा मूख रहता है ऐसे बज्ञानी प्राणी मोक्ष के इच्छुक होकर भी जन्मान्ध के समान सर्वंज्ञ कथित मार्ग से चिर काल से विमुख हैं तथा सम्यवज्ञान रूपी अपने इष्ट समीचीन मार्ग से दूर जा रहे हैं इस प्रकार मार्ग के अपाव का जो चिन्तन है वह विद्वानों द्वारा अपायविषय नाम का दूसरा धर्माध्यान कहा कथा

१. मार्गो पामु--- म० ।

### प्रमी

वनावविषयोऽवया विगवितो विजै: वर्गवा-मदायविधिविक्तर्ग वियतपात्वनः संतरम् । वपेपुरहिताविने कथमनाविविष्यात्वतः शरीरिण इसीरिता स्मरवसम्बत्तिःवापरा ॥१४६ मार्द्छविक्रीवित्तम्

यन्त्रानावरणाविकर्णसमितेर्ज्ञच्याविकप्रस्थय '-प्रोक्कविषयपकोण्ड्यममुभवनं प्रस्थेकसंचिम्सनम् । सम्यवतिव्यति विपाकविषयो लोकस्य संस्थाविषे र्यसंस्थाविषयो निक्कविमिति स्यावप्रमसाण्य सत् ॥१४७

### उपनातिः

चतुर्विकरणं निगदन्ति शुक्तध्यानं जिमा ध्यानविश्वित्रमोहाः । बार्चे सदा पूर्विवदो भवेतां परे परं केवक्रिनः प्रणीते ॥१४८ प्रोक्तित्रयोगस्य जिनेः पृत्रक्तवित्रकं श्राष्टः स इति प्रचीतम् । वित्तीयमेकत्ववितर्कं एक योगस्य च ध्यासमनूनवोषैः ॥१४९ सूक्तियासु प्रतिपातितेन व सूक्तियाविप्रतिपातिकामा । सत्काययोगस्य बदन्ति सुक्तं सुतीयमाकोकितविश्वकोकाः ॥१५०

है।। १४५।। अधना आस्मा से कमों के छूटने की निधि का निश्न्तर नियत क्ष्य से चिन्तम करना अर्थात् आस्मा से कमों का सम्बन्ध किस प्रकार छूटे ऐसा चिन्तन करना भी खिनेन्द्र समजान ने अपाय निषय ध्यान कहा है अधना ये प्राणी अहितकारी अनादि निध्यात्व से कैसे छूटें इस प्रकार की जो दूसरी विचार श्रेणो है वह भी अपायनिषय नास का धम्यंध्यान है।। १४६।। ज्ञानावरणादि कमें समूह के द्रव्यादि कारणों से उदय में आने वाला निष्य पल का जो अनुभवन है वह विचाक कहलाता है। इस संवर्ष में प्रत्येक कमों के नियाक का जो अच्छी तरह निष्यार किया खाता है वह विचाक कहलाता है। इस संवर्ष में प्रत्येक कमों के नियाक की आकृति का जो निक्षण है वह संस्थानविच्य वस्यंध्यान है और लोक की आकृति का जो निक्षण है वह संस्थानविच्य वस्यंध्यान है। वह घर्म्यंध्यान अप्रमत्तविच्य सामक साम गुणस्थान तक होता है।। १४७।

ज्यान के द्वारा मोह को नह करने वाले जिनेन्द्र भगवान शुक्त ज्यान को चार केवीं से युक्त कहते हैं। उन चार मेदों में प्रारम्भ के वो मेद पूर्विवद्—पूर्वों के ब्राता मृति के होते हैं और श्रेष को मेद केवली के कहे गवे हैं।१४८।। जो शुक्त ज्ञान कहा है वह प्रान्तवितकं विचार लामका गहला युक्त ज्यान है और तीन योगों में से किसी एक योग के भारक के वो शुक्त ज्यान होता है वह एक्स विद्यार्थ नायका यूसरा द्वार द्वार है ऐसा यूर्यक्रान के चारक सर्वन देव ने कहा है ॥ १४५ ॥ क्षायबीच की सुक्त कियाओं के काल में वो होता है वह सुक्त किया प्रतिपत्ति नायका यूसीन शुक्त

१. प्रवाधिकं प्रत्ययः म० । २. विवर्गस्य म० । ३. प्रतिपादितेन म० ।

## वंशस्यम्

अयो विपूर्वोपरतक्रियाविका निवृत्तिकास्या परमस्य सीतिता । वरेन्द्र शुक्लस्य समस्तदृष्टिभिर्भवत्ययोगस्य तदन्यदुर्लभम् ॥१५१

### **उपजातिः**

एकाश्रये विद्धि कुञ्चाप्रबुद्धे वितक्षेत्रीचारपुते निकामम् । पूर्वे द्वितीयं त्रिजगत्मवीर्वेजिनैरवीचारमिति प्रणीतम् ॥१५२ बुषा वितकं शृतमित्युशन्ति बीचार इत्याचरणप्रधानाः । अर्थस्य च व्यञ्जनवीगवीक्ष संक्रोन्तिमाक्षान्तशमैकसील्याः ॥१५३

# **बार्ड्लविकी दितम्**

ध्येयं व्रव्यमधार्थमित्यभिमतं तत्पर्ययो वापरो राजन्यसमित्यवेहि वसनं यो गोऽङ्गवाक्वेतसाम् । प्रस्पन्दः परिवर्तनं यदुवितं संक्रान्तिरित्यसमा स्वालम्ब्येकतमं क्रमेण विधिना हत्स्नेषु वार्थाविषु ॥१५४ व्रव्याणुं सुवशोक्तताक्षतुरगो भावाणुक्त्याहतो । ध्यायन्त्राप्तवितर्वक्तिरनयः सन्यक्षृत्रक्त्येन यः । अर्थावीन्मनसा क्रमाच्य शमयन् संसर्पतोन्मूलयन् मोहस्य प्रकृतीरसो वितनुते ध्यानं सदास्यं मुनिः ॥१५५

ध्यान है ऐसा समस्त लोक को देखने वाले सर्वज्ञ मगवान कहते हैं ॥ १५० ॥ हे राजन ! सर्वदर्शी मगवान ने उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान का व्युपरतिक्रयानिवर्ति नाम कहा है । यह ध्यान योग रहित जीव के होता है अन्य जीवों के लिये दुर्लंभ है ॥ १५१ ॥ हे कुशामबुद्ध ! आदि के दो ध्यान एक पदार्थ के नाम्रय से होते हैं तथा वितर्क और विचार से युक्त होते हैं परन्तु तीनों लोकों के प्रकाशक जिनेन्द्र मगवान के द्विताय शुक्ल ध्यान को विचार से रहित कहा है ॥ १५२ ॥ जिनके आचरण की प्रधानता है तथा प्रशम और अद्वितीय सुख जिन्हें प्राप्त हो चुका है ऐसे ज्ञानी पुरुष श्रुत के वितर्क और अर्थ, शब्द तथा योग के परिवर्तन को विचार कहते हैं ॥ १५३ ॥ हे राजन ! ध्यान करने योग्य जो द्रव्य है वह 'अर्थ है' ऐसा माना गया है । इसी प्रकार उस द्रव्य की जो वर्तमान पर्योग स्थान अन्य पर्याय है वह भी 'अर्थ है' ऐसा स्वीकृत किया गया है । आगम के यचन की 'अर्थ क्या का परिवर्तन है उसे 'सङ्कान्ति' इस प्रकार कहा गया है । इन अर्थ आदि समस्त वस्तुओं अर्थ, व्यञ्जन और योग इन तीनों में से किसी एक का विधि पूर्वक क्रम से आलम्बन लेकर को आवर-पूर्वक द्रव्याच अयवा मावाच का भी ध्यान करता है, जिसने इन्द्रिय स्थी घोड़ों को अच्छी तरह व्यक्त कर किया है, जिसे वितर्क धिवत का विधि पूर्वक क्रम से आलम्बन लेकर को बादर-पूर्वक द्रव्याच क्रमवा मावाच का भी ध्यान करता है, जिसने इन्द्रिय स्थी घोड़ों को अच्छी तरह क्या कर किया है, जिसे वितर्क धिवत का विधि पूर्वक हम से सामर्थ्य प्राप्त हो चुकी है, की

१. गते मा । २. प्रधानाम् व । ३. बोबाङ्गवाक्वेतसाम् म । ४. मध्यावितो म ।

प्राप्तानसञ्जूषेवाषु द्विप्रस्थितं स्वीतं विशेषं क्षास्यः विश्वस्थित्वातं प्राप्तान्त्रविष्ठाः स्वतःसम् । वामानानानि विश्वतिका सम्बद्धः द्वारासानी निवचकः स्थानेकाविद्यात्रात्रातिको स्वीतः वासीव सुनुं सहः ॥१५६

वर्षमञ्जनवीरासंक्रमणतः संबोधितपृत्येषुतः सापुः सापुत्रतीर्पयीर्पसहितो ध्यानसमाकारपृत् । ध्यावन्पीणकवाय इत्यपस्थितस्थानाः पुंतक्ष्यविती निर्वेती व निष्यति स्थितिंत्र स्थानकाकृतिः स्वतिकः ॥१५७॥

### उपवातिः

निःशेवनेकस्ववितर्गं जुनलक्यानान्तिनवन्यानिकवातिवादः । ज्ञानं परं तीर्थंकरः परो वा स केवकी केवलमम्यूपैति ॥१५८

पाप रहित है, जो क्रम से प्रवृत होने वाले मन से अर्थ-व्यञ्ज्यन और योगों का पृथक्त रूप से व्यान करता है तथा उनके फलस्बरूप जो मोहनीय कर्म की समस्त प्रकृतियों का उपराम अधार क्षम कर रहा है ऐसा मुनि पृथक्त विसर्व विचार नामक प्रचम सुबक भ्यान को सदा विस्तृत करता है। ॥ १५४-१५५ ॥ तदनन्तर अनन्तयुषी अद्वितीय सुद्धि से सहित सोन विशेष को प्राप्त कर जो बीझ ही मोह कर्म रूपी वृक्ष को जड़सहित नव्ट कर रहा है, निरन्तर ज्ञानावरण के अन्य की भी रोक रहा है तथा उसको स्थिति के हास और श्रम को करता हुआ निश्चल रहता है ऐसा मुसि। एकत्व वितर्क नामक दिलीय शुक्ल ध्यान को प्राप्त हीता है और वही कमी का क्षय करने के लिये समर्थ होता है ॥ १५६ ॥ वर्थ, व्यञ्जन और योगों के संक्रमण-परिवर्तन से जिसका खूत शीध ही निवृत्त हो गया है, को शुद्धोपयोग से सहित है, जो ध्यान के मोग्य बाकार को बारण कर रहा है, जिसकी कवाय श्रीण हो जुकी है, जिसका मन निरुवल है, जो मणि के समान निर्णेष है है तथा स्पाटिक के समाम स्वच्छ स्वमाव है जेसा ब्यान करने बाका साथु अब ब्यास से निमृत नहीं होता है-भीके नहीं हटता है । मानार्थ-मृथकरवितकं विचार नामक शुक्क प्यान बाहर्त है सेकर मारहरें मुगस्थान तक होता है तथा उपकाम और शुक्क दोनों श्रेणियों में होता है। इस म्याम की भारत करने वाका मुनि यदि उपक्षम खेवी में स्थित होता है तो वह नियम से पीछे हतता ं है--उस प्यान से पतिस हो जाता है परस्तु एकरव वितर्क माम का अवस्त प्यान बारहवें गुजरूकाओं में होता है बदा: इस ब्यान को घारण करने बाला मूनि ब्यान से पीछे नहीं इटता है जिल्हु कमार्गुहरों के जीशर होना मारिया करते का बाब कर निवस के हार्गेश जन जाता है ।। १५७ (१-सन्तर) विसर्क शुक्क व्यागस्थी अपन के द्वारा जिसके वासिया कर्मस्थी सकड़ियाँ को सन्पूर्ण रूप से अस्य कर दिया है ऐसा तीर्वकर हो अचवा बन्य केवकी हो नियम से उसकट केवस्त्रकान की प्राप्त होता

#### सम्परा

वृदारत्नोशुवालैः विसर्कवितकरैर्वन्यमानः सुरेन्द्रैः स्वतानान्तविमन्तविकायस्कृतकार्तीर्वर्ततारसिन्धुः । उत्कर्वेवासुवोऽतौ विहरति मनवान्त्रव्यक्षृत्वैः परीतो देशानां पूर्वकोटीं सक्तिविशवयसोरासित्रिः स्वेतिसासः ॥१५९

### उपजातिः

अन्तर्गुहुर्तस्थितकं वदायुस्तत्त्व्ववेद्यान्वितनामकोत्रः । विहाय बाङ्गनसयोगमन्वं स्वकाययोगं सङ् बादरं च ॥१६० बाक्तन्व्य सूक्त्मीकृतकाययोगमयोगतां ध्यानवलेन यास्यन् । सूक्ष्मक्रियाविप्रतिपातिनाम ध्यायस्थसौ ध्यानमनन्यकृत्यः ॥१६१ बायुःस्थितरप्यपरं निकामं कर्मत्रयं यद्य'विकस्थिति स्यात् । तदा समुद्रातमुपैति योगी तत्तुस्थतां तत्त्वत्यं च नेतुम् ॥१६२

## वसन्ततिसकम्

वण्डं कपाटमनघं प्रतरं च कृत्वा स्वं कोकपूरणमसी समग्रेश्चर्ताभः। ताबद्भिरेव समग्रेकपसंहृतात्मा ध्यानं तृतीयमच पूर्ववद<sup>२</sup>म्युपैति ॥१६३

है। १५८॥ चूड़ामणि की किरणों के समूह से पल्लवाकार हाथों को घारण करने वाले सुरेन्द्र जिन्हों वन्दाना करते हैं, जिनके आरमज्ञान के भीतर तीनों लोक निमग्न हैं, जो उपमा से रहित हैं, जिन्होंने संसारक्ष्यी समुद्र को पार कर लिया है, जो मध्य जीवों के समूह से घिरे हुए हैं तथा जिन्होंने चन्द्रमा के समान निर्मल यहा के समूह से समस्त दिशाओं को दवेत कर दिया है ऐसे वे भगवान, उत्कृष्ट रूप से देशोन—आठ कर्ष और अन्तामृंहतं कम एक करोड़ वर्ष पूर्व तक विहार करते रहते हैं। १५९॥ जब उनकी आयु अन्तामृंहतं की रह जाती है तथा वेदनीय नाम और गोत्र कम की स्थिति भी उसी के समान अन्तामृंहतं की सेव रहती है तब वे वचनयोग मनोयोग और स्यूष्ट कायमोग को छोड़ कर सूक्ष्म काययोग का आलम्बन लेते हैं और ध्यान के बल से आगे अयोग अवस्था को प्राप्त करने वाले होते हैं। उसी समय अनन्य कृत्य होकर वे केवली भगवान सूक्ष्मिक्रया प्रतिपाति नामक तीवरे शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं। १६०-१६१।। यदि शेव तीन कम, आयु कर्म की स्थिति से अधिक स्थिति वाले होते हैं। स्थानकेवली भगवान उन तीन कर्मों को आयुकर्म की सम्बन्त प्राप्त कराने के लिये समुद्धात को प्राप्त होते हैं।। १६२।। वे केवली भगवान, चार समय वें अपने आसमा को निर्वाच दण्डकपाटप्रतर और लोकपूरण रूप करके तथा उतने ही समय वें अपने आसमा को निर्वाच दण्डकपाटप्रतर और लोकपूरण रूप करके तथा उतने ही समय वें संकोचित कर पहले के समान तृतीय शुक्ल ध्यान को प्राप्त होते हैं। भावार्य—मूक झरीर को न छोड़ कर कालभवती के कालभवती को समृद्धात कहते हैं। इसके बेदना, मारकाल्यक, कथाय, तैनका,

रे. मदाधिकं स्थितं म० । २. पूर्वविदान्युपैति म० ।

### नंबस्यतं

ततः समुविक्यापवाविकवित्वा निर्वातना व्यानवरेष कर्मणाम् । निरस्य शक्ति सन्तकावकोगसां अवदा निर्वातमुपैति केवली ॥१६४

## प्रची

रवपूर्वहरतकर्मनाः च्युतिष्वविद्याः निर्वादाः द्विमेवपूपयात्वसानितिः विपाककाः पाककाः । प्रचातः भृति क्ष्म्मतः परपूर्वावती योग्यतो क्षम्पतिककानि समुख्यात कर्माच्यपि ॥१६५ सार्द्कविकीचितम्

सम्यादृष्टिरुपासकृष्टच विरतः संयोक्तरोहे हको मोहस्य क्षपकृत्तवीपक्षमको दृष्टेश्चरित्रस्य च ।

वाहारक, वैक्रियिक और लोकपूरण ये साल मैद हैं। लौकपूरण समुद्द्याल उन सयोगकेवली भगवान् के होता है जिनके आयु कर्म की स्थित बरूप और केंद्र बीन कर्मों की स्थित अधिक हो। इस समुद्द्यात के पहले समय में आरमा के प्रदेश बर्धोलोक से लेकर लोक के अन्तिम भाग तक देण्ड के आकार होते हैं, दूबरे समय में कपाट के ममान चीके हो जाते हैं, तीसरे समय में वातवलय को छोड़कर समस्त लोक में फेल जाते हैं और चौर्च समय में वातवलमें सहित समस्त लोक में फेल जाते हैं और चौर्च समय में वातवलमें सहित समस्त लोक में फेल जाते हैं अगले चार समयों में क्रम से संकोषित होकर संदीर में प्रविष्ठ हो जाते हैं। इस समुद्धात की क्रिया से शेष तीन कर्मों की स्वित चटकर आयु के बराबर हो जाती है। जो केवली मगवनम् समुद्धात के बाद पहले के समान स्वरूपस्य हो जाते हैं तब तृतीय चुक्ल ध्यान को घारण करते हैं। यह ध्यान सेरहवें गुजस्थान के अन्तिम अन्तर्मुहूर्त में होता है।। १६३।। तदनन्तर केवली भगवान् अयोग अवस्था को प्राप्त हो समुच्छित्र क्रिया निर्वात नामक उत्कृष्ट ध्यान के द्वारा कर्मों की समस्त ध्यान को नष्ट कर निर्वाण को प्राप्त होते हैं।। १६४।।

है राजन् ! अपने पूर्वकृत कर्मी का क्रूटमा निर्वार कही गई है। यह निर्वार विपाकवा बीर अविपाकका, इस तरह दो मेदों को प्राप्त होती है। विश्व प्रकार पृथिको पर वृक्षों के फल समयानुसार स्वयं पकते हैं और वोग्य उपाय से असमय में भी बकते हैं उसी प्रकार कर्म मी समयानुसार उपायकों को प्राप्त निषेक रचना के समुसार स्थम मिर्चरा को प्राप्त होते हैं और तपश्चरणादि वोग्य उपाय से ससमय में भी पकते हैं—निर्वार को प्राप्त होते हैं। यावार्य—उपयाककी को प्राप्त विषेक रचना के सनुसार को कर्म परमाणु निर्वार होते हैं यह सविपाक निर्वर है और सपश्चरणादि के निर्मित्त से ससमय में भी जो कर्म निर्वार्थ होते हैं वह सविपाक निर्वरा है। १६५॥ सम्याग्वृष्ट, के निर्मित्त से ससमय में भी जो कर्म निर्वार्थ होते हैं वह सविपाक निर्वरा है।। १६५॥ सम्याग्वृष्ट,

१. निवृत्तिमा ब॰म॰

कान्तानेषकवायकः कार्यकरः प्रकीकमोहो किनो नासंक्येयपुनकसामगु अवस्थेयां वदा निर्वरा ॥१६६

### मारुमारिनी

इति संबरनिर्वारानिमिलं द्विषियं सत्परिकीर्तितं तपस्त्वम् । शृजु संध्यणीयमेकबुद्धचा क्रमतो मोक्समतस्त्रवाभिष्मस्य ॥१६७

## उपञातिः

'बन्धस्य हेतोनितरायभाषात्युसँनिधानावि निर्वरायाः ।
समस्तक्रमेस्यतिविप्रयोखो मोक्षो जिनेन्द्रेरिति संप्रणीतः ॥१६८
'प्रागेव मोहं सक्छं निरस्य यत्याय च श्रीणकषायसंत्राम् ।
विबोधवृष्टचावरणान्तरायान्हत्वा ततः कैवळमम्युचैति ॥१६९
चतुष्वंगसंयतपूर्वसम्यावृष्टचाविषु प्राक् सुविधुद्धिपुक्तः ।
स्यानेषु क्रास्मिवविप क्षिणोति मोहस्य सप्त प्रकृतीरशेषाः ॥१७०
निद्राविनिद्रा प्रचलास्यपूर्वा गृद्धिस्तया स्रवानपवाविपूर्वा ।
स्यान पतिस्तत्सवृशानुपूर्वी तिर्यन्यतिस्तत्प्रकृतानुपूर्वी ॥१७१

श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना करने बाला, दर्शन मोह का क्षपक, तथा चारित्र मोह का उपशमक, क्षपक, शान्तमोह, क्षीणमोह और जिन इन सब के बसंख्यात गुण कम से उत्कृष्ट निर्जरा होती है ॥ १६६ ॥ इस प्रकार संवर और निर्जरा के निमित्तभूत दो प्रकार में सम्यक् तप का वर्णन किया, अब तूं अच्छी तरह आश्रय करने योग्य मोक्ष तत्त्व को एकाग्र बुद्धि से धारण कर, इसके आगे तेरे लिये मोक्ष का निरूपण कर्मगा ॥ १६७ ॥

वस्य के कारणों का अत्यन्त अभाव तथा निर्वारा का अच्छी तरह सक्षिवान प्राप्त होने से समस्त कमों की स्थित का विलकुल छूट जाना मोश्र है ऐसा किनेन्द्र भगवान ने कहा है।। १६८।। सम्प्रणं मोहनीय कमं का पहले ही क्षय कर यह जीव क्षीण कथाय संज्ञा की प्राप्त होता है उसके बाद जानावरण दर्शनावरण तथा अन्तराय का क्षय कर केवलज्ञान की प्राप्त होता है।। १६९।। वसंयत सम्यव्हि वादि चार गुण स्थानों में से किसी गुणस्थान में अत्यन्त विश्विद्ध से युक्त होता हुआ यह जीव सबसे पहले मोह की सात प्रकृतियों ( मिन्यारंत, सम्यक्त्यार्व, सम्यक्त्य प्रकृति वीर अवन्तानुवन्यी क्रोध, मान, माया, लोक) का सम्पूर्ण स्थ से क्षय करता है।। १७०।। हे राजन ! उसके पश्चात् विश्विद्ध सहित अनिवृत्तिकरण वामक नवम बुक्त्यान में स्थित होता हुआ विद्यान

१. 'बन्पहेत्वभावनिर्वराम्यां कृत्स्नकर्मवित्रमोक्षो मोक्षः' त०सू० अ० १० सू० २ । १ मोहस्रवाक्कानदर्शमा-बरवान्द्ररायक्षयाच्य केवलम् त०सू०अ० १० सू० १ ।

एकेशियां विद्यान्ति शिवाल्यां व्यक्तियां व्यक्तियां व्यक्तियां विद्याने वि

निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानगृद्धि, नरकगृद्धि, नरकगृद्धी, तियंग्गिति, तियंग्यत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय को बादि लेकर चतुरिन्द्रिय पर्यन्त बार बातियां, बातप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण इन सोलह प्रकृतियां का क्षय करता है। इश्वे अनन्तर क्षति नवन गुणस्थान में मुनिराक के द्वारा वप्रत्याक्यानावरण औष प्रत्याक्यानावरण औष, बान, मामा, कोभ सम्बन्धी बाठ कथाय एक साथ नष्ट किये जाते हैं।। १७१-१७४।। वदनन्तर सूद्ध वारिक को घारण करता हुआ यह घीर वीर मृति नपुंसक वेद, स्त्री वेद तथा होक्यादिक कुछ नोक्यायों को उसी नवम गुणस्थान में समस्त क्ष्म से एक साथ वष्ट करता है।। १७५।। वसके परवाद उसी मुणस्थाद में पुवेद दथा संज्यकन कोच, मान, माया का पृथक्षक्षक झय करता है। इतनी प्रकृतियों का समकर यह मुनि सूक्ष्माम्पराय नामक दशम गुणस्थान को प्राप्त होता है। उसके सन्त में संज्यकन कोच भी साथ का प्राप्त होता है। उसके सन्त में संज्यकन कोच भी साथ का प्राप्त होता है।। १७६।।

तवनस्तर को क्रम से क्षीण कवाय बीतरान संज्ञा को माप्त हुए हैं ऐसे मुनिरान के उस यूंच-स्थान के ज्ञपाल्य समय में क्षीम ही एक साथ ख़ित्र कीर म्लान में हो म्ल्रुतियां क्षम को आप होती हैं ॥ १७७ ॥ और उसी युवस्थान के अन्त सस्य में पान सकार का ज्ञानानरण, चार प्रकार का बर्शनावरण और पांच प्रकार का अन्तराम कर्म विनास को प्राप्त होता है ॥ १३८ ॥ तवक्तर है राज्य । वेदबीय कर्म के को नेकों में से कोर्ब व्यक्त सेन वेदस्थि, तेव्यक्तम्पूर्णी, भीवारिक, वैक्रियक, बाह्यरक, तेजस भीर कार्यण वे पांच कारीर, भाद स्पर्ण, पांच रस, पांच संवात, पांच वर्ण, अनुकस्य,

१. क्लोकोड्यं म प्रती गास्ति।

परा विहाबीपतिरप्रशस्ता तथा प्रशस्ता च घुगानुगी च ।
स्विरास्थिरी सुस्वर्दुःस्वरी च पर्याश्वीक्वासक्तुर्गगावच ॥१८०
प्रस्वेककायोज्यक्षःपवाविकीतिस्वनावेवसमाह्नुवा च ।
निर्माणकर्मप्रकृतिस्व नीचैगॉर्ज च पञ्चापि झरीरक्याः ॥१८१
संस्थानवद्वं जिक्करीरकाञ्गोपाङ्गं च बद्संहननं द्विमम्बम् ।
हम्तीरपुपानी समये नृपैता द्वासार्थतं च प्रकृतीरयोगः ॥१८२
वेशद्वयोरत्वसरं नरावामायुर्गतिस्वापि स्वानुपूर्वी ।
वातिस्व पञ्चेत्रियक्षकपूर्वा पर्याप्तकारक्यस्वस्वावरो च ॥१८३
सुतीर्थकर्वं सुभगो यक्षः स्थात्कीर्तिस्तवावेयसमुक्कमोत्रे ।
प्रयोवश्वेताः प्रकृतीः समं च हिनस्ति सास्ये समये जिनेन्द्रः ॥१८४
व्ययेतकेव्यः प्रतिपद्य प्राति बोलेक्विभावं नितराववोयः ।
विरावते वारिवरोचमुक्तो निकासु वे कि न क्षक्वी समग्रः ॥१८५
व्यदेकविक्वीवितस्

'भावानां चासु युक्तिरोपेशमिकाबीनामभावात्परं भव्यत्वस्य च भव्यतस्यसमितेच्हककमातन्वती । सम्प्रकत्वावण केवकावनमनाद् वृष्टेश्य सिद्धत्वतः स्यावत्यन्तनिरञ्जनं निवपमं सीक्यं परं विभाती ॥१८६

### उपजातिः

'वाविष्टपान्तारण वाति सौम्य कर्मक्षयानन्तरमूर्व्यमेव । एकेन मुक्तः समयेन मुक्तिवियाप्यमूर्तः परिरम्यमानः ॥१८७

उपचात, परवात, प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगित, शुम, अशुभ, स्थिर, अस्थिर, सुस्वर, दुःस्वर, अपर्याप्तक, श्वासोच्छ्वास, दुर्मंग, प्रत्येक वनस्पति, अयशस्कीति, अनादेय, निर्माण, नीचगोत्र, पांच बन्धन, छह संस्थान, तीन अञ्जोपाञ्च, छह संहनन और दो गम्ध इन बहत्तर प्रकृतियों को अयोग-केवली उपान्त समय में नष्ट करते हैं ॥ १७८-१८३ ॥ उसके पश्चात् वेदनीय के दो भेदों में से कोई एक भेद, मनुष्यायु, मनुष्य गति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, पञ्चिन्द्रय जाति, पर्याप्तक, श्वस, बादर, तीर्थ-कर, सुमग, यशस्कीति, आदेय और उच्चगोत्र इन तेरह प्रकृतियों को जन्त्य समय में एक ही साच अयोगी जिनेन्द्र नष्ट करते हैं ॥ १८४-१८५ ॥ इस प्रकार जिनकी समस्त लेदगाएं नष्ट हो चुको हैं, तथा जो चील के ऐश्वर्य (अठारह हजार बीलमेदों के स्वामित्व) को प्राप्त हुए हैं ऐसे अयोगी जिनेन्द्र अत्यन्त सुर्घोभित होते हैं सो ठीक ही है क्योंकि मेवों के कावरण से रहित पूर्ण चन्द्रमा रात्रि के समय क्या आकाश में सुर्घोभित नहीं होता ? ॥ १८६ ॥

अस्यन्त निरम्बन, निरुपम और उत्कृष्ट मुख को चारण करती तथा भध्यवीयों के समूह की

१, बीपश्रामिकादिभम्यत्वानाञ्च ॥३॥ केवल सम्यक्त्वज्ञानदर्शन निद्धत्वेम्य : ॥४॥ त०सू०व० १०

२. तदनन्तरमूर्वं गण्डत्यास्त्रोकान्तात् ॥५॥

ेपूर्वप्रयोगासियमप्रमुख्यसम्बद्धान्यम् विवन्तसेपात् । यसिस्यभागस्य स्वाविक्तसम्बुद्धानुगस्द्वातं वृथतेः प्रसिविः ॥१८८ सार्वेकविकीवित्रस

'सोम्यानिस्युक्तासम्बद्धान्य के विजेपकासानुषत् बातारिश्वपदीयविक्वितिकायण्येति सस्वैपिभिः । सद्युष्टान्तचतुष्टयं निगरितं पूर्वेदितामा क्रमा-द्वेतुमां परिविधयमाय व पतेः सिद्धप्रवसुर्वापवि ॥१८९

### उपसाविः

<sup>3</sup>वर्गास्तिकायस्य न यास्यमाबासातः पर्रं सिवितुकोत्कलिकाः । वर्मास्तिकायाविविविकास्थावकोक्तमातः पर्रामकवीयाः ॥१९०

उत्कण्ठा को बढ़ाती हुई यह मुक्ति निश्चय से सम्यवस्य केवलकान केवल दर्शन और सिद्धस्य माव को छोड़कर रोप औपशमिक बादि भारतें तथा मध्यत्वमान के अभाद से होती है ॥ १८७ ॥ हे सौम्य ! जो अमृतिक होने पर भी मुक्ति रूप लक्ष्मी के द्वारा आलिक्कित हो रहे हैं ऐसे सिद्ध जीव कर्मक्षय के अनन्तर एक ही समय में लोक के बन्त तक ऊपर की बोर ही जाते हैं॥ १८८॥ नियम से प्रकृष्टता को प्राप्त हुए पूर्वप्रयोग, बसङ्कस्य, बन्यच्छेद तथा संयाविषयति—स्वभाव के कारण मुक्त जीवों की कर्जगति ही होती है।। १८९ ।। हे भार ! कपर कहे हुए गति के चार कारणों का निश्चय कराने के लिये तत्त्व के अभिलाकी पुरुषों ने चुमाबे हुए कुम्भकार के चक्र के समाम, निर्लेष तुम्बीफल के समान, एरण्ड के बीज के समान और अपिन की शिक्षा के समान में नार द्वारास कहे हैं। मानार्य-मुक्त जीव का कर्ष्य गमन ही क्यों होता है ? इसके किये कवि ने पूर्व इस्तोक में पूर्व प्रयोगिद चार हेतु बतकाये ये और इस इक्षेक में उन हेतुओं के चार दृष्टान्त बतकाये हैं। उनका स्पष्ट भाव यह है कि जिस प्रकार कुम्मकार अपने चक्र को बुमाते चुमाते छोड़ देता है पर कुछ सम्म तक वह चक्र संस्कार वहा अपने बाप चूमता रहता है उसी प्रकार यह बीव क्रोक के अन्त में स्थित मोक्ष को प्राप्त करते के किये बनादि कारू से प्रयस्त करता का रहा है। अब वह प्रयस्त कृद जाने पर भी उसी संस्कार से यह जीव क्रपरकी और ही गमन फरता है। पूर्वप्रयोग के किये एक दृष्टान्त हिंडोलना का यो दिया जाता है। दूसरा दूखन्त क्लिंप तुम्नीपक का दिया है। जिस प्रकार सिद्धी के लेग से सहित तुम्बीपाठ पानी में हुवा रहता है उसी प्रकार कर्म के केम से सहित कीव संसार सागर में दूबा रहता है परन्तु मिट्टी का लेप खूदने पर जिस प्रकार तुम्बीफल स्वयं अपर वा जाता है उसी प्रकार कर्मकेव क्ट्रने पर यह बीव स्वयं ऊपर की और यमन करने क्यता है। तीक्या इहान्त एरण्ड के बीज का है जिस प्रकार एरण्ड का जीन फर्की के बन्धन से सुटते ही अपूर की

पूर्वप्रयोगावसङ्ग्रसाप्तण्य क्षेत्रस्य संवितिपरिवामांच्य ॥६॥ २. वावित्रकुकास्त्रकत् व्यपगत्रस्यासाधुवे-वेरण्यीवनप्रवित्वायण्य ॥७॥ ३. वर्षास्त्रिकायानायात् ॥७॥

# वार्किक्षेत्रिकार्

ेक्षेत्रं कार्यवर्धिः स्वित्वं वर्षिः स्वित्वं वर्षिः वर्षे अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति अस् संद्याः वास्यबहुत्वक्रित्यविद्याः वेषस्त्यमीनिः परं सिद्धाः संस्थाः सुन्यिनेयहः वषकात्सीत्रस्वतीसः परः

## माछिनी

विधिवविति विकेत्यस्थानाम्यस्य ससी सवति नवपवार्थान्त्रसस्युक्तवा स्वरंतीत्। विभि सुविहितवोषस्तस्य वेश्विः सम्भगः— दक्षितव इव पदः पद्मक्वोविरेखे ॥१९२ वसन्द्रतिस्वकृतः

विज्ञाय मोक्षपण्यनित्यण जज्ञवर्ती जज्ञाधियं तृष्यित्व प्रजही बुरन्ताम् । जानन्त्रसत्त्रपयसः सरसः प्रदेशं पातुं मुगोऽपि यतते मृगतृष्ठिककां किम् ॥१९३ स्वं ज्यायसे सक्तराज्यमरिक्जयाय प्रीत्या प्रदाय तनयाय बभार दीक्षाम् । क्षेत्रंकरं जिनपति समुपेत्य मक्त्या क्षेत्राय बोडक्सस्कृतृषैः स सार्वंन् ॥१९४

ओर जाता है उसी प्रकार मुक्त जीव कर्म के बन्धन से छूटते हो ऊपर को जाता है। चौथा दृष्टान्त अग्निशिक्षा का है जिस प्रकार अग्निशिक्षा स्वभाव से ऊपर की ओर ही आती है उसी प्रकार मुक्त जीव स्वभाव से ऊपर को ओर ही जाता है।। १९०।।

सिद्धिमुल में उत्कण्डित सिद्ध मगवान् धर्मास्तिकाय का अभाव होने से लोकान्त के आगे नहीं आते हैं। देदीप्यमान ज्ञान के धारक—सर्वंत्र देव लोकान्त के आगे के क्षेत्र को धर्मास्तिकाय अदि ज्ञब्यों का अभाव होने से अलोक कहते हैं ॥ १९१ ॥ उत्तम नयों के ज्ञाता आचार्यों ने वर्तमान और भूतकाल का स्पर्श करने वाले दो नयों के बल से सिद्धों में क्षेत्र, काल, चारित्र, लिङ्ग, गित, तीर्थ, अवगाहना, प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध, ज्ञान, अन्तर, संख्या और अल्पबहुत्व इन बारह अनुयोगों से भेद कहा है ॥ १९२ ॥ इस प्रकार जिनेन्द्र मगवान् समा में उस चक्रवर्ती के लिये विधिपूर्वंक नो पदार्थों का स्पष्ट कथन कर चुप हो गये। जिस प्रकार सूर्यं की गो—किरणों से विकास को प्राप्त हुआ कमल सुक्षोभित होता है उसी प्रकार उन जिनेन्द्र भगवान् की गी—वाणी से ज्ञान को प्राप्त हुआ प्रविमित्र चक्रवर्ती सब और से सुशोभित होने लगा ॥ १९३ ॥

तवनन्तर पूर्वोक्त प्रकार से मोक्षमार्ग को जानकर चक्रवर्ती ने जिसका परिणाम अच्छा नहीं उस चक्र रूप कथ्मी को तृष्य के समान छोड़ दिवा सो ठोक ही है क्योंकि स्वच्छ वरू वाले सरोवर के स्थान को जानने बाला मृग भी नया मृगतृष्णा को पीने के लिये वस्त करता है ? अर्थात् नहीं करता ।। १९४ ।। इसने अरिक्वय नामक ज्येष्ठ पुत्र के लिये प्रीतिपूर्वक वपना समस्त राज्य

१. क्षेत्रकाळगतिस्थितीर्ववरित्रप्रस्येशनुद्धज्ञानामगाहगान्तरसंस्थाल्पबहुवचनः साध्याः ॥१॥ तक्षचन्त्र- १०

### मासमारेणी

मनसि प्रकार निवास खुदं विविधा साम् स्पात्तकार घीरम् । मवि मन्यजनस्य बस्सस्टरमस्ट्रियमित्रः त्रियमित्रता प्रयस्तः ॥१९५

### रपदाति:

अवायुरन्ते तपसा तनुत्वं तनुं स माता विविना विहाय । करूपं सहस्रारममस्पपुण्यैः स्वैराजतं वाजतमाय क्षेत्रैः ॥१९६ **भार्**लविकी**डितम्** 

तत्राष्ट्रादशसागरायुरमरस्त्रीकां मनोबल्कभो हंसाकु रुवकाह्मये प्रसुवितस्तिष्ठम् विमाने परे। बालामात्मतन्त्वा रिचरया सूर्वप्रभां ह्रेपयम् विव्यामष्टपुणां बभार सुचिरं सूर्यप्रभः संवदम् ॥१९७ इत्यसगकृते वर्द्धमानचरिते सूर्यप्रभसंभवी नाम पञ्चवशः सर्गः समाप्तः

वोडशः सर्गः

उद्गतास्मदः

वय नाकसोस्यमनुभूय यहविधमन्त्रिस्यवैभवम् । सङ्गरहितभवतीर्यं च स त्वमभूरिह प्रकृतिसौन्यनन्दनः ॥१

देकर तथा भक्ति पूर्वक क्षेमंकर जिनेन्द्र के समीप जाकर आत्मकल्याण के लिये क्षोस्टह हजार राजाओं के साथ दीक्षा घारण कर ली।। १९५ ।। वात्सस्य गुण के कारण पृथिवी पर अव्यवनों की प्रिय मित्रता को प्राप्त हुए प्रियमित्र मुनि ने मन में विशुद्ध शान्ति को वारण कर विविध प्रकार का कठिन सम्यक् तप किया ।। १९६ ।। बायु के अन्त में वे तप से कुशता की प्राप्त हुए सारीर की विधिपूर्वंक छोड़ कर अपने तीव्र पुण्य से अजित तथा खेद से विजित सहस्रार स्वर्ग को प्राप्त हमा ॥ १९७॥ वहाँ, जिसको अठारह सागर प्रमाण आयु थी, जो देवाजुनाओं के हृदय को प्रिय था, जो हंसचिह्न से सहित रचक नामक उत्कृष्ट विमान में बड़ी प्रसन्नता से स्थित गा. तथा अपने शरीर की सुन्दर प्रभा से जो प्रातःकाल के सूर्य की प्रभा को लिंगत कर रहा या ऐसा वह सुर्यप्रभ देख चिरकार तक अणिमा महिमा आदि आठ गुणों से सहित विन्य सम्पदा-स्वर्ग की विभृति को बारण करता रहा ॥ १९८॥

इस प्रकार असम कवि कृत वर्द्धमान चरित में सूर्यप्रभ देव की उत्पत्ति का वर्णन करने बाका पन्त्रहर्वी सर्ग समाप्त हवा।

# सीख्यूना सर्ग

अयानन्तर तुं अचिन्त्यवैभव से युक्त वाना प्रकार के स्वर्ग सम्बन्धी सुख भोग कर किसी जासकि के विना वहाँ से अवतीर्ण हुवा तथा इस एवेदातपत्रा नगरी में प्रकृति हे सीम्स नन्त्रत

## वर्षमानपरितम्

वपुरावचद्विविचनाशु विकह्दि कर्मपानतः ।

सेव इत्र निवित वायुवशात् परिवन्श्रमीति पुत्रमे भवीवश्री ॥२

पुत्रमेन बुकंसमवेहि गरममिनाशि वर्गनम् ।

पेन सहितमिवराय पतस्तपुर्पेति मुस्किरिय मुस्किरमंना ॥३

सप्तः च क्रम सन्नु तस्य नगति स विवा पुरःसरः ।

गुप्तिपिहितदुरितागमनं भववीतये भवति यस्य विद्यतम् ॥४

घनक्रमूक्तमिष नाम तर्शम्य महामतङ्गाः ।

मोहमिक्किमिवराय पुमान्स भनिक्त यः प्रशमसंपवा पुतः ॥५

वववोधवारि शमकारि मनसि शुवि यस्य विद्यते ।

क्राम्तअगवपि न तं बहुति ह्रवमध्यमन्तिरिव मन्त्रयानलः ॥६

शाम्तिधनतरतनुत्रभृतो वत्रशिक्तमौक्रपरिश्वतास्यनः ॥७

सुतपोरणे मुनिनृपस्य दुरितरिपुरुद्धतोऽपि सन् ।

स्यातुमपि न सहते पुरसो नहि दुकंयोऽस्ति 'मृतपोऽवलन्वनाम् ॥८

नाम का राजा हुआ ॥ १ ॥ जिस प्रकार वायु के वश से, मेघ आकाश में इचर-उघर परिभ्रमण करता है उसी प्रकार कर्मोदय से यह पुरुष जल्दी-जल्दी नाना प्रकार के शरीर की ग्रहण करता और छोड़ता हुआ संसार रूपी समुद्र में परिभ्रमण कर रहा है ॥२॥ क्योंकि जिस सम्यग्दर्शन से सहित बीव को मुक्ति भी युक्ति के मार्ग से शेष्ट्र ही प्राप्त हो जाती है उस उत्कृष्ट अविनाशी सम्यग्दर्शन को तूं पुच्य के लिये दुर्लंग समझ । भावार्य-मोक्ष प्राप्त कराने वाला अविनाशी तथा उत्कृष्ट सम्य-ब्द्रंन इस जीव को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है ॥३॥ निश्चय से संसार में उसी मनुष्य का जन्म सफल है तथा वही ज्ञानियों में अग्रसर है जिसकी कि गुप्तियों के द्वारा पाप के आगमन को रोकने बाली जेष्टा संसार का नाश करने के लिये होती है।। ४।। जिसकी जड़ बहुत गहरी जमी है उस बुका को भी जैसे महान् मदमाता हाथी नष्ट कर देता है उसी प्रकार जो मनुब्य प्रशमगुण रूपी संपदा से सिहत है वह समस्त मोह को शोध हो नष्ट कर देता है ॥ ५॥ जिस प्रकार सरीवर के मध्य में स्थित मनुष्य को अग्नि नहीं जलाती है उसी प्रकार जिसके मन में शान्ति को उत्पन्न करने वाका उज्ज्वक सम्यग्नान रूपी जल विद्यमान है उसे समस्त जगत् पर आक्रमण करने वाली भी कास्त्रस्ति नहीं जलाती है। भावार्थ-धर्माप काम रूपी अस्ति समस्त जगत् को संतप्त करने वाकी है तो भी सम्यक्तानी जीव को वह संतप्त नहीं कर पाती ।। ६।। जो संयमरूपी हाथी पर सवार है, निर्वेल शान्ति क्यी वास्त्र से सुवोभित है, क्षमा रूपी अत्यन्त सुदृढ़ कवच को घारण करता है, तथा वत-बीक रूपी मौछ वर्ग के द्वारा जिसकी आत्मा सुरक्षित है उस मुनि रूपी राजा के आये समी-चीन तप रूपी रण में पाप रूपी शत्रु उद्ग्रह होने पर भी खड़ा रहने के लिये भी समर्थ नहीं है सो कीक ही है क्योंकि सुताप का आलम्बन करने वाले मनुष्यों के लिये कोई भी दुर्बंय नहीं होता है

रे. सुनवाबकन्यिमाम् म०।

वृवशीकृताकृष्ट्वयस्य समनिष्ठत्वेष्ट्रस्ययः ।
कैम्परित्रवरितस्य साः विविद्येष पुरित्रद्रश्यः व विवते ॥५
'भूतिवर्यप्यस्तमेष विववनिर्द्यस्य वेदितः ।
सम्विद्यम्पर्यस्तमेष विववनिर्द्यस्य वेदितः ।
सम्विद्यम्पर्यस्य समवेदि केम्पर्यः ॥१०
ममुत्रभूता युत्तिरारं विव्यवनित्रस्य समोनुवरः ।
स्य श्रि शिक्तर्राम्पर्यस्तिष्यस्य समोनुवरः ।
सुत्रवायपम्पर्द्रतमित्रस्यकृतिषयुगं सुवुर्णसम् ।
स्ति नम्बन्यस्य समुवीर्यं सुविदित्रस्रीतस्यक्रमम् ।
स्य तम्बन्यस्य समुवीर्यं सुविदित्रस्रीतस्यक्रमम् ।
स्य तम्बन्यस्य समुवीर्यं सुविदित्रस्योतस्यम् तस्यवेदिते ॥१३
स समन्युवाम् शुचि तस्य स्थानभवनार्यं सम्बनः ।
सम्यस्यित्रस्य स्थान गरुक्तस्यक्षित्रस्यस्यस्य सम्बनः ।

॥ ७-८ ।। जिसने इन्द्रियों और मन को मच्छी तरह क्या में कर किया है, जिसने प्रशमगुण के द्वारा मोह की सम्पदा को नष्ट कर दिया है, तथा जिसका चरित बीनता से रहित है ऐसे सत्पुरुव के किये क्या दूसरी मुक्ति इसी जगत् में विश्वमान नहीं है ? ॥ ९ ॥ जिस प्रकार रण के अवस्तान में अब से विद्वास मनुष्य का तीक्ष्ण शहर मी निष्फक होता है उसी प्रकार बाचरण के विषय में विषयासक मनुष्य का देवीप्यमान श्रुतज्ञान भी मात्र निष्फल होता है ऐसा जानी । भावार्य-जो सनुष्य शास्त्र का बहुत मारी ज्ञान प्राप्त करके भी तदनुसार चेष्टा करने में असमर्थ है उसका वह छास्य आस निष्फल हो है।। १०।। जिस प्रकार अमृतसादी, देवों के द्वारा सम्मानित तथा अन्यकार को नष्ट करने बाली चन्द्र किरण से कमल विकास को प्राप्त नहीं होता है उसी प्रकार समृत के समान क्षानन्ददाधी अथवा मोक्ष का उपदेश देने वाली, विद्वानों के द्वारा पूजित तथा ब्रह्मानान्यकार की नह करने वाकी मुनिवाणी से पृथिवी पर दूरभव्य जीव प्रतिबोध की प्राप्त नहीं होता ॥ ११ ॥ बद्धत, अचिन्तनीय नाना प्रकार के गुणों से सहित तथा अत्यन्त वृक्षंत्र मुनिवचन को रस्त के समान कानों में भारण कर-सुन कर मन्य जीव जगत में इतक्रस्यता को प्राप्त होता है। भावार्य-जिस प्रकार बारवर्यकारक, नाना प्रकार के अचिन्तनीय गुणों से युक्त दुलंग रत्न की भनुष्य अपने कानों में पहिन कर संसार में झतकरवता का बनुषव करता है उसी प्रकार मृतियों की दुर्शंव वाची को सुनकर भव्य जीव संसार में कृतकृत्यता का सनुभव करता है—अपने जीवन की सफ़्स मानता है ।। १२ ॥ इस प्रकार वयविश्वान करी नेय से सहित पुनियान, तस्वज्ञानी नम्बन के लिये उसके पुर्वेष्ट तथा मोख तत्व का भी स्रष्ट कवन कर चुप हो गये।। १३ ॥

जन मृथिरात के बचनों का निक्त्य कर हुत से उठकार आंधुओं को प्रकट करता हुता सम्बद्ध राजा, उस जन्मकान्त गणि के समाम हुताजित हो रहा था जो चन्त्रमा की किरणस्त्रकी है

१. म मही प्रवासीकाववाचीः क्लोकसीः कमसेदोऽस्ति ।।

प्रणिपस्य भौलितद 'बद्धमुकुलितकरात्रपरूकवः । अक्तिविसर पर्जिद्धतनुर्मुनिसित्यवोचत वचो महीपतिः ॥१५ विरला भवन्ति मुनयोऽथ विनतजनताहिताय थे। विज्ञमणिगणवितानमुची विरहास्य ते जगति वारिवाहिनः ॥१६ विरलाः कियन्त इह सन्ति लसदबिधवोषलोचनाः । रत्नकिरणपरिभिन्नजरूरथलसंपदः प्रविरका जलाशयाः ॥१७ भवतः करिष्यति वचोऽद्य मम सफ्कमीश जीवितम् । अस्तु नियत्तिमयदेव परेः किमुदोरितैविफलमप्रियेस्तव ॥१८ अभिषाय धोरमिति वाचमवनिपतिराविशस्त्रतम् । वर्मेहरमितविनीतमिलामवितुं तमम्बुनिषिवारिवाससम् ॥१९ सह नन्दनः श्रियमपास्य दशशतदशक्षितीदवरैः । प्रोष्ठिरुमूर्नि नु जगत्प्रथितं तमिश्रप्रणम्य समुपाददे तपः ॥२० श्रुतवारिषि द्वयधिकपङ्क्तिविलसदमलाङ्गवीचिकम् । तूर्णमतरबुरबुद्धिभुजा बलतोऽङ्ग बाह्यविविधभ्रमाकुलम् ॥२१ मनसा भूतार्थमसङ्करस विषयविमुखेन भावयन् । तप्तुमसुकरमुपाकमत कमतो द्विषडि्वधमनुसमं तपः ॥२२

संगत है तथा जिससे जरू की बूँदें टपक रही हैं।।१४।। जिसने मुकुलाकार हस्ताग्र रूपी पल्लवों की मुकुट तट पर लगा रक्खा था तथा जिसका शरीर भक्ति के समूह से व्याप्त था ऐसे राजा ने मुनि की नमस्कार कर इस प्रकार के वचन कहे।। १५ ।।

जो नम जन समूह के हित के लिये चेष्टा करते हैं वे मुनि विरले हैं और जो नाना प्रकार के रत्नसमूह की वर्षा करते हैं वे मेथ भी जगत में विरले हैं ॥ १६ ॥ जिनके अवधिज्ञानकपी नेत्र सुघोभित हो रहे हैं ऐसे मुनि इस संसार में कितने विरल हैं सो ठीक हो है क्योंकि रत्निकरणों से जल यल की संपदा को ज्याप्त करने वाले जलावय अत्यन्त विरल ही होते हैं ॥ १७ ॥ हे ईवा ! आपका वचन आज मेरे जीवन को सफल कर देगा इसना ही कहना पर्याप्त हो, निष्प्रल कहे हुए जापके असुहाते अन्य वचनों से क्या प्रयोजन है ? भावार्य—आपको अपनी प्रशंसा के वचन अच्छे नहीं लगते इसलिये उनका कहना निष्फल है इतना कहना ही पर्याप्त है कि आपके वचन सुनकर आज मेरा जीवन सफल हो गया ॥१८॥ इस प्रकार के वचन बड़ी घीरता के साथ कहकर राजा नम्बन ने कवच को घारण करने वाले, अत्यन्त विनीत पुत्र को समुद्रान्त पृथिवी की रक्षा करने की आजा दी ॥ १९ ॥ तदनन्तर दश हजार राजाओं के साथ राजकक्षनी का परित्याग कर नम्बन ने उन जगत्प्रसिद्ध प्रोष्ठिक मुनि को प्रणाम कर तप बहुण कर लिया—जिनदीक्षा छेली ॥ २० ॥ जिसमें द्वादशाञ्चकपी निर्मल लहरें सुघोभित हो रही हैं तथा जो अञ्चाद्यकपी नाना मेवरों से युक्त है ऐसे अत्वन्यी सागर को उन्होंने अपनी विधाल बुद्धिकपी मुजा के बल से शोध ही तर किया। मावार्य—वे सीध ही द्वादशाञ्चभुतज्ञान के पारगामी हो गये ॥ २१॥ वे विषयों से पराक्रमुख

१. नम्र मण् । २. परिवद्ध मण् बण् ।

गहरात्मर्हि 'पांडकीत्यमनपिमतरागद्वान्तमे । न्यानपठनसुस्रसिद्धिकरं प्रयक्तीऽकरीयगत्रमं पुनिश्चित म् ॥२३ विभिवत्त्रज्ञामरचितर्कपरिचितिसमाचितिहरे । सरवसमस्मवसम्बद्ध मुनिनितमोक्तनं विपन्नपौत्रकार सः ॥२४ अरमस्तुषः सस् हुशोऽपि युलिए सिस्वी विसर्पणम् । हित्रिभवनगमनोचितवा विविवस्त वृत्तिवरिसंख्यया परम् ॥२५ प्रविषाय विष्युरसमीक्षमविक्रामिक्राक्षकापसः । क्षीमविसरजनकानि सवा मनसी वरीय केलु कारगानि सः ॥२६ स परेव्यजन्तुवधकेषु विहितश्चयगासनस्थितिः। ष्यानपरिचितिचतुर्पेषरवसरकार्यभभवर्त्समर्थयीः ॥२७ स तपे तपोभिरभिद्धर्यमचलप्रतिरास्त पुःसहे । त्वक्तनिजतनुरुवेर्महतः किमिहास्ति किञ्जिदि तापकारणम् ॥२८ तरुमूलभावसददश्रधमबळ्यबुक्तवारिनिः । सिस्ततनुरिय नभस्यकलं क्षमिनामहो चरितमञ्जूतास्यदम् ॥२९ क्रिकाराणमे बहिरकेत निशि शिक्षिरपातशीयणे । भीतिविषहितसमाचरणः किमु हुक्करेऽपि परिमुह्यति प्रभुः ॥३०

उत्कृष्ट तप तपने के लिये तत्पर हुए। ॥ २२॥

वे आत्मदृष्टि होकर लौकिक फड़ की तुष्णा को छोड़ते हुए अनिष्टराग की शान्ति के छिने ध्यान और अध्ययन की सुख से सिद्धि करने वाले नियमित तप की बड़े प्रयत्न से करते थे ॥ २३ ॥ चित्र के द्वारा आगम के अर्थ की बार-बार भावना करते हुए क्रम से बारह प्रकार के कठित तथा जागरण, श्रुताभ्यास और समाधि की सिद्धि के लिये निर्दोष आत्मबल का अबलम्बन लेकर वे निर्मे अबुद्धि मुनि विधिपूर्वक कनोदर तप करते थे ॥ २४ ॥ वे मुनि कृश होकर मो दी तीन घर तक जाने से नियम से सहित वृत्तिपरिसंस्थान तप के द्वारा विधिपूर्वक श्रुषा और अस्यधिक प्यास के अधिक विस्तार की निक्चय से रोकते थे ॥ २५ ॥ गरिष्ठ रस का परित्याग कर जिल्होंने निज्ञा बीर इन्द्रियों की चपलता को जीत लिया था ऐसे वे मुनि मन के क्षोभसमूह को उत्पन्न करते बार्क कारकों को सदा निश्चम से रोक्टो थे ॥२६॥ समर्थ मुद्धि को भारण करनेवाले वे मुनि, ध्यान के परिचय तथा ब्रह्म वर्ष वत की रक्षा के किये जीव अन्तुओं के वध से रहित स्थानों में क्षयन, आसन और स्थिति को करते थे।। २०॥ अचक भैर्य को धारण करनेवाले वे मुनि दु:सह शीवन म्हतु में तथों के द्वारा सूर्य के सम्मूख बैठते थे सो ठीक ही है क्योंकि जिसने अपने शरीर से राम कोड़ दिया है. ऐसे महापुरुष के संताप का कारण इस लोक में ज्या कुछ भी है ? अर्थात सही है ॥ २८॥ सावन के महीने में बहुत बड़े नेवमण्डल के द्वारा छोड़े हुए वरू से संवर्ष उनका श्रारीर भींग बाता था तो भी वे वृक्ष के नीचे निवास करते ने सी ठीक ही है क्योंकि मुनियों का चरित्र मारमर्थं का स्थान होता ही है ॥ २९ ॥ जिनका जाभरण भव से रहित वा ऐसे वे पृति हिनपास

वारगंग वृष्टिवंचा स्थाताचा वृष्टफर्ल म० । २. सुनिश्चितः व० । ३. रिति म० । ४. वृक्ष म० ।

परमान्तरं च स चकार निकाममतिकातस्यः ।
व्यानिनगतान्ययनप्रभृति, त्रिपुतिभृतन्तृरिसंवरः ।।३१
तथ कारणानि परिवोधनिकादतरधीरभावमद् ।
तीर्थकर्श्वपुरुनाम्न इति प्रगतानि वोश्वविधाः स मावनाः ।।३२
समभावयत्यवि जिनेन् परिविधिति विश्वस्य ।
जातविपुरुवृतिरचित्रतः स चिराय दर्शविश्वस्य ।
जातविपुरुवृतिरचित्रतः स चिराय दर्शविश्वस्य ।।३३
अपवर्गकारणप्रवार्थपरिचित्रतभक्तिस्वितः ।
नित्यमपि विनयमप्रतियं स गुक्वतिष्ठिपविनिष्ठितावरम् ।।३४
प्रययाम्बभूव परिजृतिमनस्विधिका समाचिना ।
क्रीस्वृतिपरिवृत्रेषु सदा स परं स्रतेष्वनित्रितावरम् ।।३५
समभावयभव पदार्थविधिकचनवाद्मयं सदा ।
तत्वनिस्रक्रवगतः सक्तं हत्वाक्त्रमेशत पुरःस्थितं यथा ।।३६
स्वितिः कथं व्ययनयामि भवनहनतो दुरन्ततः ।
नित्यमवक्तस्यतोऽस्य वर्तिविमस्य रस्तिविमस्य वर्गिविमति वेयमास्थिता ।।३७

से भयंकर शीत ऋतु का बागमन होने पर रात्रि में बाहर सोते थे सो ठीक ही है क्योंकि समर्थ पुरुष क्या कठिन कार्य में भी मोह को प्राप्त होता है? अर्थात् नहीं होता ॥ ३० ॥ तीन गुप्तियों के हारा बहुत भारी संबर को घारण करने वाले वे मूनि आलस्य रहित होकर घ्यान विनय तथा स्वाध्याय बादि उत्कृष्ट तथा अनुपम अन्तरक्ष तप को करते थे ॥ ३१ ॥

तदनन्तर उत्कृष्ट ज्ञान के द्वारा जिनकी बृद्धि अत्यन्त निर्मल थी ऐसे उन मुनि ने तीर्थंकर प्रकृति नामक उत्कृष्ट नामकर्म के प्रसिद्ध कारण भूत सोलह भावनाओं का चिन्तवन किया ॥३२॥ जिनेन्द्र भगवान के द्वारा चले हुए मार्ग में जिन्हें बहुत भारी श्रद्धा उत्पन्न हुई थी, जो कभी विचिल्ति नहीं होते वे तथा जो देदीप्यमान बृद्धि से सिहत थे ऐसे उन मुनि ने मोक्ष प्राप्ति के क्रिये चिरकाल तक दर्शन विश्विद्ध मावना का चिन्तवन किया था ॥ ३३ ॥ मोक्ष के कारणभूत पदाचौं में उत्पन्न होने वाली भक्ति से विभूषित वे मुनि सदा ही गुरुओं में अत्यविक आदर के साथ अनुपम विनय को स्थापित करते थे ॥ ३४ ॥ शोलक्यी बाड़ो से चिरे हुए वलों में सदा निरतिचार प्रवृत्ति करते हुए वे मुनि निर्दोष विधि से युक्त समाधि के द्वारा अच्छा तरह गुप्तियों को विस्तृत करते थे ॥ ३५ ॥ वे नव पदावौं का विधि पूर्वक कथन करने वाले आगम की सदा मावना करते थे और समस्त जनत् के संपूर्ण तत्त्व को निःशक्त होकर ऐसा देखते थे मानों उनके सामने ही स्थित हों ॥ ३६ ॥ वे स दुरन्त संसार करने बदले से अपने आपको किस तरह दूर हटाऊं इस प्रकार का निरन्तर विचार करने वाले उन मुनि की निर्मल बृद्धि संवेग भाव की प्राप्त हुई की ॥ ३७ ॥

व. कुशावनाः म०। २. परिविरणिते म०। ३. विशुद्ध म०। ४. समाधि म०। सम् आवी वस्य सं सवासूतं, समादि वेगस्य विशेषणं संवेगमित्यवः।

; t

स्त्राणि स्वकीवनगरीतंगारीत्रियानस्त 'मस्यात् ।
कीवासमानि वर्ष कुमी सुविद्यान विशेषमुक्तिव्यक्तिः शहि 
विशेषमुक्त वीर्वनसम्बद्धाः सः अवस्त्राचितः ।
वाधिनियममुक्ताः स्वत्राच्याः व्यवस्त्रादि स्वाच्याः न कः ॥३९
स समायो समाय भेगम्भीतं वृद्धिः च कारणे प्रदम् ।
वैर्यमयपापनार्थनिर्विद्यम्भीतं कृष्णमुक्तिरोऽपि माणवा ॥४०
युविनो चनार स वर्षेषु नियुग्तर्थाः असिक्तिम्भू ।
स्ववस्त्राचकममतोऽपि सवा वर्तते परोपक्तिये कृ सक्यनः ॥४१
स बहुभृतेव्यच वित्रेषु युष्युः च वर्षा समायवे ।
मायविद्यानसूब्येन सत्तो विद्याम् विव्यक्तिम्ब्राते ।।४२
वनपेतकासम्य चर्षु नियमविधिम्बर्धारेभवाः ।
सारविद्यानस्त्राचनम्भीतं हित्रोचतेष्यस्तरावसम्बद्धते ।१४३
वरवाङ्गवेन तपता च विवयतिस्वर्थया सद्या ।
सर्ममनवरतमुक्यवस्तनसम्बद्धय सामुरकरोत्प्रभावनाम् ॥४४

तुष्णा रहित बुद्धिवाले उन मुनिराज ने अपने आपके द्वारा स्वकीय धनका भी निरन्तर त्याम कर दिया था। सो ठीक ही हैं क्योंकि मुक्तिमार्ग को जानने वाला मनुष्य हुदय में छोभ के कल को भी कैसे कर सकता है ? भावार्य-बाह्य पदार्थों का त्याग तो वे पहले हो कर चुके वे परन्तु अब जिल आभ्यन्तर पदार्थों में उनकी स्वत्व बुद्धि थी उनका भी उन्होंने त्यान कर विया था इस तरह वे वे शक्तितस्त्याग भावना का सदा चिन्तवन करते थे ।।३८।। वे तपोधन अपनी शक्ति न खिपाकर अनुपम तप करते थे सो ठीक ही है क्योंकि आगे होने बाले असाधारण सुख की इच्छा से कौन बुद्धि-मात् मनुष्य यथाशन्ति उद्योग नहीं करता है ? ॥ ३९ ॥ वे मेदक कारण के उपस्थित होने पर अपने आपको सदा अच्छी तरह समाहित रखते थै-समाधि को भावना रखते थे अथवा ठीक ही है क्योंकि पदार्थ की यति को जानने वाला मनुष्य कड़ में पढ़ा हुआ भी धैर्य को नहीं छोड़ता है ।१४०।। अस्यन्त निपुण बृद्धि को भारण करने वाले वे मुनि नृणीवनों को रोग होने पर उनका प्रतिकार करते थे अर्थात् वैयावृत्य मावना का पालन करते थे सो ठीक ही है क्योंकि जिसने सबसे समता बुद्धि छोड़ दो है ऐसा सण्डन भी सदा परोपकार के लिये प्रयस्त करता है।। ४१ ।। तदनन्तर निर्दोध चारित्र का पालन करने वाले वे मुनि भाव पूर्ण निर्मेख हुदय से बहुखूत, अहँन्स, आचार्य संघा प्रवचन में सदा उत्कृष्ट मक्ति को विस्तृत करते ये ॥ ४२ ॥ उसके पश्चात् वे छह आवश्यक कार्यो में-समता, बन्दना, स्तृति, प्रतिक्रमण, स्वाष्याम और कामोत्सर्गे इन छष्ट जवहम करने मोग्य बावी में यशासमय उश्रत रहते थे सो ठीक ही है क्योंकि समस्त पदार्थी का निमंश शान प्राप्त करने बाले बारपहिल के उद्यमी मंतुष्य मानस्य भावको चारण नहीं करते ॥ ४३ ॥ उत्कृष्ट मागम ज्ञान है, तप से सुवा जिलेन्द्र गराबात की पूजर से निर्न्द्धर बर्ने को जन्मवल करते हुए वे जुनि सदा कर

१. मारमना स्थमन् मं । २. मतिमानि वस्वदि म ।

अधिसान्यधारमिन सातमसुकरतरं घणागमम् ।

ज्ञानिनिधरि चरन्युतयः सहयमंसु प्रकृतिवत्सकोऽभवत् ॥४५
कनकावको परिसमाप्य विधिवविष रत्नमाकिकाम् ।
सिह्विकसितमुपावसवप्युरमुक्तये तवनु मौक्तिकावकीम् ॥४६
वण भव्यधातकगणस्य मुवनविरतं प्रवर्द्धयन् ।
ज्ञानजकशनितपायरबाः शुशुने सवा मुनि 'नभस्यवारिवः ॥४७
वपरिप्रहोऽपि स महाद्धरभवदमकाकुभागिष ।
शोधतनुरतनुषीश्च वशी विभयोऽपि गुपिसमितिप्रवर्तनः ॥४८
विमतसमामृतजलेन मनसि निरवापयस्यरम् ।
ज्ञोषशिकावधिविक्यमहो सन् कौशकं सकलतस्यवेविनाम् ॥४९
भनसो निराकुरत मानविष्युचितमार्थवेन सः ।
ज्ञानककिति तदेव परं शतबुद्धयो हि यमिनां प्रचक्षते ॥५०
विप जातु न प्रकृतिसौन्यविशव हृदयः स मायया ।
प्रापि विमकशिशरांश्वाचयः समवाप्यते किमु तमिलया शशी ॥५१

को प्रभावना करते थे ॥ ४४ ॥ तलवार की घार के समान तीक्ष्ण अत्यन्त कठिन सुतप का आगम के अनुसार आचरण करते हुए वे मुनि ज्ञान के भाण्डार होकर भी सहधर्मी जनों में स्वभाव से बस्सल—स्नेह युक्त रहते थे ॥ ४५ ॥

तदनन्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त करने के लिये उन्होंने कनकावली व्रत को विधिपूर्वक समाप्त कर रत्नावली, सिंहनिष्क्रीडित और मौक्तिकावलीवत के भी उपवास किये थे।। ४६॥ इस प्रकार जो भन्य जीव रूपी चातक समृह के हर्ष को निरन्तर बढ़ा रहे थे तथा झानरूपी जल के द्वारा जिन्होंने पाप रूपी घूलि को शान्त कर दिया था ऐसे वे मुनि रूपी भाद्रमास के मेच सदा संशोभित हो रह थे।। ४७।। वे मुनि परिग्रह से रहित होकर भी महर्दि—बहुत सम्पत्ति से सहित (पक्ष में बड़ी बड़ी ऋदियों से युक्त ) थे, निर्मल शरीर से युक्त होकर भी क्षीणतनु—दुर्बल (पक्ष में तपइचरण के कारण क्षीण शरीर ) थे, विशाल बृद्धि के घारक होकर भी वशी—पराधीन ( पक्ष में जितेन्द्रिय ) थे, और निर्भय होकर भी गुप्ति समिति प्रवर्तन-रक्षा साधनों के समृह की प्रवर्तान वाले ( पक्ष में तीन गुप्तियों और पांच समितियों का पालन करने वाले थे ।। ४८ ॥ उन्होंने मन में विद्यमान तीत्र क्रोधारिन को अपरिमित क्षमा रूपी अमृत जल से बुझा दिया था सो ठीक ही है क्योंकि समस्त तस्वज्ञानियों की कुशलता निश्चय से अविनत्य होती है ॥ ४९ ॥ उन्होंने उचित मादंव धर्म के द्वारा मन से मानरूपी विष का निराकरण किया था सो ठीक ही हैं क्योंकि बुद्धिमान मन्त्य मृतियों के ज्ञान का बही उत्कृष्ट फल कहते हैं। भाषायें--मान नहीं करना ही मृतियों के ज्ञान का फल है ऐसा बुद्धिमान पुरुष कहते हैं ।। ५०।। जिनका हृदय स्वधाव से सीम्य और स्वच्छ या ऐसे वे मुनि कभी भी माया के द्वारा प्राप्त नहीं किये गये थे सी ठीक ही है क्योंकि निमैंस और शीतल किरणों के समूह है सहित चन्द्रमा क्या कभी अविरी रात के द्वारा प्राप्त किया जाता

१. शुनिर्नमसीव वारिषः ४०। २. मनसा म०।

है ॥ ५१ ॥ जिनके हृदय में अपने शरीर में भी रञ्चगात्र इच्छा नहीं थी उन्होंने कोड क्यी सात्रु को जीत किया इसमें बुद्धिमानों के किये आश्चर्य का क्या स्थान था ? अर्थात् कुछ भी नहीं अ५२॥ जिस प्रकार अर्थन्त उच्च्यक कन्त्रमा की किरणें ऊंचे स्पृतिकायक को प्राक्तर सुकोशित होती हैं उन्नी प्रकार अज्ञानान्वकार को नष्ट करने वाले मुनि गुणों के समूह उन अतिश्रव विभंक मुनिशाल को पाकर सुकोभित हो रहे थे ॥ ५३ ॥ जिस प्रकार थोड़ी अड़बालें कीर्ण वृक्ष को बायू बड़के उन्नाइ बालती है उसी प्रकार परिवृद्ध रहित सम्प्रक कावरण के भारक उन उदार बुद्धि सुनिशाल ने मूह को वह से बिल्कुल हो उन्नाइ बाला था ॥ ५४ ॥ जात्मा में स्थित समस्त कर्मसूल को ठाप के द्वारा क्लावे हुए भी वे मुनि स्वयं रञ्चमात्र भी ताप को प्राप्त नहीं हुए थे सो ठीक हो है क्योंकि यही एक बादवर्ग है अन्य कुछ नहीं ॥ ५५ ॥ वे अबित से सम्रोकृत मनुष्य पर संतोध नहीं करते थे, भन्न पर क्रीय नहीं करते थे और अपने अद्भागी मुनिवनों पर राग नहीं करते थे सो ठीक ही है क्योंकि सल्यमी का सम्भाव ही रहता है ॥ ५६ ॥

वाण्ति क्यो संपदा में रिवार उन मुनिराब को प्राक्षर तप भी बुबोमित हो रहा था सो ठीक ही है नमों कि शरद बात में निर्माण आकाम को आग्न कर बना सूर्य का विश्व बुबोमित नहीं होता? ॥ ५७ ॥ वे सरपाना पुन्तह परीवह के कारण औं अपने की है विश्ववित नहीं हुए वे से ठीक ही है क्यों कि अवकर बायू के हारा दाजित होने पर भी अनुत क्या तर को सक्त कुन करके वाता है । ५८ ॥ विश्व प्रकार करत काल में अधिक तथा बाहुत रच को सर्थने वाली जिस्में क्यांना

To the second se

विसकासयं तसुपगम्य विरहितिषयोऽपि वानवाः । धर्मसमुपमसुदा वसुद्धः शमयोग्मृपानपि न कि वयाईचीः ॥६० स्वमतार्थसिद्धिमभिवीक्य तमभवतः भव्यतंहितः । पुष्पभरविनतचृततक्नं परीयते किम्नु मुदाकिमालया ॥६१ इति वासुपूष्यजिनतीर्यमुक्गुष्पणैः प्रकाशयन् । सम्यगकृत स तपः परमं विरकालमन्ययतिभिः सुवृश्वरम् ॥६२

### उपजातिः

भषायुरन्ते ससु नासमेकं प्राधोपवेशं विधिना प्रपद्य । ज्यानेन म्येंधम्येंण विहाय विश्वये प्राणान्युनिः प्राणतमाप कल्पम् ॥६३ पुष्पोत्तरे पुष्पसुगन्धिवेहो सभूव वेषाधिपतिविमाने । तस्मित्रसौ विश्वतिसागरायुर्नाप्नोति क् भूरितपःफलेन ॥६४

## वसन्ततिलकम्

तं जातिमन्त्रमवगम्य सुराः समस्ताः सिहासमस्वमभिविच्य मुदा प्रणेमुः । क्रीकावतंसिमव पावयुगं तबीयं रक्तोत्यक्रसृतिहरं मुकुटेवु कृत्वा ॥६५

की प्राप्त होती हैं उसी प्रकार जनहित के लिये अनेक ऋदियां शान्ति के खजाने स्वरूप उन मुनिराज की प्राप्त हुई थीं।। ५९ ।। निर्मेल अभिप्राय वाले उन मुनिराज के समीप आकर निर्मुद्धि मनुष्य भी अनुपम हुई थीं।। ५९ ।। निर्मेल अभिप्राय वाले उन मुनिराज के समीप आकर निर्मुद्धि मनुष्य भी अनुपम हुई से धर्म ग्रहण करते थे सो ठीक ही है क्योंकि दया से आर्द्रबुद्धिवाला मनुष्य क्या पशुओं की भी शान्त नहीं कर देता ? ।। ६० ।। अपने इष्ट प्रयोजन की सिद्धि को देख कर अध्य जीवों की पंक्ति उन मुनिराज की उपासना करती थी सो ठीक ही है क्यों कि फूलों के भार से शुका हुआ आमका वृक्ष भ्रमरपंक्ति के द्वारा हुई से प्राप्त नहीं किया जाता ? ।। ६१ ।।

इस प्रकार विशाल गुणों के समूह से वासुपूज्य तीर्यंकर के तीर्यं को प्रकाशित करते हुए उन मुनिराज ने विरकाल तक उस उत्कृष्ट तप को अच्छी तरह किया था जो अन्य मुनियों के लिये अत्यन्त कठिन था ॥ ६२ ॥ तदनन्तर आयु के अन्त में विधिपूर्वंक एक माह का प्रायोपगमन—संन्यास प्राप्त कर उन मुनि ने धम्यं ध्यान से विश्वपूर्वंक एक माह का प्रायोपगमन—संन्यास प्राप्त कर उन मुनि ने धम्यं ध्यान से विश्वपूर्वंक एक माह को प्राप्त क्यां के प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त क्यां है ॥ उस प्राणत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में वे फूलों के समान सुगन्तित कारीर से सिहत बीस सागर की आयुवाले देवेन्त्र हुए सो ठीक ही है क्योंकि यह जीव बहुठ चारी तप के फल से किस वस्तु को नहीं प्राप्तहोता है ? ॥ ६४ ॥ 'इन्त्र उत्पन्न हुआ है' ऐसा आनकर समस्त देवों ने सिहासन पर विराजमान उस इन्द्र का हवं पूर्वंक अधिवेक किया सथा आक्र कमस्त की कान्ति को हरने वाले उनके चरण युगल को कीड़ावतंस—कीड़ा पूषण की मासि मुकूटों पर धारण कर नमस्कार किया । भावार्थ—उनके चरण कमकों में मुकूट झुका कर प्रवास किया ॥ ६५ ॥

# **पार्किकोडितप्**

भावी तीर्षकरोऽवनिस्वविष्तं संपूर्णकानः सुरैः स्वाञ्चाविष्यस्यक्षेत्रव्यक्ताः स्त्रे सः तत्मानुदाः । श्रीत्युषमं गुणसम्पदाः यन्तिवेषतिः सूध्यमानो यसे नीहारकृतिहारिहारकतिकाच्याचेन गुलिक्षिया ॥६६ इत्यसगहते वर्द्धमानकरिते शम्बसगुञ्जोत्तरगमनो नाम कोवदाः सर्गः समाप्तः

> सप्तदकः सर्गः वसन्ततिलकम्

धीमानचेह भरते स्वयंत्रस्ति धाण्या युक्तीहृतो निष इवाक्तिककान्तिसारः । नाम्ना विदेह इति विग्वक्रवे समस्ते स्थातः परंजनपदः वदपुत्रतानाम् ॥१ गोमण्डलेन घवलेन सदा परीता स्वेण्छानित्रण्यहरिणाक्तित्रण्यदेशा । रात्रो शिरोरपि चिराय विकोकनीया युक्तेन्द्रपूर्विरिच भारबद्धी समग्रा ॥२ क्षेत्रेषु यत्र सलता रूक्ताक्षकेषु कौदिल्यमम्बुजवने समुपत्रकारः । पक्तिस्तिः कमलशास्त्रिषु सर्वकारं संकक्ष्यते विक्रिकुसेषु विचित्रभावः ॥३

'यह भावो तीर्यंकर है' ऐसा जानकर जो देवों द्वारा निरन्तर पूजित होता या, को अविनाकी अविध्वान से सहित था, अप्सराएं जिसे घेरे रहती थीं, और जो मुणक्षी सम्पदा के द्वारा उत्कच्छा को प्राप्त कराई हुई मुक्तिलक्ष्मी के द्वारा वर्ष की कान्ति को हरने वाली हार लता के बहाने शब्द में आलिज़ित हो गहा था ऐसा वह इन्द्र उस प्राणत स्वर्ग में हुष से फ्रीड़ा करने सगा।। ६६ ॥

इस प्रकार **असग कवि इत वर्ड**मानचरित में राजा नन्दन के पुष्पोत्तर विमान में गमन करने का वर्णन करने वाला सोलहवां सर्ग समाप्त हुआ।

### सत्रहवां सगं

अवानन्तर इसी जरत क्षेत्र में एक ऐसा लक्ष्मी संपन्न देश है जो पृथियों को स्वयं इकट्टी हुई अपनी समस्त कान्तियों का मानों चार ही है, वो समस्त विकामों में विदेह इस नाम से असिक है तथा उत्तम मनुष्यों के रहने का उत्कृष्ट स्वाव है ॥ १ ॥ बो सफ़ेद गायों के समूह से विरी हुई है तथा जिसका मन्यदेश स्त्रेच्छा है बैठे हुए हरिजों से अब्बुत है ऐसी जिस देश की समस्त अटबी, रात्रि के समय बाक्रकों के किये भी जिर काल तक देखने के गोग्य बन्त्रमा की मूर्ति—बन्द्र मन्वक समाय सुशोजित होती है ॥ २ ॥ जिस देश में बाद्या—अब्बुतमों का सन्द्राव सेतों में ही देशा जाता है वहाँ के मनुष्यों में समस्त न्यूच्या नहीं देशा जाता है । कीटिस्य—बंधुराकापन स्त्रियों के केशों में हो देशा जाता है । कीटिस्य—बंधुराकापन स्त्रियों के केशों में हो देशा जाता है वहां के मनुष्यों में कीटिस्य—आया पूर्व व्यवहार नहीं देशा बाता। मधुप प्रकाप—अमरों का सब्द कमक वन में ही देशा जाता है वहां के मनुष्यों में सबुप प्रकाप—

विवसाक्षयं तमुपगम्य विरहितवियोऽपि मानवाः । वर्षममुपसमुदा जगुटुः शमयेन्मृगानपि न कि वयाद्रैवीः ॥६० स्वयतार्यसिद्धिमभिवीक्ष्य तममजत भव्यलंहतिः । पुष्पभरविनतज्ञतत्तरुनं परीयते किमु मुवाकिमालया ॥६१ इति वासुपूज्यजिनतीर्थमुदगुणगणैः प्रकाशयम् । सम्यगङ्कत स तपः परमं चिरकालमन्ययतिभिः सुवुश्चरम् ॥६२

### सपजातिः

अवायुरत्ते बलु नासमेकं प्रायोपवेशं विधिना प्रपद्य । व्यानेन स्येंबस्येंग बिहाय विख्ये प्राणान्युनिः प्राणतमान कल्पम् ॥६३ पुष्पोत्तरे पुष्पसुगन्धिवेहो सभूव वेशाधिवतिबिसाने । तस्मिशसौ विश्वतिसागरायुर्नाप्नोति कि भूरितनःफलेन ॥६४

## वसन्ततिलकम्

तं जातमिन्त्रमबगम्य सुराः समस्ताः सिहासनस्यमभिषिच्य मुदा प्रणेमुः । क्षीकावतंसमिष पावयुगं तदीयं रक्तोत्पलकृतिहरं मुकुटेषु कृत्वा ॥६५

को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार जनहित के लिये अनेक ऋदियां शान्ति के खजाने स्वरूप उन मुनिराज की प्राप्त हुई थीं ॥ ५९ ॥ निर्मल अभिप्राय वाले उन मुनिराज के समीप आकर निर्वृद्धि मनुष्य भी अनुष्म हुई थीं ॥ ५९ ॥ निर्मल अभिप्राय वाले उन मुनिराज के समीप आकर निर्वृद्धि मनुष्य भी अनुष्म हुई से धर्म ग्रहण करते थे सो ठीक ही है क्यों कि दया से आर्द्रबृद्धिवाला मनुष्य क्या पक्षुओं की भी शान्त नहीं कर देता ? ॥ ६० ॥ अपने इष्ट प्रयोजन की सिद्धि को देख कर मध्य जीवों की पंकि उन मुनिराज को उपासना करती थी सो ठीक ही है दयों कि फूलों के मार से झुका हुआ आमका बुझा भ्रमरपंकि के द्वारा हुई से प्राप्त नहीं किया जाता ? ॥ ६१ ॥

इस प्रकार विशाल गुणों के समूह से बासुपूज्य तीर्थंकर के तीर्थं की प्रकाशित करते हुए उन मुनिराज ने जिरकाल तक उस उत्कृष्ट तप को अच्छी तरह किया था जो अन्य मुनियों के लिये अत्यन्त कठिन था ॥ ६२ ॥ तदनन्तर आयु के अन्त में विधिपूर्वंक एक माह का प्रायोगगमन—संन्यास प्राप्त कर उन मुनि ने धर्म्यं घ्यान से विन्ध्यगिरि पर प्राण छोड़े और उसके फलस्वरूप प्राणत स्वर्ग को प्राप्त किया ॥ ६३ ॥ उस प्राणत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में वे फूलों के समान सुमन्तित करीर से सहित बीस सागर को आयुवाले देवेन्द्र हुए सो ठीक ही है क्योंकि यह जीव बहुत भारी तप के फल से किस बस्तु को नहीं प्राप्त होता है ? ॥ ६४ ॥ 'इन्द्र उत्पन्न हुआ है' ऐसा आवकर समस्त देवों ने सिहासन पर विराजमान उस इन्द्र का हर्ष पूर्वंक अभिवेक किया तथा काक कमक की कान्ति को हरने वाले उनके चरण युगल को कीड़ावतंस—कीड़ा भूषण की भांति मुकुटों पर धारण कर नमस्कार किया । भावार्थ—उनके करण कमलों में मुकुट क्षका कर जनाव किया ॥ ६५ ॥

**पार्कियोगित** 

वानी तीर्वकरोऽविद्यानित्यविदातं चंद्राव्यमानः घुदैः अवाय्याविदरणरीवानवृद्धो के स तत्विनवृद्धाः। बौतपुषयं गुणसञ्चवः यवितवेयाविद्यायमानो गर्छे गीहारकृतिहारिहारकतिकाव्याचेन पुक्तिविद्याः ॥६६ इत्यसगहते वर्द्धवानकरिते नव्यमपुष्योत्तरगनमे नाम बोदवाः सर्वः समारः

> सप्तद्यः सर्गः वसन्ततिलकम्

श्रीमानबेह भरते स्वयमस्ति बाज्या पुत्नीहृतो निव इवाविककान्तिसारः ।
नाम्ना विदेह इति विग्वक्रये समस्ते स्वातः परंजनवदः पवसुन्नतानाम् ॥१
गोमण्डलेन व्यक्तेन सदा परीता स्वेच्छानिवन्यहरिकाक्तित्तमध्यदेशा ।
रात्रौ शिरोरपि विराय विकोकनीया यत्रेन्युमूर्तिरिव भारवदवी समग्रा ॥२
क्षेत्रेषु यत्र सकता कक्तास्केषु कौदित्यमम्बुजयते सथुपत्रकायः ।
पञ्चत्यितः कमस्त्रास्तिषु सर्वकासं संस्थ्यते शिक्षिक्रकेषु विचित्रभावः ॥३

'यह भावी तीर्थंकर है' ऐसा जानकर जो देवों द्वारा निरम्तर पूजित होता था, को अविनाकी अविधिक्षान से सहित था, अप्सराएं जिसे घेरे रहती थीं, और वो मुणक्ष्यी सम्पदा के द्वारा उरक्षका को प्राप्त कराई हुई मुक्तिछक्ष्मी के द्वारा वर्ष की कान्ति को हरने वाकी हार करा के बहाने क्षक में आलिज़ित हो रहा था ऐसा वह इन्द्र उस प्राणत स्वर्ग में हुषे से फ्रीड़ा करने कगा।। ६६।।

इस प्रकार असम कवि इस वर्डमानचरित में राजा नन्दन के पुष्पीतर विमास में गमन करने का वर्णन करने वाका सोछहवां सर्ग समाप्त हुआ।

## सत्रहवां सर्ग

अवानन्तर इसी गरत क्षेत्र में एक ऐसा लक्ष्मी संपन्न देश है जो पृथिबी को स्वयं इकट्ठी हुई अपनी समस्त कान्तियों का मानों सार ही है, जो समस्त दिवाओं में विदेह इस नाम के प्रसिद्ध है तथा उत्तम मनुष्यों के रहने का उत्कृष्ट स्थान है।। १ ॥ वो सक्षेत्र गायों के समृह से विदी हुई है सथा विश्वका मन्यदेश स्वेष्क्ष्म से बैठे हुए हरिजों से अब्दुत है ऐसी विस देश की समस्त धटवी, राजि के समय बाककों के किये जी जिर कास तक देखने के बीग्य चन्त्रया की मूर्ति—चन्त्र मन्वक समान सुम्रोधित होती है।। २ ॥ विस देश में बाकता—खिन्हामों का सञ्चाब कोतों में ही देखा जाता है यहाँ के मनुष्यों में सकता—वृद्धता नहीं देशी जाती है। कौटिस्य—संपुर्ध के सेवा बाता है की वेषा बाता है वहाँ के मनुष्यों में सक्ष्म वाता।। मनुष्य प्रकाप—अमरों का सब्द कमक वन में ही देशा जाता है वहाँ के मनुष्यों में सक्ष्म प्रकाप—

पूगहुमैः स्वयतगायसावसाभा "श्वासीकृताम्बरतलेनियमाः परीताः ।
भास्यस्महामरकतोयस्वरित्तोव्यक्षास्यकोवस्वितः द्वयं प्रवासित ॥४
तृष्णां सवाभितस्य विगासविद्युरसः असतिसहितैरस्पेत्वयोः ।
तोपासयैरमलिनहिष्यसेवनीयैः सिद्धुत्रय माति श्रुवि यः समतीतसंख्यैः ॥५
यस्मिन्सवास्ति पुरचेषु करामिवातो वन्यस्थितिवरहयेषु च शब्दशास्त्रे ।
इन्होपसर्गपुणसोपविकारदोवो विश्वापरे मृगहसामृषि विद्वुमधीः ॥६
तत्रास्त्ययो निविस्वदस्यवग्रहमुक्तं भास्यस्करावरबुवैः सवृषं सतारम् ।
वन्यस्तितं वियविव स्वसमानशोभं स्थातं पुरं क्यति कुण्डपुराभिवानम् ॥७

मखपायी छोगों का निरथंक वार्तालाप नहीं देखा जाता है। पश्च-की वह की स्थित कमल और घान्य में ही देखी जाती है वहाँ के मनुष्यों में पक्क-पाप की स्थित नहीं देखी जाती है तथा विचित्र मान-नाना वर्णों का सद्भाव सदा मयूरों के समूह में ही देखा जाता है वहां के मनुष्यों में विचित्र भाव-वसमानता का भाव नहीं देखा जाता है ॥ ३ ॥ अपने बाप में लिपटी हुई पान की लताओं के पत्तों की आमा से जिन्होंने आकाशतल को काला-काला कर दिया है ऐसे सुपारी के वृक्षों से जिरे हुए जहाँ के गाँव देदीप्यमान बड़े-बड़े मरकत मणियों से निर्मित कंचे कोट की पंक्तियों से वेष्टित के समान सुशोमित होते हैं।। ४।। जो देश, बाध्यित मनुष्यों की तुल्ला-प्यास ( पक्ष में मनस्पृहा ) नष्ट करने वाले, अन्तःत्रसित्त-भीतर की स्वच्छता (पक्ष में हृदय की प्रसन्नता ) से सहित, अनपेतपदा-कमकों से सहित (पक्ष में पद्मालक्ष्मी से सहित ) और अमिकन द्विज-इवेत हंस पिक्षमों से (पक्ष में निर्दोष बाह्मणों से) सेवनीय असंख्य जलाशयों और सरपुरुषों से पृथिबी पर अस्विषक सुझोभित होता है ॥ ५ ॥ जिस देश में सदा कराभियात-हाथ का प्रहार यदि था तो मृदङ्की में ही वा वहाँ के मनुष्यों में करामियात-टेक्स की पीड़ा नहीं थी। बन्धस्थिति-बन्धन का सद्भाव यदि वा तो उत्कृष्ट घोड़ो में ही था वहाँ के मनुष्यों में बन्च स्थिति—कारावास मादि बन्ध स्थिति नहीं थी । इन्द्र-इन्द्र समास, उपसर्ग--प्र परा आदि उपसर्ग, गुण, अ ए भी रूप सूण, कोप-वर्ण का बदर्शन, तथा विकार-एक शब्द के स्थान में दूसरे शब्द के आदेश होने रूप विकार इन दोषों का सद्भाव यदि था तो शब्द शास्त्र व्याकरण में ही वा वहां के मनुष्यों में हुन्द्वोपसर्ग-सर्वी गर्मी जादि के उपव्रव, गुण लोप-द्या दाक्षिण्य जादि गुणों का विनास और विकार दोष-अन्बादन बहिरापन अदि दोषों का सन्ताव नहीं था। इस प्रकार विद्रुप श्री-मृंगा के समान शोगा बिंद की तो मुवनयनी स्त्रियों के विस्वोध में ही बी वहां की भूमि पर विद्युस श्री-व्यक्षों की सोमा का बमान नहीं था अवति सब जगह हरे भरे वृक्ष छमे थे ॥ ६॥

सदनन्तर उस विदेह देश में कुण्डपुर नाम का एक जगरप्रसिद्ध नगर या जो स्वस्तुन होया से सम्बन्न होता हुआ जाकाच के समान सुसीभित हो रहा था, क्योंकि जिस प्रकार आकास समस्य वस्तुनों के जबगाह से युक्त है उसी प्रकार वह नगर भी समस्त वस्तुनों के सबगाह से मुक्त बा

१. वकाम मे । २. ''तारी मुनताविसंशुक्षी तवने सुक्षमीनितने । तारं तु रजने तारा सुंसीनयुक्ष्यीवितीः" इति विववकोषनः।

Stalightifulations and and an animal of the staling of the staling

तात्पर्यं यह है कि 'बाकाशस्थान वाह:' इस कावम जानप से जिस अकार आकाश, जीव प्रत्यक, वर्ग, अपर्य आकाश और काल इन छह इन्यों को बचनाह देता है उसी प्रकार बहुनवर की संसार के ससस्त पदार्थी को अवगाह देता था---उसमें संसार के समस्त पहार्थ वाये वाति थे। जिस प्रकार जाकाश भास्तत्—सूर्यं, कलावर-जन्द्रमा भीर बुच महों से अध्यासित-अधिष्ठित है उसी प्रकार वह नगर भी मास्वतकलाघर बुघों--देदीप्यकान कलाओं के घारक विद्वारों से ब्राविद्या वा-- इस सब का उसमें निवास था । जिस प्रकार जाकास सन्व-वृद्ध रहित हो सहित होता है उसी प्रकार वह नगर भी सब्य-वर्ग से सहित था व जिस प्रकार काकाश सवार-वाराओं से प्रहित है उसी प्रकार वह नगर सी सतार-चौदी, तरुण पूर्वन, शुद्ध ओसी अधवा मीतियों बादि की श्राद्ध से सबित था ११७१। जिस नगर में कोट के अपभाव में संख्या छाल सतों की काल्ति के प्रतिबन्ध क्य पटकों के द्वारा चारों बोर से व्यास जरू की परिला, दिन के समय की बनेक संध्याओं की श्रीका की धारक करती हुई सी अत्यिकिक सुवीधित होती है ॥ ८ ॥ जिस अवर में जुले हुए इन्द्रवीक्षमणि विश्वित कसी पर उपहार के रूप में रखे हुए नीसकमल, आसन्त नीसवर्ग के कारण बखान एकीक्स हो ही हैं---कर्शों की कान्ति में छिए रहे हैं की भी चारों और से पबते हुए अभरों की हच्छार से अकटता को प्राप्त होते हैं ॥६॥ जिस नगर में ऐसी किनयी सुक्षीबर हो रही है जो कामके के विकसी सहस तो हैं परन्तु पुष्प रूप नहीं अर्थाव् कावदेश के पुष्पादिरिक शस्त्र हैं। जो सूर्य के स्थान कान्ति से युक्त हैं परत्तु जिन्होंने सन्दर्भवयु-क्रमकों की काल्य को लिस्तेष-धीका कर विश्व है तार सं यह है कि सूर्य की कान्ति ती कपकों को सतेज करती है परन्तु उन्होंने निक्सेय कर दिया है । परिहार क्या में यह अर्थ है कि उस रिक्रमों ने क्यारान समिनी की बारिन्त को कीका कर विवा है ) जो रिश्रमा नवपयोषरी नृतन मेकों की काहित है। सहित हो है अरन्त प्रावृद्य-वर्षा कहा सही है (परिहार पक्ष में नृतन उठते हुए स्तनों की काक्ति से बहित हैं ) तथा सरव-सबक सी हैं पहला सबी वहाँ है ( परिहार पक्ष में सरक-रनेह अववा शाकारावि रही के सहित है ) ।। १० १ किस मधर की रस मुखि में ऐसे पीर-जगरपानी सम और सुपालय-जुता से बते हुए पाकि सबन सुनी-बित हो रहे हैं को बरवूमत-अध्यक्त स्थार हैं ( प्रमन प्रधा में बहुत की हैं ), बन्दमा ही विश्वी के समुद्र के समान कारात-तरकाल-तिर्वाक्त हैं ( अवन प्रधान के का अलगा की किरनी के

के बन्धानाम पर ति विवेषाः सुपति कर है । वेद सम्बद्धान कर है

क्रीकामहोत्पक्षमपास्य कराव्यतंत्रणं कर्णोत्पतं च विगक्तमप् यत्र मृङ्काः ।
निःश्वाससीरश्वरता यदने पत्तिल स्त्रीणां पुह्रागृंदुकराहितयोगस्यक्ष्य ।।१२
वामुक्तवोक्तिकविभूवणर्विभवालेः व्वेतीक्वतात्रिकविका विहरित यस्मिन् ।
वाराङ्गमा, मृदसकीकवित्तात्रादेपि योलनां विवासि सुभवानिय वर्षायन्त्यः १३
यिक्षान्त्रमानं स्वतितामकवित्रपरमञ्ज्ञावाविक्तानव्यवकोकृतविक्वविक्काः ।
व्यदेगाचापरवितांशुक्तगात्रिकेन संकथ्यते प्रतिविनं निसरां विनश्रीः ।।१४
यिक्षमहीनवपुरप्यभुवञ्चाका वित्रानुरायसिहतावि कन्नावरेच्छा ।
भाति प्रतीतसुवयःस्थितरप्यपञ्चवाता निवासिक्षमता ४सरसाप्यरोगा ।।१५

समृह से अत्यन्त उज्ज्वल हैं अर्थात् चाँदनी रात में जिनको सफ़ेदी बढ़ जाती है ) जो मस्तक पर स्थित चुडामणि की किरणों से आकाश को पल्लिवित करते हैं ( भवन पक्ष में शिखरों पर लगे हुए पद्यरागमणियों की कान्ति से जो बाकाश को लाल-लाल परलवों से संयुक्त जैसा करते हैं ) भीर जिनकी उत्सङ्ग-गोदियों में सुन्दर स्त्रियाँ बैठी हैं ( भवन पक्ष में जिनके मध्य में मनोहर स्त्रियां निवास करतो हैं ) ।। ११ ।। जिस नगर में भ्रमर, हाथों के अग्र भाग में स्थित क्रीडाकम्ल तथा मध् को झरानेवाले कर्णोत्पल को छोड़कर इवासीच्छ्वास की सुगन्धि में आसक तथा कोमल हाथीं के बाबात के इच्छूक होते हुए बारबार स्त्रियों के मुख पर झपटते हैं।। १२।। पहने हुए मुकामय आभूवणों की किरणावकी से जिन्होंने समस्त दिशाओं को शुक्ल कर दिया है तथा जो दिन के समय भी सुन्दर खाँदनी को दिखाती हुई सी जान पहती हैं ऐसी वेश्याएँ जिस नगर में मदजनित कीका से सहित इघर-उघर घूमती रहती हैं ॥ १३ ॥ सात खण्डों वाले भवनों में लगे हुए नाना प्रकार के निर्मेख रस्तों की कान्ति के विस्तार से जिसने समस्त दिशाओं को चित्र विचित्र कर दिया है ऐसी दिन की लक्ष्मी जहाँ प्रतिदिन इन्द्रवनुष निर्मित वस्त्र की गतियाक्ष (ओढ़नी) को अच्छी तरह बाँची हुई के समान दिखाई देती है ॥ १४ ॥ जिस नगर में निवास करने वाली ऐसी जनता सुशोभित होती है जो बहोन चपु--नागराज के समान शरीर से सहित होकर भी अभुअक्रुचीला—नाग के स्वभाव से रहित है (परिहार पक्ष में उत्कृष्ट शरीर से युक्त होकर भी व्यक्तिचारी मनुष्यों के स्वनाव से रहित है ), मित्रानुराग—सूर्य के अनुराग से सहित होकर भी कलाघरेच्छा-चन्द्रमा की इच्छा से रहित है, अर्थात् चन्द्रमा की चाहती है ( परिहार पक्ष में मित्रानुराग—इष्टजनों के प्रेम से सहित होकर कलावर—बतुर मनुष्यों की इच्छा से सहित है) विसकी सुदयःस्थिति—उत्तम पिक्यों की स्थिति प्रसिद्ध होने पर भी जो अपक्षपाता-प्रद्वों के पात से रहित है अर्थात् पक्षी होकर भी जो प्रद्वों से नहीं उड़ती है ( परिहार पक्ष में जिनकी सुवयःस्थिति—उत्तम जबस्था की स्थिति प्रसिद्ध होने पर की जो पक्षपात—विषम व्यवहार से रहित है) और को सरस—विष से सहित होकर भी बरोगा-रोग से रहित है (परिहार पक्ष में श्रुङ्गारादि रसी से सहित होकर भी

१. मृदुं म० । २. 'विमानो श्रीमयानेऽस्त्री सप्तभूमी गृहेऽपि ख' इति विश्वकोचनः । ३. विश्वविषकाः म० । ४. 'रतः स्वावेऽनि तिक्तावौ श्रुक्तारादौ हवे रते ।' इति विश्वकोचनः । अहे स्त्रियाँ किसी कपड़े की चहुर को पीठ की ओर ओड़ कर आये उसकी गाँठ लगा लेती हैं उसे मात्रिका या गतिवाँ कहते हैं ।

सूर्योश्रयो निपतिता मुद्दनीवरेषु वाताययिक्यस्तिन्तियरिमिकिमाः ।
तिविनियेक्तिसन्यायस्वद्धश्चास्त्रियक्तिस्त्रियस्य जनस्य यत्र ॥१६
रामाविग्रयपनिप्रकारश्चास्त्रियक्तिस्त्रियस्य जनस्य यत्र ॥१६
रामाविग्रयपनिप्रकारश्चास्त्रियक्तिस्त्रियस्य जनस्य व्याप्ति ।
व्याप्तिस्ति निश्चि यत्र परं प्रदोषा यद्यक्तनं क्ष्मु व्यक्ति न नेनप्रव्यम् ॥१७
वीवः स यत्र निश्चि सौक्यवापक्रम्नर्द्धतिन्तुकास्त्रमिकत्तिपतुर्दिनेन ।
तिम्यन्ति यसुवतयोश्चिपये स्मराति चन्त्रीवये प्रियनिवासपृतं प्रयास्त्यः ॥१८
स्वच्छे कपोक्षपत्रके निश्चि कानिनीनां संस्त्रयते शक्षवरः प्रतिमाच्छलेन ।
वावातुनानत इवाननमृतिशोभां यस्मिन्यक्तनस्यविग्रवस्यतिरस्क्रियायै ॥१९
वानक्ररावकशिखाक्यरस्त्रितिक्षमसावितार्यः सिद्धार्थं इत्यभिष्ठितः पुरमञ्ज्वासं ॥२०
यो वातिवंशनमक्तेनुकराववातः वीमान्सदा व्यव इवायतिमानुवसम् ।
निर्व्याश्चनुरस्वपरम्परया प्रकाश मुरुषापितोद्धरितंशृनिरसंबकारः ॥२१

रोग से रहित है ) || १५ || जहाँ भवनों के मच्य मे पड़ा हुई, तथा सरोलों मे स्वित हरे मिलयों की किरणों से लिस सूर्य की किरणें आगन्तुक मनुष्य के लिये तिरछे रखे हुए नवीन छन्ये बांसों की शङ्का उत्पन्न करती हैं | भावार्य—सरोलों में से महलों के भोतर जाने वाली सूर्य का किरणों सरोलों में संलग्न हरे मिणयों की किरणों से लिस होने के कारण हरो हो जातो हैं इसलिये उन्हें देखकर नवीन अतिथि को ऐसी शङ्का होने छगती है कि क्या ये हरे-हरे नये बांस बाढ़े रखते हैं || १६ || स्त्रियों के आभूषणों में लगे हुए मिण समूह की किरणावली से जिनका गाढ़ अन्यकार नष्ट हो गया है ऐसे भवनों के मध्य भाग में रात्रि के समय जलने वाले दीपक सर्वया व्यर्व होते यदि वे नेत्रों के लिये हितकारी अञ्चन को नहीं उगलते । भावार्य—दीपकों को सार्यकता अञ्चन के उगलने में ही थी अन्यकार के नष्ट करने में नहीं क्योंकि अन्यकार तो स्त्रियों के आभूषणों में लगे हुए मिणयों की किरणों से ही नष्ट हो जाता था।। १७ ।। जिस नगर में यही एक दोव है कि रात्रि के समय काम से पीड़ित युवतियां जब अपने पितयों के घर जाती थों तो अर्घ मार्ग में चन्त्रोदव होने पर भवन समूह के अग्नभाग में संलग्न चन्द्रकान्त मिणयों से निर्मित घोर वर्षों से वे भींग जाती हैं || १८ || जिस नगरी में रात्रि के समय स्त्रियों के स्वच्छ कपोल तल में प्रतिविक्त के बहाने चन्द्रमा मानी इसलिये बाता है कि वह अपनी कान्ति सम्यन्त्री मिलनता की पूर करने के उद्देश से उनके मुख की बोभा को महण करने के लिये ही बाता हो || १९ ||

सब बार से नम्रीमृत राजाओं की चोटो में समे हुए सालमणि की किरन स्पी बासातप्— प्रातःकास सम्बन्धी थाम के समूह से जिसके चरण कमल चुन्तित हो रहे थे तथा अपनी बुद्धि और पराक्रम से जिसने सब प्रयोजन सिद्ध कर सिन्ने थे ऐसा सिद्धार्थ नाम का राजा उस नवर में निवास करता था।। २०॥ को चन्द्रमा की निर्मेस किरोगों के समान उज्ज्वस थी, सरमीमान् था, क्वमा के समान सायति—सुन्दर प्रविध्य (पक्ष में सम्बाई) से सिद्धत था तथा जिसने पूषियी को उठाकर उद्धत किया था—समस्त मूमि को समुक्षत किया था ऐसा वह राजा छलंरहित उत्सवों की परम्परा

१. मुक्यः म० ।

यं प्राप्य रेजुरमलं नरनाविकाः संयोजनयन्तमिकं च कानेत कीक्यू ।
सर्वा विशो जक्रमरात्ययमेत्व कालं कान्ति।प्रसावसङ्गितां किंगु नोद्धकृत्ति ॥२२
वोधो-वन्नव युणिनोऽप्ययमेक एव यस्य-प्रसायमञ्जलं क्ष्मते करायम्
वक्षःस्वता प्रियतमापि वकात्पुरस्ताख्यमृत्यते ससत्विद्धकनेन क्ष्मतेः ॥२३
तस्य विद्या-गरपतेः प्रियकारिकीति नाम्ना-वन्नव महिवी भृवनेकरत्नम् ।
यां वीक्यं कोचनसङ्ग्रमिवं कृतार्यनछेत्यमन्यत वृषापि विवाहकाले ॥२४
कि कौगुवी तनुमती नहि साङ्गि रम्या विच्याकृत्यमुत सा न विकोलनेत्रा ।
वीक्येति विस्मयक्षाविप मन्यमानो यामर्यनिद्ययमपूर्वजनो न लेभे ॥२५
रेजे परं सहज्ञरम्यत्यान्तितोऽपि तां प्राप्य-भूपतिरनत्यसमानकान्तिम् ।
शोभान्तरं वजित न प्रतिपद्य हृद्धः कि शारवीं-शक्षयरो मृवि यौजमासीम् ॥२६
साप्यात्मनः सवृश्वत्य पर्ति मनोश्चतं विद्यते रितिरिव प्रकटं मनोजम् ।
लोके तथाहि वितरामगुक्ययोगः केवां न योपयित कान्तिमनन्यसाम्यः ॥२७

से सवा स्पष्ट ही ज्ञाति वंश को अलंकृत करता था ॥ २१ ॥ समस्त लोक को फल से युक्त करने वाले जिस निमंक — निर्देश राजा को प्राप्त कर समस्त राजविद्याएं सुन्नोभित होने लगी थीं सो ठीक ही है क्योंकि निमंक — कीचड़ आदि दोषों से रहित तथा समस्त लोक को नाना प्रकार के धान्य रूप कक से युक्त करने वाले शरूरकाल को प्राप्त कर क्या समस्त दिशाएं प्रसाद से सहित — स्वच्छ कांति को धारण नहीं करती हैं? ॥ २२ ॥ पृथिवी पर अनुल्य प्रताप को घारण करने वाले जिस राजा के गुणवान् होने पर भी यही एक दोष था कि उस के वक्षस्थल पर स्थित लक्ष्मी अत्यन्त प्रिय होने पर भी सती के सामने बल पूर्वक निरन्तर इष्ट जनों के द्वारा भोगी जाती थी। भावार्थ — जिस प्रकार किसी की प्रिय स्त्री का कोई अन्य मनुष्य उसी के सामने बलपूर्वक उपभोग करता है तो बहु उसका बड़ा भारी दोष माना जाता है उसी प्रकार उस दोष को यहाँ किव ने लक्ष्मी के उपभोग के विषय में प्रकट किया है परन्तु यहाँ वह दोष लागू नहीं होता। तात्पर्य यह है कि उसकी कक्ष्मी सार्वजनिक कार्यों में उपपुक्त होती थी॥ २३॥

चस राजा की जियकारिको नाम की प्रिय रानी थी जो जगत् का अद्वितीय रत्न थी और विवाह के समय जिसे देखकर इन्द्र ने भी ऐसा माना था कि आज मेरे ये हजार नेत्र कृतकृत्य हो यथे।। २४ ॥ जिसे देखकर अपरिचित मनुष्य, आइचर्यवद्य ऐसा मानता हुआ पदार्थ के निहचय को प्राप्त नहीं होता कि क्या यह शरीरचारिको चांदनी है? तहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह विवा में रमणीय नहीं होतो, अथवा क्या कोई देवी है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह विवा को नहीं होती ॥ २५ ॥ स्वाधाविक सुन्यरता से सहित होने पर भी राजा, सिद्धार्थ अनन्यतुल्य कान्ति से युक्त उस प्रियकारिको को प्राप्त कर वत्यिक सुशामित होता था सो ठीक ही हैं क्योंकि सुन्यर चन्त्रमा, पृथियो पर शररपूर्णिमा को प्राप्तकर क्या अन्य शोमा को प्राप्त नहीं होता है? ॥ २६ ॥ वह जिसकारिको भी अपने अनुक्य उस मनोहर पति की पाकर उस सरह सुक्षोमित हो रही थी जिस तरह कि काम को प्राप्त कर रित स्पष्ट क्य से सुशोमित होती है, सो ठीक ही हैं

रे. रमका म० ।

एकोऽयमेव समयुर्गितरामकोत्वेंबंजसत्त्राम्ब्रीत बनुवरवोरम्मः ।
इत्या गर्व युगनवानुपरि प्रकारं यदिषण्यकः प्रतिविनं कुर्मुभावुषासी ॥२८
यमांचंद्रोः सस्तिनिस्विवरोविकार्य सार्वे स्था मुगहवानुगवसरेन्द्रः ।
संरक्षणस्त्रमद्यन्यको वरित्री कार्यः निमाय स व्यवेष्यवसीष्ट्रतासः ॥२९
भवत्या प्रजेयुर्व सं मनसा सुरेखं वन्यासनेष्युर्थिविसमेख् देवाः ।
सस्मादनन्तरभवे विसनिकायांचं सीर्वं गर्योवविसमुप्तरचेकसीर्यम् ॥३०
इन्तरस्ता विकसिकायविषयुर्धौ विक्रम्मका विस्तरकृष्यस्त्रोक्रवासाः ।
यूर्यं जिनस्य कनवीं विद्यकायुर्वाच्यं प्रारम्भितित यथोविदामक्षिते ।।३१
वृद्यामणिष्ठृतिविराजितपुर्व्यक्ष्यं स्थायसी जगति वास्तिका च कान्सा ।
पर्याप्तपुर्व्यक्तसं वनमानिका इत्या सदा तसुनर्ता नवनानिका च ।।३२

क्योंकि संसार में अन्त्यतुल्य अनुकूछ संबोग किनकी कान्ति को सुशोकित कहीं करता? ॥ २७॥ सुन्दर कीर्ति की घारण करने वाले उन दोनों सम्मित्यों में पृण्डि पर यही एक बड़ा दोष था कि वे स्पष्ट रूप से सुननस्—फूलों के उपर पैर रखकर काम से प्रतिदिन भयभीत रहते थे। भावार्ष— लोक में कामदेव कुसुमायुष के नाम से प्रसिद्ध है अर्थात् पुष्प उसके सस्त्र हैं। वे दोनों सम्पत्ती सुमनस्—उन फूलों पर जो कि कामदेव के शस्त्र कहे जाते हैं पैर रखकर कामदेव से भयभीत रहते थे यह विरुद्ध बात है। जो जिससे भयभीत रहते थे वह उसके शस्त्रों के समीप नहीं जाता परन्तु वे दम्पती काम से भयभीत रहकर मो उसके शस्त्र स्थक्प फूलों पर अपने पैर रखते थे। परिहार पक्ष में सुमनस् का वर्ष विद्धान् और पद का अर्थ स्थान है इसलिये क्लोक का ऐसा अर्थ होता है कि वे दम्पती विद्धानों के उत्पर अपना स्थान बनाये हुए थे और काम से—शोलभञ्ज से निरन्तर भयभीत रहते थे॥ २८॥ जो संरक्षण से समस्त पृथिबी को हिष्त कर रहा था तथा अपने वशा से जिसने दिशाओं को घवल कर दिया था ऐसा वह राजा उस मृगनयनी के साथ निरन्तर धर्म और अर्थ पृश्वार्थ से अविरोधी काम का उपभोग करता हुना समय को व्यतीत करता था॥ २९॥

वीतोत्रतस्तमधाद्ववपृरिवारतात्वसम् निवित्ताः विविद्योगमानाः ।
कीतावर्ततित्वपुरद्वस्वायपुर्वा पुर्वप्रहासमुक्तार्यं व पुर्वपूर्वा ।।३६
विज्ञाञ्चरा कनवावित्रसमाहृता व तेकोऽभिष्तवनका कनकाविदेवी ।
आवाववी व सुभवा प्रियकारिकी तामासेबुरानतिवरीनिर्हेतामहस्ताः ।।३४
तानिः स्वभावविवराङ्गतिनिः परीता सारवन्तकानितसहिता नितरां विरेवे ।
एकापि कोकनयनीरस्वमासनोति तारावकोवकविता किन्नु "वन्तकेवा ।।३५
तियोग्ववृत्तकमुराव्य निवि वधाना- स्तवावया प्रतिविद्यां पुतुष्वित्वः ।
वस्वित्वविवित्तः प्रमवाय रस्तं कोकस्य प्रवावः विस्कृरितांत्रु मासान् ।।३६
सोवे पुवावविकते मृदुर्वसपूत्रे राज्ञी मुक्तेन व्यवस्ता प्रियकारिकी सा ।
स्वप्नानिमानव विवाविपतिप्रसूतिप्रक्यांपकानुवति भव्यमुतानं प्रथत् ।।३७
ऐस्तं यत्रं मावकार्यक्रोक्योकपूर्वं प्रोसुक्तिव्यवस्त्रवेवस्त वृत्तनं नवन्तम् ।
विक्राक्षमुक्तककसदं मृगरावसुत्रं सक्तां सुवा वनगवेरभिविष्यमानाम् ॥३८

बूत बिर पर हस्ताट्यिल लगाकर शोध ही जियकारियी—विश्वला के समीप आ पहुँचीं ॥ ३२-३४ ॥ स्वभाव से सुन्दर आकृति वाली उन देवियों से विशे हुई, अस्यिक कान्ति से युक्त वह जियकारियों अस्यन्त सुक्षोभित हो रही थों सो ठीक ही है क्योंकि चन्द्रमा की लेखा अकेली होने होने पर भी मनुष्यों के नयनानन्द को विस्तृत करती है फिर ताराओं की पिड्क से विशे हो तो बहुता ही क्या है ? ॥ ३५ ॥ निश्चियों को धारण करने वाले सिर्यग्विज्यक्षक नामक देव, जुबैर की आक्षा से वहाँ अस्येक विशा में बारों ओर लोगों के हर्ष के लिये पन्द्रह महीने तक देवीप्यमान किरखों से सहित साढ़े तीन करोड़ रत्नों की वर्षा करने लगे ॥ ३६ ॥

तवनन्तर चूना से सफ़ेद महल में राजि के समय कोमल हंस तूल के विस्तर पर सुख से सोयी हुई नियकारिजी ने जब प्रात:काल होने वाला या तब जिनेन्द्रभगवान के जन्म को सूजित करने वाले तथा मन्य जीवों के द्वारा स्तुत इन स्वप्नों को देखा ॥ ३७ ॥ जिसके कपोछों का मूल-माग मद रूपी जल से आई था ऐसे ऐरावत हाणों को, ऊंचे तथा चन्द्रमा के समान सफ़ेद शब्द करते हुए बैल को, पीकी पीछो आंखों और उल्क्ष्यल सटाओं से सहित भगंकर सिंह को, वन के हाची हवें से जिसका अगियेक कर रहे थे ऐसे लक्ष्मी को, जिसके ऊपर भ्रमरों का समूह मँडरा रहा था ऐसे थाकाश में स्थित माला युगल को, गाढ अन्यकार को नष्ट करने वाले पूर्ण चन्द्रमा को, कमकों को विकसित करने वाले वाल सूर्य को, निर्मल जल में मद से क्रीडा करते हुए मीन युगल को, को कमकों से जिरे थे तथा जिनके मुख फलों से ढेंके थे ऐसे से कलशों की, कमकों से रमणीय तथा स्कृतिक के समान स्वच्छ जल से सहित सरोवर को, सहरों से दिक्सकल को आव्छादित करने वाले समुत को, जिसका घरीर मणियों की किरणों से विभूषित था ऐसे सिहासन को, जिस करते वाले समुत को, जिसका घरीर मणियों की किरणों से विभूषित था ऐसे सिहासन को, जिस किर पर क्वजा फहरा रही थी ऐसे बहुत बड़े देव विभान को, जिसमी मदमाती माथ कुमारियां निकास करती थी ऐसे माथ मवन को, जिसकी करणों का समूह बाकाश में विस्तृत हों रहा का

रे. चन्द्रशोका ४० । २. सकाहवा ४० । ३. सार्च त्रिकोटि म० । ४. नुतान्यपमन्तु ६० ।

आकृष्टे बहुत्वविद्यान्तरं वाकार्थ विकासिकार्वकार्यः वाकारं पुर्वासूत्वः । All the section to the section of th कुम्मी सरीक्ष्मी कार्यकृतात्वी सम्बं बारः सर्वाव्ये स्वतिकामकर्णारः । बार्श निर्मित विक्रितिताकमं सन्त्रीः विक्रासमं सन्तिर्मुकनिर्मुकताकृत् ॥४० पाञ्चार्यकां सुरविधानसमूत्रमानं नामासमं सामस्यासम्बद्धितासम् । ेबिस्तारितांकुविकां विकि राजरेतींत व्यक्ति ऋ मुमरहितं कविक्रीकृतावाम् ॥४१ स्वयाग्यस्यविषया क्रमाच देवी सामास्यव्यवस्थितस्यवस्युकायः। सोधिन अनोबमरविद्धक्रिकानसराकारतस्यै आवादिनवयाचिकि सरपंताचि ॥४२ रहेन ते जिम्बनवियसिवंबीत बुधो अविकासि युवेश पृथात कर्ता । सिहेन सिह देव विक्रमवान्युपाचि सक्तम पुरीः पुरितिरी स पुराशिवेच्यः ॥४३ वामञ्जयेन भविता यक्षती निवानं बन्द्रेण बन्द्रमुखि बोहरावीविमेरी । हंसेन मन्यकमस्त्रतिबोधकारी सीजन्समान्यति सुखं सक्रपद्ववेन ॥४४ चास्यत्वसं घटपुरोन सस्रकानाञ्जं तुन्त्रां हिनिव्यति संदा सरसा बनानाम् । बन्मोधिना सक्तवोषपुर्वेव्यतीह सोऽनी वर्ष परववावयति विष्ठरेण ॥४५ वेवालयाववतरिष्यति वेवधानन<sup>्</sup>स्तीर्थं करिष्यति कवीनामृहेण युक्यम् । वास्यत्वनसमुजतां स्वादशंत्रयेन समंत्रयं स निसनिव्यति याणकेन ॥४६ स्वव्यावसीप्रकृषिति त्रियसो निशम्य सा वित्रिये विनयतेरक्तारकंति । मेने स्वजन्म सफलं बसुवाधियोऽपि प्रैकोवंबनावपुक्ताय पुरे न कैवाम् ॥४७

ऐसी रत्नराशि को, तथा जिसने दिशाओं को पीत वर्ष कर दिया या ऐसी निर्मूम अस्ति की उसने देसा था !! ३८-४१ !!

जिसे पुत्र का मुख वेक्सने का कीतृहरू छठ रहा था ऐसे राजा के लिये प्रियकारिकी देवी में उस स्वामों को कहा और जातन्य के बार से जिसका जन्म: करण विह्न हो रहा थां ऐसे राजा में मी उसके लिये क्रम से इस प्रकार उस स्वामों का फरू कहा ॥ ४२ ॥ हे मृगलोकने ! हाकी के वेक्सने से प्रकार जी पृत्र तीन लीक का स्वामी होगा, नैरू के वेक्सने मृथ-कर्म का दर्जी होगा, सिंह के वेक्सने से सिंह के समाण बराक्रमी होगा, करनी के वेक्सने से वह सुनेक पर्वत पर बेवों के हारा अभिनेक करने बीग्य होगा, सो मालाओं के वेक्सने से वहा का भाणकार होगा, है जनक मृश्य ! कराजा के वेक्सने से वह मोहान्यकार की नष्ट करने वाका होगा, सूर्य के वेक्सने से वेक्सने से वह मोहान्यकार की नष्ट करने वाका होगा, सूर्य के वेक्सने से वेक्सने से वह अभावों से सहित वारीर को अवकी दरह वारण करेगा, सरोवर के वेक्सने से सह अवकी से वह अभावों से सहित वारीर को अवकी दरह वारण करेगा, सरोवर के वेक्सने से सह का का में पूर्ण जान को प्राप्त होगा, विहानक के वेक्सने से वह अक्सने से अक्सने से वह अक्सने से अक्सने से अक्सन से साम अक्सने से वह अक्सने से अक्सने

१. विस्तारितं सुविवदं मा । २, वेक्स्मा मध्य मण्डा

पुण्योसरात्मास्तीर्यं जुराबियोऽम स्वयो विवेदा बक्ताद्वियस्यकारी ।
वेश्य गुर्शं निद्धि शुक्ते सितयस्यष्ठश्यां चन्त्रे प्रश्नुद्धिमति कोस्तरकाम्बुननिस्ये ॥४८
तिस्मन्त्राये स्वहरिविष्टरकम्यमेन द्वारवा सुराविषत्वयोऽच चतुंविकत्याः ।
तामेत्य दिध्यमणिभूवजयम्बमास्यवस्त्राविजिः समिन्यूच्य ययुः स्वयाम ॥४९
भीहींवृंतित्रा स्वया च वसा च कीतिर्शंक्तीद्य वात्रच विकसत्प्रमदेन वेष्यः ।
एता निक्तवृतिविद्यीयस्वायुमार्गास्तामात्राया सुरपतिः सहसोपतस्युः ॥५०
समीमुंखे द्वि वृतिर्श्वया च वान्ति कीतिर्गुनेषु च वसे च वस्त्र महत्त्वे ।
भीविष्य वाक् च नयमद्वितये च स्वय्वा तस्या मुदा सह यवोचितमञ्जूवाच ॥५१
भामित्राऽपि स सहे अगवेकचसुर्जावक्रयेच विमसेन न वासु मातुः ।
नाम्ना न भागुच्यवाद्वितटोविकाक्ष्युक्तिस्थितोऽपि चिवरेण परीयते किन् ॥५२

से जिनेन्द्र भगवान् के जन्म को सूचित करने वाला स्वय्नावली का फल सुनकर वह प्रियकारिणी बहुत हो प्रसन्न हुई और राजा सिद्धार्थं ने भी अपना जन्म सफल माना सो ठीक ही है क्योंकि त्रिलोकीनाथ का पिता होना किनके हुई के लिये नहीं होता ? अर्थात् सभी के हुई के लिये होता है ॥ ४७ ॥

• तदनन्तर आषाढ़ शुक्ल षष्टी के दिन, जब कि वृद्धि से युक्त चन्द्रमा उत्तरा फालगुनी नक्षत्र पर स्थित था, उस इन्द्र ने पुष्पोत्तर विमान में अवतीणं होकर तथा रात्रि के समय स्वप्न में इवेत हाथी का रूप घर रानी प्रियकारिणों के मुख में प्रवेश किया। भावार्थ—आषाढ़ शुक्ला षष्टी के दिन रानी प्रियकारिणों ने रात्रि के समय ऐसा स्वप्न देखा कि एक सफ़ेद हाथी हमारे मुख में प्रवेश कर रहा है। उसी समय प्रियमित्र चक्रवर्ती के जीव इन्द्र ने पुष्पोत्तर विमान से चय कर उसके पर्भ में प्रवेश किया।। ४८।। उसी समय अपना सिहासन कम्पित होने से जिनेन्द्र भगवान् के गर्भा वत्तरण को जानकर चारों निकाय के इन्द्र प्रियकारिणों के पास आये और दिव्य मणियों के आयू-चण, गन्ध, माला तथा वस्त्र आदि के द्वारा उसकी पूजा कर अपने स्थान पर चले गये।। ४९।। भी, ही, पृति, लक्ष्मा, बला, कीर्ति, लक्ष्मी और सरस्वती ये देवियां इन्द्र की आज्ञा से अपनी कान्ति के द्वारा आकाश को प्रकाशित करती हुई शोध्र ही रानी प्रियकारिजी के समीप आकर उपस्थित हो गई।। ५०।। उसके मुख में लक्ष्मी, द्वय में घृति, धाम में लक्ष्मा, गुणों में कीर्ति, वक्ष में चला, सहस्व में भी, वचन में सरस्वती, और नेत्र युगल में लक्ष्मा हर्ष के साथ यथायोग्य निवास करने कथी।। ५१।।

जनत् के अदितीय नेत्र स्वरूप वह बालक माता के गर्म में स्थित होने पर भी निर्मेख आम जितव — मित श्रुत अवधिज्ञान के द्वारा कभी नहीं छोड़ा गया था सो ठीक ही है क्योंकि उंचकाचल की तटी रूपी विचाल कुलि में स्थित रहता हुआ थी सूर्व क्या सनीहर तेव से क्यास नहीं रहता? अर्थात् अवस्य रहता है। भावार्य — यह बालक वर्ष में भी मित श्रुत

गर्भे० वसम्रपि मसैरकलिक्कतत्र्यो ज्ञानत्रयं त्रिमुबनैकगुरुबैसार । तुंगीदयादिगहनान्तरितोऽपि थाम कि नाम मुञ्चित कदावन विकारिक्षमः ॥९॥ धर्मसंसि० सर्वह ६ ।

स जान विश्वित्याचे वार्गीव्यासङ्गां कार्ग वार्गपुर्वाच्यात्रकोत्राह्यः ।
व्यानुवीवरहितांच सरिक्वासमानंत्रस्य व्यानुवात्रस्य विभागतं वात्रहः ।१९३
वर्गीव्यास्य विश्वसम्बद्धात्रम्याः विश्वसम्बद्धारियाः विश्वसम्बद्धाः ।१९४
वापाण्युतां समुदिवाय स्वा नसान्त्र्याः विवस्त्रीत्रम्यस्य व्यवस्तित्रेत्वः ।
वर्षं स्था न विरदाय वर्तिक्वेत् स्वा क्यायप्रतिव्यक्तिम्यस्य व्यवस्तित्रितः विभात् ।
वर्षं स्था न विरदाय वर्तिक्वेत् स्वा क्यायप्रतिव्यक्तिम्यस्य व्यवस्तित् ।
वर्षावित्रसंध्यक्तिस्य 'म्युव्यवस्तित्वां स्वां प्रतिक्वस्तित्वाति विभात् ।
वर्षावित्रसंध्यक्तित्वाति वृत्वस्त्रवादिवां स्वां प्रतिक्वस्तित्वाति विभात् ।
वर्षावित्रसंध्यक्तित्वाति वृत्वस्त्रवाति व्यवस्ति व्यवस्ति व्यवस्ति ।
वर्षे सहस्य विचोच्यातिः सम्बद्धाने स्वाप्तित्वस्त्रसम्बद्धाः ।
वर्षे वर्षे सित्तत्वीयक्यानितान्ते सीमाहित् वन्त्रमित्र व्यवस्तित्वस्त्रसम्बद्धाः ।
वर्षे वर्षे सित्तत्वीयक्यानितान्ते सीमाहित् वन्त्रमित्र व्यवस्तित्वस्त्रसम्बद्धाः ।
वर्षे वर्षे सित्तत्वीयक्यानितान्ते सीमाहित् वन्त्रमित्रस्य व्यवस्तित्वसम्बद्धाः ।
वर्षे स्वाक्तिवत्याः सुरपुष्ववृत्वस्य नेवृत्तवा नश्वसि वृत्वस्त्रस्य सन्तम् ।
वरित सवाक्तिवत्याः सुरपुष्पवृत्वस्या नेवृत्तवा नश्वसि वृत्त्वस्य सन्तम् ।
वरित सवाक्तित्वस्य सुरपुष्पवृत्तस्य नेवृत्तवा नश्वसि वृत्त्वस्त्रसम्यव्य सन्तम् ।।५९०

और अविष इन तीन ज्ञानों से सहित था ॥ ५२ ॥ जिसका कोमल शरीर मल के उपद्रव से सर्वेथा रहित था ऐसे उस बालक ने गर्नवास का कुछ भी दु:स श्राप्त नहीं किया था सो डीक ही है क्योंकि पक्क के सम्बन्ध से रहित तथा नदी जल के भीतर निमग्न कमल कुड्मल को क्या खेद होता है ? वर्षात् नहीं होता ॥ ५३ ॥ उस समय मुगनयनी श्रियकारिकी के स्यूल उसत तथा स्वर्ण कलका के तुरुव स्तन बीझ ही मलिन मुख हो गये ये इससे जान पड़ते वे मानों वर्ज स्वित बालक के निर्मल ज्ञान से प्रेरित हृदय स्थित मोहान्धकार को ही उपल रहे ही ॥ ५४ ॥ नताकी त्रियकारिकी का शरीर उस समय कुछ-कुछ सकेरी की त्राप्त हो गया का उससे ऐसा जान पहला था मानों गर्भ स्थित बालक के बाहर निकलते हुए यश से हो सफ़ीद हो गया था । तथा उसका उदर पहले जिस प्रकार त्रिवलियों से सुशोभित होता था उस प्रकार कब अस्पिक्क वृद्धि हो जाने से सुशोभित नहीं होता था। मानार्थ- इदर में वृद्धि हो जाने के कारण नामि के नीचे पढ़ने वाली उदर की तीन रेखाएं नष्ट हो गई थीं ॥ ५५ ॥ पिटारे में रखे हुए रेशमी वस्त्र माक्सराय, पुरुप, सथा मणिमय आधुवधों को धारण करने वाला कुबेर तीनों संघ्याओं में आकर माता की सेवा करता था उससे ऐसा जान पहला था मानों वह अपनी जिन में कि को ही प्रश्ट कर रहा हो ॥ ५६ ॥ तुष्णा रहित, गर्म स्थित बालक को धारण करती हुई प्रियकारियी बोहला से कमी भी पीड़ित नहीं हुई थी। यक्तिप वह देवों ने द्वारा भी पूजित भी तो भी रहजा ने 'यह कुछ की रीति है' ऐसा समक्षकर उसका प्राप्त संस्कार किया था।। ५७॥

तदनसर अपने उच्च स्थान में स्थित समस्त ग्रहों की विश्व पर वृक्षि पड़ रही की ऐसी कान में, चैत्र शुक्कवयोदकी के माहःकाळ सोमवार के दिन अवकि चन्द्रमा उत्तरा स्वरूपूरी नक्षत्र पर स्थित या रानी ने यथा समय विश्व बालक को उत्पन्न किया ॥ ५८ ॥ तत्पक्षात उस

१. "कुबैरः सनुष्यधर्मा धनवी राजराजी धनाविषः" इत्यमरः।

वाते सदा प्रविवातीर्वंकरानुषावे व्यक्तिमानविकादि व्यक्तिकावीकारावे । सिहासनानि कुम्पत्वि वर्गेषवराणां कार्ण वयुः सह मनीकिरकाणमानि ॥६० उन्मीकिताविकास सहसा विवित्वा सम्बन्ध, मस्तिमरतः अवसीसरवाङ्गा । प्रवासिनावसम्बद्धानिकायमुक्या विक्रमा वयुस्तविति कुम्पपुरं सुरेग्द्राः ॥६१ वासाप्रतीकाणपरे व्यकुरानमावास्काक्षितसुरः परिक्रमे स्वधनेव वाद्रो । हस्तक्ष्मेन नृतुमस्त्रवर्णावतुं तं कर्म्याच्या मवति पूर्व्यस्त्रमे न मस्तिः ॥६२ सस्याभिवेकसम्बे यविष्ठास्ति कृत्यं कृत्यनं स्वापु विववाम्यक्षेत्रं युस्तम् । कर्तुं विज्ञामि न परेग्य इतीव भक्त्या चक्के सुरः प्रमुवितः स्वमनेकस्तिः ॥६३ कृत्वापरः करसहस्त्रयनेकनुक्यैविश्ववित्रिक्तमस्त्रामि विनानुरामात् । तेने वियत्यपि सरोजवनस्य स्वभी व्यक्ति। विनानुरामात् । केषित्यमीरिक्तिकरस्यितपद्मरागवाकातंत्रयनमरीविच्यवक्ककेन । अन्तर्भरात्सवि निज्यतिर्तं विनेन्त्रे रेषुः विरोगिरनुरागिवविक्वक्तिः ॥६५

समय प्राणियों के हुदयों के साथ समस्त दिशाएं प्रसन्न हो गईं, आकाश विना घोये ही शुद्धि को प्राप्त हो गया, मदोन्मत्त भ्रमरों से ज्याप्त देव पुर्धों को वृष्टि पड़ने लगी और आकाश में दुन्दुभि बाधि गम्मीर शब्द करने लगे ॥ ५९ ॥ जिसका तीर्थंकारी प्रभाव प्रसिद्ध या ऐसे संसार भ्रमण के छेदक उन जिलोकीनाथ के उत्पन्न होने पर इन्द्रों के अकम्पित सिहासन उनके मनों के साथ युगपत् कम्पित होने लगे ॥ ६० ॥ खुके हुए अवधिकान रूपी नेत्र के द्वारा शीध्र ही जिनवालक का जन्म जान कर मिंक के मार से जिनके मस्तक मुक गये थे, तथा जिनके मुख्य भवन वण्टा के शब्द से शब्दायमान हो रहे थे ऐसे इन्द्र उस समय सीमाग्य से कुण्डपुर आये ॥ ६१ ॥ आजा की प्रतीका करने में तत्पर सेवक जनों के विद्यमान होने पर भी कोई देव प्रेम माव के कारण जिन बालक की पूजा करने के लिये पुष्पमाला को दोनों हाथों से स्वयं ही धारण कर रहा था सो ठीक ही है क्योंकि सात्वाय पूक्य में किसकी मिक नहीं होती ? अर्थात् सभी की होती है ॥ ६२ ॥

उनके अभिषेक के समय यहाँ जो कुछ भी काम होगा उस सबको में हो शोझ उचित रीति से करूँगा। दूसरों के लिये कुछ करने के लिये आजा नहीं दूंगा, ऐसी अफि से ही मानो प्रसन्त होते हुए एक देव ने अपने आपको अनेक रूप कर लिया था। यावार्थ—मिकवश एक देव ने अनेक रूप धारण किये थे।।६३।। अनेक हुआर हाथ बनाकर उन्हें अंचे की ओर उठा, जिनेन्द्र अगवान के अनुराग से उनमें खिले हुए कमलों को घारण करता हुआ कोई देव आकाश में भी कमल वन की सोगा को विस्तृत कर रहा था सो ठीक हो है क्योंकि अधिक अफि किससे कौन सी शक्ति नहीं कराती है ?।। ६४।। कितने ही देव अपने मुकुट के अग्रभाय में स्थित पदाराग मणि की प्रातःकाल सम्बन्धी सुनहकी धूप के समान लाल किरणावली के छल से ऐसे सुशोधित हो रहे थे मानों अन्तरम्त्र में बहुत शार होने के कारण स्थान हो बाहर निकले हुए जिनेन्द्र विवयक अनुरास की सिरों

१. कि किमियातिशक्तिम् म०।

विभागक्तिः स्वयोग्वस्य प्रश्नित्विष्णां स्वयं स्ययं स्वयं स

से ही भारण कर रहे हों।। ६५ ॥ एकावली एक लड़ के हार के मध्य में स्थित नील मौन की किरण रूप बड़कुरों की सन्तित से जिनके सुन्दर बना स्थल क्याम हो रहे ने ऐसे कोई देव ऐसे जान पड़ते थे मानों उनके हृदय में स्थित मोहकपी अन्यकार निर्मक जिनमांक के द्वारा तरकाल दूर किया जा रहा हो।। ६६ ॥ गमनसम्बन्धी देव से उत्पन्न बाय के द्वारा बढ़ी दूर से खींचे हुए सेच, आकाश में सब ओर शीध्र हो उन देवों के पीछे-पीछे जा रहे थे जिससे ने ऐसे जान पढ़ते वे मानों विमानों में स्थित रत्नों से निर्मित इन्द्रप्रमुख की शोमा को ही वे यहण करना चाहते वे ॥ ६७ ॥ नाना प्रकार के मणिमय बामूचण, देव और बाहनों से संहित बाते हुए उन देवों से जिसकी समस्त दिशाएं रूक गई थीं ऐसा आकाश उस समय लोगों के द्वारा बादचर्य के साथ ऐसा देखा गया था मानों वह विना दीवाल के किसी रचित सजीव चित्र को ही धारण कर रहा हो ॥ ६४ ॥

सिहनाय से जिनकी सपनी सेनाएँ पोछ-पोछे पछ रहीं भी ऐसे चन्छ सादि पाँच प्रकार के ज्योतिथी देव उस समय शील ही बहां था गये थे और प्रवनों के मध्य में निवास करने दारों जो चमर आदि भवनवासी देव से वे शक्कों का शब्द सुनकर अपने सेवकों के साथ शोध ही बहां शा मिरु थे।। ६९ ॥ मेरी के शब्द से बुकाये हुए सेवकों के हारा जिन्होंने दिशाओं के सन्दर्भक को ज्यास कर रक्का है तथा अपने शारा आकर्य बाहुनों के केन से अञ्चल कुन्यकों के सामगों की कान्ति से जिनके क्यों के दिशा में को पहुँचे।। ५० ॥ उठकर करे हुए राजा विज्ञान ने विनका समाचार काना या तथा जिनके मुकुद कर्मानुक में ऐसे उन इन्द्रों ने जस समय ससाव के परिपूर्ण राज्यकान में आकर मांता के सामने दिवस अञ्चलक विक्रिय वालक के स्थान किया की शाय शायक विक्रिय सामग्र किया के शाय सामग्र किया के सामने दिवस अञ्चलक विक्रिय सामग्र के स्थान किया सामग्र किया के शिक्ष कार्य के स्थान किया के शिक्ष आकर्य के स्थान किया के सामने सिवास आकर्य कार्य कार्य की सिवास के सिवास के

t. Paperarii 4+ 1

श्राच्या धृतं करगुगेन तमकाभासा निन्धे सुरैरनुगतो नभसा सुरेन्द्रः ।
स्वाचे निधाय शरवभसमाममूर्तेरेरावतस्य भवगन्त्रहृतांक्षिपक्षतेः ।।७३
श्राच्यांविको वस नवाम्बुवनावयन्त्रस्तूर्यञ्चानः भृतिसुक्षः परमुख्यचार ।
तह्यांविको वस नवाम्बुवनावयन्त्रस्तूर्यञ्चानः भृतिसुक्षः परमुख्यचार ।
तह्यांविको वस नवाम्बुवनावयन्त्रस्तूर्यञ्चानः भृतिसुक्षः परमुख्यचार ।
तह्यामकस्पर्यतिविक्ष्रसमातपत्रं तस्य जिविष्ट्रपरतेविभरावभूव ।।७५
पाववस्यसामजनिविष्टसमातपत्रं तस्य जिविष्ट्रपरतेविभरावभूव ।।७५
पाववस्यसामजनिविष्टसमात्रम् तस्य जिविष्ट्रपरतेविभरावभूव ।।७६
उत्तेपकस्परिकवर्यणतास्वन्तम् कुनरतुङ्गकस्त्रशाविकमञ्जलानि ।
तस्याप्रतः परिक्रिकागतकस्पवृत्रस्त्रभुव्यस्त्रक्षक्षाविकमञ्जलानि ।
तस्याप्रतः परिक्रकागतकस्पवृत्रस्युक्षम्त्रक्षक्षः वितरे सुरराजवस्यः ।।७७
वेगेन मन्दरमवापुरमा मनोभिव्यत्रस्यास्यस्यस्यक्षेत्रकृतकः कृतभूरिकोभम् ।
अध्यक्षमं इस्त्रयता त्रिगुणान्वितेन तत्सानुकेन 'मस्तो 'मस्तोपगूदाः ।।७८
आसाच वाष्टुकवनं विषुधेनंगस्य तस्यापि प्रश्चातयोक्षनमात्रवीर्धा ।
दीधाद्यविस्तृतिरयो पुगयोक्षनोक्ष्या तैः वाष्ट्रक्षम्बस्रात्रस्य सरविन्द्रपाण्यः ।।७५

सो ठीक ही है क्योंकि किसी अन्य कार्य से विद्वान् भी न करने योग्य कार्य करता है ॥ ७२ ॥ इन्द्राणी जिसे कमल के समान कान्ति वाले दोनों हाथों से घारण किये हुए थे ऐसे जिन बालक को शरद ऋतु के समान सफ़ीर शरीर के धारक तथा मद की गन्ध से अमर समृह की आकृष्ट करने वाले ऐरावत हाथी के स्कन्व पर रख कर देवीं से अनुगत इन्द्र आकाश मार्ग से ले गया ॥ ७३ ॥ उस समय नूतन मेघ की गर्जना के समान गम्भीर तथा कानी की सुख देने वाला तुरही का शब्द दशों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ सब ओर फैल रहा था तथा किन्नरों के इन्द्र आकाश में ऐसा गान ना रहे ये जो जिनेन्द्र भगवान के यश को सूचित कर रहा था, मनोहर था, अनुपम या और द्रुत मध्य तथा विलम्बित इन तीन मार्गों से अनुगत था ॥ ७४ ॥ ईशानेन्द्र उन त्रिलोकोनाथ के ऊर लगाये हुए उस छत्र को धारण कर रहा था जो चन्द्रबिम्ब की कान्ति को हरने वाला था, जिसने दिशाओं को सफेद कर दिया था और जो बाकाश में कवर की और जाते हुए उनके मृतिक यश के समान जान पड़ता था।। ७५ ।। दोनों बोर स्थित हाथियों पर आरूढ सानत्कुमार और माहेन्द्र के हाथों में घारण किये हुए चामरों से जिसकी दिशाएँ रुक गई थीं ऐसा बोकाश उस समय ऐसा जान पहता था मानों उन जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करने के लिये स्वयं पोछे-पोछे बाते हुए क्षीरसमुद्र से ही बिरा ही ॥ ७६ ॥ भगवान् के आगे इन्द्राणियां, चमर स्फटिक का दर्पण, पङ्का, झारी और उन्नत कलका आदि मञ्जल द्रव्यों तथा एक प्रकार की टोकनी में रसी हुई करूप वृक्ष के फुलों की माखाओं को घारण कर रही थीं ॥ ७७ ॥

वे देव वेग से मनों को साथ अक्रुचिम चैत्यालयों से अत्यिद्यिक सुद्योगित सुपेद पर्वतपर पहुँच गये। वहाँ उसके शिक्षर पर उत्पन्न सीत मन्द और सुगन्य इन तीन गुणों से सहित, तथा मार्ग के श्रम को शिथिल करने वाली बायू ने उन देवों का आलिंगन किया।। ७८।। देवों ने मेक्पवेत

१. मस्तो देशाः । २. मस्ता मबनेन । ३. आपि प्राप्ता ।

incipal action matricianal control principal actions and control actions are actions are actions and control actions are actio

के पाण्डुकवन में जाकर वहां एक ऐसी पाण्डुकरवंटा नामकी बिला आत की जो पांच सी बोजन करनी थी, लग्बाई से जावी कहाई सी योजन की हो थी, जार योजन के बी थी तथा शरद खतु के चन्द्रमा के समान सफेद थीं ।। ७९ ।। चन्द्रकर्ल के समान आकार की बारण करने वाली उस पाण्डुकरवंटा शिला पर जो पांच सी योजन करना तथा जहाई सी मोजन चौदा और कैवा विशाल सिहासन है उसपर जिनवालक की विराजमान कर देवों ने बन्मानिक की महिमा की ।। ८० ।। इन्द्रादिक देवों ने हर्ण पूर्वक कीर समुद्र से खीटा ही लाये हुए देवी यान महामणिनय एक हजार जाठ घटों में स्थित जल से उनका अभिवेक किया । अधिवेक के समय माञ्चलिक शक्त और सेरियों के शब्दों से विद्रार्थ अध्यासमान हो रही थीं ।। ८२ ।। जिनेन्द्र भगवान सविष बालक थे तो भी वाक में अविष हुए वक से जब उन्हों ने निरस्तर कीक की सक सुमेर पर्वत कीप उठा । इस घटना से इन्द्र जोर्जन्त के समान एक साथ उनके चरणी में पढ़ बसे सो ठीक ही है क्यों कि तीर्थंकरों का अनन्त बल स्वमान से ही सर्यन्त होता है ।/८२।। सर्वनक्त

र स्त्रावयस्त्य में । अवहाँ प्रत्यकर्ता ने पाण्युकायका तामक विका पर समिषक का वर्णन किया है पहला वह वर्णन क्या प्रत्योसे पाक्षित हैं। हरिलंच प्रश्न में किया है—विधि बोतर प्रत्यों पाण्युक प्राच्या किया है। हरिलंच प्रश्न में किया है—विधि बोतर प्रत्यों पाण्युक प्राच्या विधित के किया है। प्राच्या पायुक प्राच्या वार्ष प्रत्या रक्ता रक्ता का १ १४७ ।। बिधित सक्ता हैं। प्राच्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या ।। ३४९ ।। बबाह पाण्युक वंग की ऐसान ब्रावि विधित वार्यों में केन हैं पाण्युक प्राच्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या वार्यों में केन हैं पाण्युक प्रत्या प्रत्या है। ये विधान का है। विधान के स्वयं के स्वयं है। विधान के स्वयं के स

अत्यक्ति विविधक्षभणस्थिता मृत्यं सामगयेष विवक्षण विराजनामम् ।
बाल्यो बत्यं विविधक्षभणस्थिता मुद्दं सामगयेष विवक्षण विराजनामम् ।
बाल्यो बत्यं विवाक्षण स्वाक्षण स्वत्यामरास्ति सित्ति तुष्टु बुरिष्टिसिक्षणे ।।८४ भीवीर यस्त्रण विचा विवक्तरस्य विभातकाले वसा विकाकषुर्यास्ति किमासमीव ।।८५ अस्तेहसंयुत्तवशो जनवेकवीयविष्यन्तामनिः किमतसरिक्तास्ति किमासमीव ।।८५ अस्तेहसंयुत्तवशो जनवेकवीयविष्यन्तामनिः किमतसरिक्तारिक्तास्ति ।।८५ भीरोबफेनपटकाविक्षणकर्मौरं स्थित्वा नमस्यमृतरिक्तपदेन द्वसम् ।
अ्यामं मया कियवनामिवं स्वचेन निष्यायतीव वयवीश 'जगक्षसते ।।८७ स्तुत्वा तमित्यण सुराः पुनराशु निन्युमेरोस्ततः कृतुमभूवितसभ्रमेरोः ।
सौधाप्रवक्षवक्षण्यक्षपद्यचमानं यानावतारसमयाभ्रगरं तविक्रम् ।।८८ पित्रोः सुतापगमजा भवतोरवात्तिर्मभूविति प्रतिकृति तनयस्य कृत्वा ।
नीत्वामराविमभिष्यिण्य भवत्सुतोऽय'मानीत इत्यभिनिवेश वृद्धः सुरास्तम् ।।८९

नम्रीभूत इन्द्र ने 'बीर' यह नाम रखकर उनके आगे अप्सराओं के साथ अत्यन्त सुन्दर नृत्य किया। नृत्य करते समय इन्द्र देव और घरणेन्द्रों के नयन युगल को सफल कर रहा था तथा उसका वह नृत्य साक्षात् समस्त रसों को प्रकट करने वाला था।। ८३।।

को जत्यन्त आहचर्य उत्पन्न कर रहे थे, जिनका शरीर नाना स्रक्षणों से सहित या तथा जो निर्मेल तीन ज्ञानों से सुशोभित थे ऐसे जिन बालक की बाल्य अवस्था के योग्य मणिमय आभूवणों से विभूषित कर देव लोग भक्ति पूर्वक इष्ट सिद्धि के लिये उनकी इस प्रकार स्तूति करने लगे।।८४।। हे वीर बिनेन्द्र । यदि आपके मनोहर वयन न होते तो निश्यय से पृथिवी पर भव्य जीवों को तस्व ज्ञान कैसे होता ? प्रभात काल में सूर्य के तेज के बिना कमल क्या अपने आप ही विकास को प्राप्त होते हैं ? अर्थात् नहीं ।। ८५ ।। हे नाथ ! आप जगत् के अद्वितीय दीपक हैं परन्तु उसकी दशा-बत्ती तैल से सहित नहीं हैं (पक्ष में राग से रहित बीतराग दशा-अवस्था से सहित हैं )। आप विन्तामणि हैं परन्तु आपको अन्तरात्मा कठिनता से रहित है (पक्ष में आपकी जात्मा निर्देयता से रहित है ) आप हरि चन्दन के वृक्ष हैं परन्तु सौपों के सद्भाव से सहित नहीं है ( पक्ष में दयालु पेष्टा से सहित हैं ) आप तेष के निधि हैं परन्तु कब्मा-गरमी की नष्ट करने वाले हैं (पक्ष में गर्व को दूर करने वाले हैं ॥ ८६ ॥ हे जगत्नते ! सीर समुद्र के फेन पटलों की पंकियों के समान सफेद आपका मनोहर यहा चन्द्रमा के छरु से आकादा में स्थित होकर क्षण भर के लिये मानों यह देस रहा है कि मैंने कितना जगल ज्यास किया है और कितना ज्यास नहीं किया है ? ॥ ८७ ॥ तदनन्तर देव छोग इस प्रकार उनको स्तुति कर उन्हें फूछों से विसूचित नमेर वृक्षों से युक्त उस सुमेर पर्वत से पून: क्षीझ ही उस नगर की ले गये जो महलों के अग्रभाग में बैंबी हुई करली ब्बजाओं से न्यास या तथा विमानों के अवतार समय से वेदीप्यमान था ॥ ८८ ॥ आप दोनों माता पिताओं को पुत्र के वियोग से उत्पन्न पीड़ा न हो इस दिवार से पुत्र का प्रतिविम्ब बनाकर हम

१. जगवतस्ते म०। २. भवस्तुतोऽय म०।

विज्यान्यराअर्जनास्यविज्ञेषनाद्धीः संपूष्यं वानवर्गति विवक्तरिजी च । आवेच त्रञ्जूभवतोत्रस्य वर्ज च नाम जीता वयुः स्वनिक्तमे जिवकाः प्रमृत्य ॥९० तवृगर्गतः प्रतिवित्तं स्वकृतस्य सक्ती बृष्ट्वा मुद्धा विज्ञकात्रिय वर्जनानाम् । सार्वं वुरेशंगवतो वद्यानेत्रीद्धा सस्य वीवर्जनाम इति नाम चनार राजा ॥९१ तस्यापरेतुरच चारणकव्यिष्ट्रस्य मिनुवर्जना मिनुवर्णनेति विज्ञवर्तनप्रमाणवेगी । तद्योगणस्यावि निःशृतसंश्रवार्थाणस्यानपुर्वारित सम्मतिरिक्षणिक्याम् ॥९२ व्यक्ताव्या प्रतिवित्तं धनवोऽनुवर्णःरानचं रविग्ववर्तिर्मणभूवर्णस्यम् । नाचो ध्यवर्ततं यवेन्युरकृष्णपत्ते मध्यास्यनामतत्तुना प्रमवेन सार्वम् ॥९३ संप्राप्त्यते न पुनरेव वपुःस्वकृषं वास्यं मया वापितसंसृतिकारणस्यात् । सस्माविमां सफ्क्रवामि वद्यानितीव भस्वामरेः सह जिनः पृथुकैः स रेने ॥९४

#### मालगारिणी

वटवृक्षमचैकवा महान्तं सह विम्मेरविष्कृ वर्द्धमानम् । रममाणमुर्वोक्ष्य सञ्ज्ञनास्थी विषुषस्त्रासयितुं समासमार ॥९५ स विकृत्य फणासहस्रमीमं कविष्कपं तरसा वटस्य मूकम् । विटपैः सह वेष्टते स्म वाकास्तमकाकोक्य यवायमं निपेतः ॥९६

लोग जिसे सुमेर पर्वंत पर ले गये थे ऐसा यह आपका पुत्र अभिवेक करने के बाद पुतः यहां काया गया है—ऐसा निवेदन कर देवों ने वह पुत्र माता पिता के लिये दे दिया ॥ ८९ ॥ दिक्य बस्त्र आगरण माला और विलेपन आदि के द्वारा राजा सिद्धार्थ औरित्रयकारिणी की पूजा कर तथा मगवान के उस बल और नाम का विवेदन कर प्रसन्न चित्त देव अपने-अपने घर चले गये । घर जाने के पूर्व उन्होंने मनोहर नृत्य किया था ॥ ९० ॥ उनके गर्म समय से लेकर चन्त्र कला के समान बढ़ती हुई अपने कुल को लक्ष्मी को हुव से देखकर राजा ने दशवें दिन देवों के साथ उन अगवान का अविद्धांता यह नाम रक्षा ॥ ९१ ॥ उद्यान्तर किसो अन्य दिन उनके देखने से जिनका संशय पूर्ण वर्ष शीध्र ही निकल गया था ऐसे चारण ऋदिधारी विश्वय और संख्य नाम के मुनियों ने मगवान का जगत में सम्मित यह नाम विस्तृत किया ॥ ९२ ॥ इन्द्र की आजा से कुवेर अतिदिन अनुरूप तथा किरलों से आपत मणिमय आभूषणों से उनकी पूजा करता था । मगवान शुकल पक्ष के चन्द्रमा के समान मज़्य बीजों के बहुत भारी हुव के साम बढ़ने कमे ॥ ९३ ॥ संसार के कारणों को नष्ट कर चुक्त के कारण अवस्था को सफल करता हूँ ऐसा मानकर ही मानों वह जिनेन्द्र भगवान देव वालकों के साम काल करते थे ॥ ९४ ॥

तदनन्तर एक समय बासकों के शाब बड़े वट बूझ पर चढ़कर कीवा करते हुए वर्डमान विनेत्र को गमभीत करने के किये सङ्ग्रम नामका देव बावा ॥ ९५ ॥ उस देव ने हवारों कनाओं से सर्वकर सांप को क्य बनाकर सील ही साखाओं के साथ वट बूस के मूल मान को बेहित कर सिमा। साथ के बासक उस अर्थकर सांप को देखकर जिस किसी तरह नीचे कूद पड़े ॥ ९६ ॥ वश्यो विनिवेद्य कीक्यारी भगवान्युवैति तस्य भोविश्युः ।
तस्तोऽक्ततार वीत्रवृत्ते भृवि वोरस्य हि मान्ति भीतिहेतुः ॥९७
वश्यास्त्रताय प्रवृत्ते विवुत्तरस्य नियं प्रकार्य व्यन् ।
वश्यास्त्रताय प्रवृत्ते विवुत्तरस्य नियं प्रकार्य व्यन् ।
वश्यास्त्रताय प्रवृत्ते विवुत्तरस्य नियं प्रकार्य व्यन् ॥१९८
व्यव क्रित्त्वेद्यास्त्रा क्ष्यास्त्र प्रवृत्ते व्याप्त ।।१९८
सहवैद्यास्त्रा वृत्त्व वृत्त्व वृत्त्व एव व्यन्तानः ॥१८८
सहवैद्यास्त्र वृत्ति वृत्त्व वृत्त्व वृत्त्व ।
व्यस्त्र वृत्ति साहस्त्रसामं विवयम्य वृत्त्व वृत्ता ।
प्रवृत्ता वृत्त्व साहस्त्रमामं विवयम्य वृत्त्व वृत्ता ।
प्रवृत्ता वृत्त्व वृत्त्व वृत्त्व वृत्त्व व्यव्यक्ति भगवानभृत्व स्तः ।
प्रवृत्ताय स्वा न वाह्यहेतुं विवित्तार्थस्यत्तिस्त्रते पुषुक्षुः ॥१०२
विमकाविता निवृत्य नावः क्षयत्व कित्याणाम् ॥१०३

परन्तु बद्धंमान जिनेन्द्र उस नागराज के मस्तक पर दोनों पैर रखकर निभंग हो लीला पूर्वक वृक्ष के मीचे उसरे सो ठीक हो है क्योंकि पृथिवी पर वीर मनुष्य के लिये भग का कारण नहीं रहता है ।। ९७ ।। उनकी निभंगता से प्रसन्न चित्त देव ने जपना रूप प्रकट किया तथा सुवर्ण कलका के जल के अमिनेक कर उनका महाचीर यह नाम रक्खा ।। ९८ ।।

तवनन्तर जिनका शेशव काल व्यतीत हो गया था ऐसे उन वर्द्धमान भगवान ने क्रम-क्रम शोधा युक्त नवयोवन प्राप्त किया। उस समय वे ऐसे जान पहते थे मानों अपनी चपलता को नष्ट करने के लिये स्वयं ही उसत हुए हों।। ९९ ॥ पृथिवी पर उनका शरीर अस्वेद आदि जन्म जान दश अतिशयों से सहित था, सात हाथ ऊँचा था, कान्ति से व्याप्त था तथा नूतन कनेर के फूल के समान वर्ण वाला था।। १०० ॥ जो देवों के द्वारा लाये हुए भोगों का अनुभव करते थे, जो संसार का नाश करने वाले ये तथा जिनके चरण युगल नदीन कमल के समान सुकुमार थे ऐसे भगवान ने कुमार अवस्था में ही तीस वर्ष व्यतीत कर दिये।। १०१॥

सत्परवात् एक समय भगवान् सत्यति किसी बाह्य कारण के बिना ही विषयों से जिरक हो गवें सो ठीक ही है नयोंकि पवार्यों की स्थिति को जानने बाला मुमुशु—मोशाधिकावी आणी सान्ति प्राप्त करने के किये सदा बाह्य कारण को नहीं देखता है ॥१०२॥ भगवान् ने निर्मेश व्यविक् ज्ञान के द्वारा एक साथ अपने असीतमवों तथा उद्ग्ड इन्त्रियों की विषयों में होते वासी असुन्ति का इस प्रकार विन्तवन किया कि विससे सन्हें पूर्वभवों का सब बृशान्त प्रकट हो ज्ञास अवना वृत्य-व्यारित बहुन करने का भाग प्रकट हो गया ॥ १०३ ॥

<sup>ु.</sup> बिनुत्व व० १

प्रकाशनिक्त ग्राम क्यांकात्व वीकारित्यां स्विति क्यांते विकिते ।१०४ सुम्योग्रेसिक्य व्यांकार्य विकित्त स्वांकार्य विकिते ।१०४ सुम्योग्रेसिक्य व्यांकार्य विकिते ।१०४ सुम्योग्रेसिक्य व्यांकार्य विकित्त । स्वांकार्य व्यांकार्य क्यांकार्य क्यांकार क्यांका

तदनन्तर हवं से संबोधने के लिये उसी समय खोकान्तिक देवों की पंकि विविधित सुकूट राशियों से बाकाश में जिना नेव के ही इन्द्रक्तुव की कक्सी को प्रकट कर रही की !! १०४ !! जिसने हुस्त प्रस्तवों को कमर के मुकुलाकार कर किया वा ऐसी वह देवपीक, विवय से उन मोक्षाणिकाषी भगवान् को प्रणाम कर उनके सममाथ पूर्व दृष्टिपात से प्रसन्न हो इस प्रकार के क्षान कहने सभी ॥ १०५ ॥ हे नाय ! दीकाकहण करने के योग्य यह कास की करन आपके समीप आई है सी ऐसा जाव पहता है मानों समागम के लिये उत्सुकता वश सपीकक्षी के द्वारा स्वयं बेजी हुई प्रिय दूती ही है।। १०६ ।। है स्वामित् ! को जन्म से ही स्थम हुए विभैक तीन बावों से एहित हैं ऐसे आएके किये तत्व का बीका सा बंस जानने वाले अन्य कोसी के द्वारा मीक्ष का उपदेश केसे किया का सकता है ? ११ १०७ ॥ तप के द्वारा चातिमा कर्गी का अवस्तिमां की नह कर आप केनलकान प्राप्त कीजिये तथा संसार कास के दु:कों से भगशीत विश्वनाके प्रथ्य जीकों को बोख का उपाय बताकर प्रतिबोध प्राप्त कराइये ।। १०८ ॥ शौकान्तिक-देवों का समुद्र इस प्रकार के सम्मानुक्य वचन कहकर चुप हो रहा और ममदान ने भी मुक्ति प्रान्त करने का निरमस कर सिका हो दीक ही है नवी कि सबत अपने सकतर पर ही सिक्ति की प्राप्त होता है 11.९०९ ।। सदमानार कार विकास के देव बड़े देव से कुण्डपुर अवर में आ पहुँचे । वहाँ तस समय देखने के कींसुनुका से किमकार रहित नेजों बाकी नगर की रिजयों को उस देशों से अपनी विजयों की संख्या है ही मानों देखा या । मानार्य-देवागसम को देखने के मुतुद्दूक से सकर की विश्ववां निर्वितिय ही भूकी की क्रमिक्त देवी है काई नगर में हमाफे देवा कुनाएं हैं ? इस प्राच्या से देवा मा म करे ।

१. अविकास्य प्रमु १ - १, परिवृक्तरामकेचीः स० १ - १: अपनेकीः स० १ - ४, प्रशिक्तेकां स्० १ -

स सुरेभंगवान्त्रतौष्पूजो विविना पृष्टसमस्तवन्तुवर्गः ।
अभिवाह्मवनं ययौ मुनुकुञ्चरणान्यां भवनस्पवानि सस ॥१११
वरस्तमयौ विषुप्रभाष्यां प्रियमाणां नमसि स्वयं सुरेन्द्रः ।
शिविकामणिष्ट्य वीरनायो निरगाद्भव्यक्षनेः पुरास्परीतः ॥११२
भगवान्यनमेत्य नागक्षण्यं निरविक्षेत्रेरवतारितः स मानात् ।
अभिवृत्य इव स्वकीयपुग्ये स्फटिकात्मन्यतिनमंत्रे न्यसीवत् ॥११३
हतकर्ममणानुबङ्गुक्षेन प्रणिपत्यैकवियाय तेन सिद्धान् ।
गवस्वाभरणोत्करः कराम्यां प्रगटो राग इव स्वतो निरासे ॥११४
भृवि मार्गशिरस्य कृष्णपत्रे स वज्ञस्यां प्रवितः वियाज्यराह्रे ।
परमार्यमणि स्थिते ज्ञानाञ्चे कृतविक्षे भगवांस्तपः प्रपेवे ॥११५
निविद्योक्तपञ्चमुष्टिकुमानिजनीलान्मणिमावने निष्यय ।
स्वयमेव शिरोवहांस्तवीयानिवयौ 'शीरपयोनियौ महेन्द्रः ॥११६
अभिवन्द्य तपःविया समेतं विबुधास्ते प्रतिवान्तुरात्मधाम ।
समताभिरयं स इत्युवसं क्षणमात्रं नभसीक्षता विविन्त्य ॥११७

देवों ने जिनकी बहुत बड़ो पूजा की है तथा जिन्हों ने विधि पूर्वक अपने समस्त बन्धु वर्ग से पूछ लिया है ऐसे मुमुक्षु भगवान, भवन से सात डग पैदल ही बाह्य वन की ओर चले ॥ १११ ॥ तदनन्तर स्वयं इन्द्रं जिसे आकाक्ष में धारण कर रहे थे ऐसी उत्कृष्ट रत्नमधी चन्द्रप्रभा नाम की पालकी पर सवार होकर भव्यजीवों से घिरे हुए मगवान् वीर नाथ नगर से बाहर निकले । ॥ ११२ ॥ नागखण्ड वम में पहुँचने पर इन्द्रों ने जिन्हें पालको से उतारा था ऐसे वे भगवान् अपने पुण्य के समान दर्शनीय स्फटिक की अत्यन्त निर्मल शिला पर बैठ गये ॥ ११३ ॥

तदनन्तर उन्हों ने उत्तरिममुल स्थित हो कर्मरूप मल को नष्ट करने वाले सिद्धमगवन्तों को एकाप्रचित्त से नमस्कार किया तथा देवीप्यमान आभूषणों के समूह को दोनों हाथों के हारा अपने धारीर से इस प्रकार पृथक् कर दिया मानों प्रकट राग को ही पृथक् किया हो ॥ ११४॥ पृथिकी पर लक्ष्मी से प्रसिद्ध मगवान ने मागं शोर्ष मास के कृष्णपक्ष की दशमी के दिन अपराह्म काल में अब कि चन्द्रमा अर्थ मा\*—उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर स्थित चा वेला का नियम लेकर तथ प्रहण कर लिया—दैगम्बरी दीक्षा धारण कर ली॥ ११५॥ सुदृढ़ पञ्चमुहियों के हारा लों चे हुए, अगर के समान काले उनके केशों को मणिमय पिटारी में रखकर सीधर्मेन्द्र स्वयं ही कोर सागर में सेप आया॥ ११६॥ वे देव सपोलक्ष्मी से युक्त मगवान को नमस्कार कर अपने-अपने स्थान पर चले गये। चव वे देव आकाश में जा रहे चे तब बनता उन्हें ऊपर की और नेत्र सक्ष कर क्षण भर के लिये ऐसा विचारती हुई देख रही थी कि यह वह है यह वह है अर्थात् यह सीच मेंन्द्र है, यह ऐशानेन्द्र है आदि॥ ११७॥

१. कीरपयोधधी व० । २. नमसीसिसी व० । ★ ज्योतिय में उत्तरा फाल्नुनी नक्षत्र का स्वामी अर्थमा बताया है। वहाँ स्थामी से उसके नक्षत्र का प्रहण करना चाहिये। नैलोक्य प्रशक्ति में भी भगवान् अन्य नक्षत्र उत्तरा प्रात्मुनी लिखा है। उत्तर पुराण में हस्त और उत्तरा का नध्य माग बतलाया है।

श्रीवराषुपक्रम्बसारक्रीकाः स्राह्मःप्रयेक्योक्षमम्बुपेत्य । एको बिलमाः परं रक्तकानभवात्रकाको समा मृत्यकः ॥११८ वपरेष्ट्रम्मसस्बद्धाः मभसो यध्यवनिष्ठिते पराक्षे जनहरूर्वेचतेन वारणार्वे निचितं 'कृतवृतं विवेश वीरः ॥११९ भुवि कृत इति प्रसिद्धनामा नृपतिस्तक्षगराविषः स्वनेहुन् । प्रविद्यन्तमणुष्रती निवध्यौ भवकर्तं प्रतिपासिसातिविस्तम् ॥१२० नवपुष्यविद्यीर्थया वरायां नवपुष्यक्षमवेदिनां वरीयान् । कितियस्तमभोजयस्तरीयाजिरकातीञ्चवताव्यिकोञ्जय भूक्ता ॥१२१ अथ तस्य गृहाकिरे नमस्तो वसुवारा निवयात पुण्यवृष्ट्रया । सह बुन्द्रभयोऽपि मस्द्रमन्त्रं विवि नेबुल्जिवरोः प्रतावचनानाः ॥१२२ विकिरसक्तारिकालयन्यं सुवधी मन्यवहः सुवन्धितासम् । अतिविस्मितचेतसां सुराणां समहोदानवचोभिरापुपूरे ॥१२३ इति वानफलेन स क्षितीयाः समबापाद्भुतपञ्चकं सुरेन्यः । यशसः युक्तसम्पदां च हेतुर्गृहधर्माभिजुवा हि पात्रवानम् ॥१२४ अतिमुक्तकनामनि दमशाने प्रतिमार्खं निश्चि नाक्षमिष्ट जेतुम् । विविधैरपसर्गमारमधिकाविभवैस्तं विभवं भवो वितम्बन् ॥१२५

जिन्हें शोध्र ही सात ऋद्धिया प्राप्त हो गई थीं ऐसे वे यगवान मन:पर्यय ज्ञान को प्राप्त कर अज्ञानान्धकार से रहित होते हुए उस तरह अत्यन्त सुद्योभित हो रहे थे जिस तरह कि रात्रि में अन्यकार से रहित तथा एक कला से न्यून चन्द्रमा सुशोभित होता है ॥ ११८॥ दूसरे दिन उत्क्रष्टशक्ति से युक्त भगवान् महाबीर ने, जब सूर्य आकाश के मध्य में स्थित था सब अर्थात् मध्याह्न काल में पारचा के लिये विशाल भवनों के समूह से व्याप्त कूलपुर नगर में प्रवेश किया ॥ ११९ ॥ पृथिवी पर जिसका 'कुक' यह नाम प्रसिद्ध था, तथा जो अतिथि की प्रतीक्षा कर रहा था ऐसे उस नगर के अधिपति अणुबती राजा ने अपने घर में प्रवेश करते हुए उन भगवात की वेखा ॥ १२० ॥ जो पृथिवी पर नवधा मिक के क्रम को जानने वालों में श्रेष्ठ या ऐसे उस राजा ने नवीन पुण्य बन्ध करने को इच्छा से उन भववान को भोवन कराया। भगवान भी भोजन कर उसके घर से बाहर निकल गये ॥ १२१ ॥ उसी समय उसके गृहा क्रण में आकाश से पुरुष्टि के साच रत्नों की चारा पड़ने लगी, बाकाश में देवों के द्वारा ताहित दुन्द्वि बाजे भी गम्बीर शब्द करने करे ॥ १२२ ॥ नूतन पारिजात की गन्ध को विश्वेरने वाला पवन दिशाओं को सुनन्नित करता हुना बहने लगा नौर जिनके चित्त बहुत जारी आहवर्य से चिकत हो रहे वे ऐसे देवों के 'महो बानं बहो दानं' सम्यो'ने बाकास को स्थात कर लिया ।। १२३ ।। इस प्रकार दान के फल स्वक्य उस राज्य ने देवों से पञ्चारवर्ष प्राप्त किये सो ठीक ही है क्यों कि गृहस्यों के लिये पात्र बाव वया और बुक्कसम्पदा का हेतु होता ही है ॥ १२४ ॥

एक बार वे राजि के समय वतिमुख्क वान के स्मतात में प्रतिनायीय से विस्तवसान थे।

१. कूल्यपुरे व ।

प्रविषय सती भवाजियांनी जिननायस्य विशाय कांक्रिकामान् । - स महात्मिश्रहिरिय बीशः प्रभववित्यशियां व्यवस्य सस्य ॥१२६ परिहारविद्युद्धिसंयनेन प्रकटं द्वादश बस्तर्रास्तपस्यन् । स निनाय क्षयत्त्रवैकयन्युनेववान् क्षातिकुकानकान्यरेग्द्रः ॥१२७

## उपजातिः

व्यव्यंकृतोच्छितकृतकृतभावं श्रीवृत्मकग्राममुपेत्व सम्यक् । वद्योपवासेन वृतोञ्चराह्यं साकस्य यूकास्मनि समिविस्व ॥१२८ वैशासमासस्य विद्युद्धपते तिथी वशस्यायुक्केर्यमस्य । स वातिकर्मावि विनः प्रहत्य ध्यानासिना केवलमाव बोवम् ॥१२९

## हरिणी

वय दश्चवित्रेरण्डावाचेर्जुंगैः सहितं तदा त्रिवदापतयो भारता लेगुः संपेत्य जिनेश्वरम् । विगतकरणं निर्ध्यायन्तं यथास्थिति सर्वदा युगपदक्तिणं लोकालोकं स्वकेवलसम्पदा ॥१३०

मब नामक रह ने अपनी नाना विद्याओं के विभव से उन पर उपसर्ग किये परन्तु वह संसार से रिहत उन अगवान को जीतने के िक्य समर्थ नहीं हो सका ।। १२५ ॥ तदनम्तर उस अब नामक यह ने चिरकार तक उन जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार कर यह 'महातिवीर हैं', 'महावीर हैं' इस तरह हुर्च से काशी नगरी में उनके नाम रक्से ॥ १२६ ॥ तीनों जगत के अद्वितीय वन्धु तथा ब्रासिवंश क्यी निर्मेश जाकाश के चन्द्रमा स्वरूप उन भगवान ने परिहारविश्व सियम के साथ प्रकट तपस्या करते हुए बारह वर्ष व्यतीत किये ॥ १२७ ॥

त्तवन्तर ऋजूकुला नदी के उसत तट पर स्थित श्री जून्सक द्वाम को प्रासकर के सक्की तरह बैला के नियम से युक्त हो अपराह्मकाल में साल कुल के नीचे शिकापर विराजमान हुए ! बहुई बैला का सक के खुक्ल पूछ की दरामी तिथि में जब कि चन्द्रमा उत्तरा फाल्यूनी नक्षत्र पर स्थित था, ध्यानकपी सद्द्र के द्वारा पातिया कर्मों को नष्ट कर जिनेन्द्र मगवान ने केवलकान प्राप्त किया !! १२८—१२९ !! तबनन्तर उस समय जो अन्ल्लाया—काया नहीं पढ़ना सादि दश प्रकार के कित्रवर्षों से सहित वे तथा इन्त्रियों के बिना अपनी केवल ज्ञान क्य सस्पद्ध के द्वारा को सम्बद्ध लोकाकोक को एक साथ सदा सम्बद्ध प्रकार से जानते थे ऐति उन कीर जिनेद्वर के पास साकर के स्था अन्तर के अन्तर के पास साकर के सित अन्तर के स

क्रम्यम् वृत्तिः श्रीयतं पानम् विति अवीत्तिवासीयपीत्राचीत

महास्था सर्वः महिनो

वन वनपतिरित्त्रस्थात्वां स्वस्तं जनस्यां विविधवर्षित्वीतं संस्कृषितं वक्षे । सम्बन्धरूपति सस्य सामस्य रच्या पत्रिमसम्बद्धाः क्रियं विक्षेति ॥१

ततो विषय्योगनवायित्तृतं योगीतनं योगमयं रहोत्तयः । सरक्षयोगायिकामुदोश्ययः स्वतः वरीगम्य द्वितांशु निर्मतः ॥२ स सिद्धक्यैः स्वयायि यागनतम्योगीतिषु विषयायाम् । युक्तिप्रवेदौर्युक्तायतिर्वं सतः वरैयोगुर्ययुक्तामात् ॥३ सतः वराव्यक्तप्रयोगराचि स्वयायकाचि सरात्यभूववृ । वासामुक्तायीय वयानायाति स्वयायकाचि सरात्यभूववृ ।

इस प्रकार बसल कवि कृत वीवर्द्धमानपरित में भगवाय के केवल ज्ञान की उत्पत्ति का वर्णन करने बाका सत्रहवीं सर्गे समास दुवा ॥

# वहारहवाँ सर्व

वयानस्तर कृतेर ने इन्द्र की आता और अपनी क्षिक से उसी समय उम अगवान की गांगा प्रकार की उत्तुष्ट विसूति से वृक्त रमणीय समवस्त्य भूति की इस प्रकार रक्षमा की की ठीक ही है क्योंकि देवों का कीम अगवान-इष्ट कार्य तीन खोक में साव्य नहीं है ? अवत्य क्षमी खाव्य हैं 11 र 11 तक्तन्तर बोरह योजन विस्तृत नीक्षमीज्ञया गृथिकी तक की वन्त्रमा के समाय विश्व की वृक्ति का पृथ्विक प्रकार के प्रकार के समाय प्रवेत की समीव विश्व का प्रवास की विश्व क्षमा की साविक वार मान-स्थान में दी देते कान पढ़ते के सावी हता कि वार वेपने के साविक वार मान-स्थान में दी देते कान पढ़ते के सावी हता विश्व की कान्य के साविक वार मान स्थान के साविक वार प्रवेत की साविक वार साविक व

<sup>े</sup> कार कोचर विस्तान सम्मन्तरण प्रवक्ता नगरनेत के थां। धताचार स्त्रीमी का एक वीचन ही जिल्हा का १ मही कति ने सामान्त्र कर से क्याँन किया है ऐसा मान बढ़ता है।

## रुचिरा

ततः परा विमलजलाम्बुक्षातिका सवेदिका विकवसिताम्बुजैहिकता । सतारका सुरपदवी सुरैः समं ध्यराजत स्वयमिव भूमिमागता ॥५ मालभारिणी

सुमनोन्त्रितमप्यपेतबोघं बहुपत्राकुरूमप्यसैन्यमासीत् । विपरीतमपि प्रशंसिबल्कीवनमाभोगि नतः परं समन्तात् ॥६ प्रदर्षिणी

प्राकारः कनकमयस्ततः परोज्युत्संयुक्तः सुरजतगोपुरैश्चर्तुणः । भायातो भुवमचिरप्रभासमूहः स्थातुं वा चंतुरमलाम्बुदैरुपेतः ॥७ शार्द्छिवक्रीस्तिम्

प्राच्यां गोपुरमुण्डितं विजयमित्यासीविभस्यां द्ववः । याम्यां यद्दिशि रत्नतोरंणयुतं तद्वेजयन्तानिषम् । बारुष्यां कदलीष्वजैरविकलैः कान्तं जयन्ताभिषं कौबेर्यामपराजितास्य भिमरेराकीणवेदीतटम् ॥८

वसन्ततिलकम्

तद्गोपुरोण्डितिवराजिततोरणानां नेत्रापहारिविधिनोभवभागवति । माङ्गरुवजातममलाङ्कुरबामरावि प्रत्येकमध्यतमाविरमूबिभूत्ये ॥९

पड़ते थे ।। ४ ।। उसके आगे निर्मेल जल से सिंहत, वेदिका से युक्त तथा खिले हुए सफ़ेंद्र कमलों से व्याप्त जल की परिखा थो जो ऐसी सुर्शोमित हो रही थी मानों देवों के साथ स्वयं भूमि पर आई हुई ताराओं से सिंहत सुरपदवी—आकाश ही हो ।। ५ ।। उसके आगे चारों ओर घेर कर विस्तृत लता वन था जो सुमनोन्वित—बिद्धानों से सिंहत होकर भी अपेतबोध—ज्ञान से रिहत था (परिहार पक्ष में फूलों से सिंहत होकर भी ज्ञान से रिहत था ) बहुप्त्राकुल—बहुत वाहनों से सिंहत होकर भी असेन्यसेना से रिहत था (परिहार पक्ष में बहुत पत्तों से सिंहत होकर भी सिना से रिहत था ) और विपरीत—विद्ध आचार वाला होकर भी प्रशंस-प्रशंसा से सिंहत था (परिहार पक्ष में पिक्षयों से व्याप्त होकर भी प्रशंसा से सिंहत था ) ।। ६ ।।

उसके आगे चौदी के चार गोपुरों से सिहत सुवर्णमय प्रकार था जो ऐसा जान पहता था मानों चार सफेद मेघों से सिहत विजिलियों का समूह पृथिवी पर निवास करने के लिये आ गया हो।। ७।। पूर्व दिशा में जो ऊँचा गोपुर था वह 'विजय' इस नाम को घारण कर रहा था। दिशा विशा में जो रत्नों के तोरणों से सिहत गोपुर था वह 'वैजयन्त' नाम बाला था। पश्चिम दिशा में अखण्ड कदली ध्वजाओं से मनोहर जो गोपुर था वह 'जयन्त' नाम से सिहत था और उत्तर विशा में देवों के द्वारा व्याप्त वेदी तटों से सिहत जो गोपुर था वह 'अवराजित' नाम बाला था।।८।। उन गोपुरों की ऊँचाई पर सुशोधित तोरणों के दोनों और वर्तमान, तथा नेत्रों का

१. समर म०।

### उत्तरहरिः

तेषु व्यराजनाविद्यानसञ्जाहरूवीकास्त्रिकानवनाविः। युक्तकस्त्रापान्तरिकानि इष्टेः क्राराविकामीनि निरीसकाणाम् ॥१० तद्गोपुरान्तर्गतवास्त्रीचीद्विपार्थयोषिकृतनाटपातास्त्रे । हे हे सृदक्षः व्यनिनेव भक्यान् उप्टुंविकातः स्म समाह्मयन्त्र्यौ ॥११

## **महर्षिणी**

वीधीनामुभयविभागयोस्ततः स्युक्धत्वारि निवधणनोप्रसेनितानि । पिण्डचासीविप्रसपस्त्रसम्बन्धाः सीर्वानि प्रमदवनान्यनुक्रमेण ॥१२

#### स्रग्धरा .

कुर्वाणाः कर्णपूरिक्षयमिव विटवैरायतैविष्यभूनां चन्नद्वारुप्रवालैः प्रतिकृतिसमलां वारयन्तो जिनानाम् । चत्वारो यागवृक्षाः प्रतिकृतुमजुवासुण्यिताम्भोजकार्धः पिण्डपाणास्तिष्यभूवन्समदमधुकृतां मण्डलैम्ण्डपमानाः ॥१३

#### मन्दाक्रान्ता

तिलस्तिलो विमलस्तिलास्तत्र वाप्यो विरेजु र्नुसात्र्यक्रप्रकटक्युररला कृतीर्वारयस्यः । नन्दा कीर्णा कनककमलैर्नन्ववस्युत्पलीयै मैंबामीलेः स्कटिककुमुवैर्नाम नन्दोस्तरा च ॥१४

अपहरण करने वाली विधि से स्थापित प्रत्येक एक सौ आठ एक सौ आठ प्रकार के निर्मल अक्टूर तथा चामर आदि मञ्जल द्रव्यों का समूह, भगवान का वैभव प्रदिश्तित करने के लिये प्रकट हुआ आ।। ९।। उन गोपुरों में, जिनके बीच-बीच में मोतियों के गुच्छे लगे हुए थे तथा जो दर्शकों की दृष्टि को कैद कर रहे थे ऐसे, मणिमय मालाएँ, घण्टा तथा सुवर्ण की जाली आदि लटकने बाले पदार्थ सुशोभित हो रहे थे।। १०।। उन गोपुरों के भीतर स्थित सुन्दर गली के दोनों पाइवैभागों में दो-दो ऊँची नाटध धालाएँ थीं जो मृदक्क्ष्विन से भव्यजीबों को दर्शन करने के लिये बुलाती हुई-सी सुशोभित हो रही बीं।। ११।।

उसके आगे चारों दिशाओं में चार वीषियों हैं उन वीषियों के दोनों मागों में देवों से उप-सेवित चार प्रमदवन ये को अनुक्रम से अशोक, ससपर्ण, चम्पक और आप्तवृक्षों से ज्याप्त में ॥१२॥ उन प्रमदवन में अशोक आदि चार चैत्यवृक्ष थे। वे चैत्यवृक्ष नये-नये परक्षों से सुशोधित छम्बी शाक्षाओं के द्वारा मार्शों दिशाक्यों स्थियों के क्षर्यक्षण की शोधा को सम्पन्न कर रहे थे, जिनेन्द्र भगवान की निर्मेश प्रतिमाओं को धारण कर रहे थे, तथा कमस्वन को छोड़कर प्रत्येक पुष्य पर बैठे हुए सदमात भागरों के समूह से सुशोबित हो तहे थे ॥ १३ ॥ उन वनों में निर्मेश सक से मरी. हुई तीन-तीन वारिकाएँ थीं जो गोल जिक्शेषा और चतुक्कोण आइति को भारण करती थीं। नन्ता,

१. बबुरास्याकृती म० ।

# **बार्**लविक्री**डि**वम्

प्रासाया मिनानाया बहुविया बारागृहनेपय-

श्यक्राञ्चोकसभाक्षयाः पुत्रविदा पुत्रक्रकिकापहुनाः ।

क्षीडावर्षतकाः सुरासुरविदास्तत्रीय रेजुर्वृताः

कृत्वन्यसः शिक्षविक्रमञ्बद्धवानसीविद्यासम्बद्धनैः ॥१५

## वंशस्यम्

वनस्परा गळमधी नभरताहे प्रसारिताखण्डाज्याचनग्डाः । वनुव वेशी जिजरविवसम्पना युता खर्डाजर्वारस्तारेणेः ॥१६ मयूरमाल्याम्बरहंसकेशरिविशोक्षतावर्याम्बुजजककाञ्छनाः । व्यका वहोकेकममुक्ता-साष्ट्रकं इतं सुवीवीरिजतस्ततः परे ॥१७

# वार्क्षिकी वितय्

एकस्यां विक्ति केतवः सुरमबीक्त्स्कीलमञ्जा इव क्रान्तास्मीवपद्याः सहस्रमञ्जवन्ताश्चीति वीध्रस्थियः । ते सर्वेऽपि चतुर्विगन्तरम्बद्यकेक पिम्बीकृता-विश्वत्या च चतुःसहस्रमपरैपुर्तः शतैश्च त्रिभिः ॥१८

## वंशस्थम्

ततः परो हेममयः स्फुरताओ बसूच शाकोऽम्युकराययोपुरैः । चतुर्महासाम्म्यपनैः सपन्तितं विद्यम्ययविकानियुतां चयम् ॥१९

नन्दवती और नन्दोत्तरा उनके नाम थे। उनमें नन्दा स्वर्ण कमकों से, नन्दवती मेघ के समान तीक वर्ण के धारक नील कमकों के समृह से और नन्दोत्तरा स्फटिक के समान सफेद कुमुदों से ब्यास थी।। १४।। उन्हीं वनों में महरू, मिन्नव्डप, नामा प्रकार के पत्रवारों की पंक्तियों, चक्राकार क्ले, हिंडोलना, सभागृह, मोतियों की शिलापट्ट, सुर-बासुरों से ब्यास, तथा शब्द करते हुए मयूरों के समूह से जिनका प्रान्तमाग विरा हुआ था ऐसे लता-मन्डपों से वेडित क्रीडा पर्वत सुक्षाभित हो रहे थे।। १५।।

वनों के बागे बजमयी वेदिका थी जो जपनी किरण रूपी सम्मदा के द्वारा जाकास में इन्द्र-बनुवों के समूह को फैका रही थी, तथा चार उरकुष्ट रत्नमम तोरणों से सहित थी।। १६।। वेदिका के जाने सुन्दर वीचियों के दोनों जोर मयूर, माला, वरण, हंस, सिंह, हाथी, बैल, मदड़, कमल और जफ़ इन बस बिह्नों से सहित एक सी बाठ एक सी बाठ प्ववार्य थीं।। १७।। जो बक्का नदी की तरक सन्दित के समान थी, जिन्होंने जाकाश को व्याप्त कर रक्का वा तथा जिनकी हकेत आजित को ऐसी वे व्यापाएँ एक दिवा में एक हवार वस्ती थीं। चारों विश्वार्थों की सब व्यवार्थ एक व्याह एकनित करने पर चार हवार तीन सी बोस होती थीं।। १८।। व्यवार्थों के बाने देदीव्यामान कान्ति से युक्त सुवर्णसाल—सोने का कोट था जो कि पत्रराग मिंग निर्मित ग्रीपुरों से सहित था हरवारे.

स्तूपीपुरेषु अभिनामाराज्यसम्बद्धार्थमानुनि वहाविकावि । सतः परो हारियुवेञ्चनावी अभागमुस्य वरनाटचयेही ॥२०

# वसन्तरिक्षम्

तेभ्यः परायुभवतोऽपि वयायुक्ती इतिहाँ स्थिती सुरमिष्यवाष्मपृत्ती । संरेषतुः कनकृष्यवटी मनोती नीकाक्षणाकरिक्तिवित हेमझैठी ॥२१

## **उपवातिः**

तमैव कल्पेदवरसेवितानि कल्पहुमानामभवन्वनानि । चतुर्नहात्रास्थितसिद्धकर्यसिद्धार्थवृक्ताञ्चितमाभकानि ॥२२

# वंशस्यम्

ततः परातीच्यतुष्यमनोपुरैर्विदावमानोत्पलयक्रवेविका । विक्तिमानोय सुरैनिवेकिता पराक्षनाप्टेरिय तत्र विस्तृता ॥२३

# मालगारिषी

दश दश वररत्नतोरणानि सुतिविधितानि सतः वराष्ट्रसुवन् । सुरतरमुसुमावासपर्विधरचितवन्द्रममानिकां वयन्ति ।।२४

बौर सम्ध्या काल सम्बन्धी चार महामेथों से सहित समस्त बिजिक्सों के समूह को विक्रिक्त कर रहा था ॥ १९ ॥ उम गोपुरों पर चटाविक प्रसिद्ध मन्त्रक हम्ब सुक्षोमित हो एहे थे । उनके बाते मृदक्षों के मनोहर सम्बों से सहित दो-दो उत्तम साहब गृह वे ॥ २० ॥

उनके वाने मार्गों के बोनों जोर स्थित, युगन्यित धूप से उत्पन्न चूम से संयुक्त, मृहवाकार तथा मनोहर दो-दो सुनर्थमय थूप वट सुन्नोभित हो रहे थे को ऐसे जान पहते ये बानो काले-काले मेनों से आच्छादित सुनर्थमय पर्वत हो हों।। २१ ।। वहीं पर इन्हों के द्वारा तैनित करण वृत्तों के वान वे जिनके नाम चार महाविद्याओं में स्थित विद्य प्रतिमाओं से युक्त तिद्वार्थ वृत्तों—वैत्य वृत्तों के बातुक्व वे ।। २२ ।। उसके बाने चार क्रिने-क्रिये पीपुरों से सुन्नोभित नीक्षण्याय वक्षणेतिका थी को ऐसी जान पहती थी मानों देनों के द्वारा वहां आकर रक्षणे हुई वक्षण्य विदि औं क्षण्यों वी वो ऐसी जान पहती थी मानों देनों के द्वारा वहां आकर रक्षणे हुई वक्षण्य विदि औं क्षण्यों वो वी उसके व्यवस्था प्रतिमान क्षणेतिका क्षणेतिका व्यवस्था स्थान क्षणेतिका व्यवस्था स्थान क्षणेतिका क्षणेति

१. बमाति नः ।

# **बार्ड्डिकोडितम्**

तैरेवान्तरिता बभुनंबनबस्तूपाः थवार्षा इव प्रावुर्भावमुपागता जिनपति इद्धं तदा कौतुकात् । सिद्धानां प्रतियातनांश्चिततया चन्द्रातपश्रीमुद्धः ं

> पिण्डीमूब-भृति स्थिता इव पृथेक् मुक्त्येकवेशा इव ॥२५ माळभारिणी

विविधानि समन्ततः वेषां पृथुक्टानि सभागृहाणि रेजुः । ऋविमुन्यनगारसेवितानि ध्वजमास्ताविरस्रीकृतातपानि ॥२६ प्रहर्षिणी

आकाञ्चस्फटिकमयस्ततः परोऽभूत्याकारो हरिमणिगोपुरस्तृतीयः । मूर्तत्वं स्वयमुपगम्य वापुनागंः संद्रष्टुं जिनमहिमामिवागतः क्ष्माम् ॥२७ उपजातिः

तद्गोपुराणां गमनाप्रभाषां द्विपाद्ययोः <sup>1</sup>संनिहितानिरेषुः । माङ्गल्यवस्तूनि विविश्वरस्त्रीविनिमितान्यव्यवदाविकानि ॥२८

**भार्**कविकी डितंम्

तन्मध्ये रुचिरं त्रिभङ्गसहितं पीठं मनोशं बभा-

बाज्ञालात्त्रसृताः प्रविभागमहापीठस्पृञ्जो वेविकाः ।

वाकाशस्फटिकैः परस्परपृथग्भूताः हता मासुरै-

रासन्द्वादशभिगंगैः सविनवैरध्यास्यमाना मुदा ॥२९

स्थित नी-नी स्तूप मुशोभित हो रहे थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानों उस समय जिनेन्द्र भगवान् के दर्शन करने के कौतुक से प्रकट हुए नो पदार्थ हो थे। वे स्तूप चाँदनी की शोभा को अपहृत करते थे--- दवेत वर्ण के थे और सिद्धों का प्रतिमाओं से युक्त होने के कारण ऐसे प्रतोत होते थे मानों इकट्टे होकर पृथिबी पर स्थित हुए पृथक्-पृथक् युक्ति के एक देश हो हों॥ २५॥

उन स्तूपों के चारों ओर ऐसे सभागृह मुक्षोभित हो रहे थे जिनके शिखर बहुत विस्तृत थे, श्राम, मुनि और अनगार जिनकी सेवा करते थे, श्राम मुनि अनगार जिनकी सेवा करते थे, श्राम मुनि अनगार जिनकी सेवा करते थे, श्राम को विरस्न कर दिया था ॥२६॥ उनके आगे इन्द्रनील मणियों के जिसमें गोपुर बने हुए थे ऐसा आकाश स्फटिक मणिया तीसरा प्राकार था वह प्राकार ऐसा जान पड़ता था मानों जिनेन्द्र भगवान की महिमा को देखने के किये स्वयं आकाश मूर्त रूप को प्राप्त हो पृणिवी पर आ गया हो ॥ २७॥ उन गवनचुम्बी गोपुरों के दोनों और रखे हुए, नाना प्रकार के रत्नों से निमित दर्पण तथा कछश आदि सङ्गल द्रव्य सुक्षोभित हो रहे थे॥ २८॥ उनके मध्य में देदी व्यमान, तीन कटनियों से सहित, मनोहर पीठ सुक्षोभित हो रहा था। उस पीठ के चारों ओर कोट से लेकर विस्तृत, प्रदक्षिणा रूप से महापीठ कान

१. सम्निहिता विरेजुः म०।

## वसन्वतिस्थान्

तासामुपर्येनुपमध्तिकाराकुञ्जस्तम्बेर्षृतो विविधरत्नमयी बभूव । श्रीमण्डलो मथुपमण्डलमण्डलमानः प्रोत्कुरसहेमकमहेर्विहितोपहारः ॥३०

## उपजातिः

चतुर्महाविश्वमृतानि यसैक्ष्यत्वारि मूर्घ्मा मुकुदोरस्यकेन । सदारापीठे तह घर्मचक्राण्यात्यांवभू दुर्मोणमञ्जूकीयेः ॥३१ वसन्तितिसम्

हेमे हितीयमणिमीठतसे विरेणुरष्टी व्यक्तः प्रविमसा हरिबष्टकस्थाः । चक्रद्विपोक्षकमसाम्बरहंपतारुवं मास्याज्ञिता विविधरत्नविनद्वबन्धाः ॥३२

## उपजातिः

रराज्ञ बुडामणिवत्त्रिक्षोक्यास्तृतीयपीठे अग्वसिवासः । मनोहरो गन्धकुटीविमानः सर्वार्षसिद्धौद्धविमानकीकः ॥३३ तस्यौ स तस्मिक्षित्रजगट्यतीक्यः प्रतीक्ष्यमाणामकथाग् जिनेन्द्रः । विवन्थनो भव्यजनेक्षेतैः सुगन्धिमन्धान्बुभिवक्षितान्ते ॥३४

## वसन्ततिलकम्

तस्युर्वतीन्त्रविविजयमवार्विकाश्य स्योतिकाक्यभवनामरवामनेत्राः । तं भावना बनसुरा सहकत्यकाश्य मर्त्याः प्रवक्षिणसुपेत्य सृगाः क्रमेण ॥३५

स्पर्श करने बाली बेदिकाएँ थीं। वे बेदिकाएँ देदीप्यमान आकाश स्फटिक मणि से निर्मिल थीं परस्पर पृथक्-पृथक् थीं और निनय सिहत बारह गण उन पर हवं से बेठे हुए थे।। २९ ॥ उन बेदिकाओं के ऊपर अनुपम कान्ति वाले सुवर्णमय स्तम्भों से धारण किया हुआ, नाना प्रकार के रहनों से निर्मित, अगर समूह से सुशोभित तथा खिले हुए :सुवर्ण कमलों के उपहार से गुक भी मण्डप था॥ ३०॥ पहली कटनी पर चागे महादिशाओं में यक्षों द्वारा मुकुटों से उज्जवक मस्तक से बारण किये हुए चार धर्म चक्र, मणिमय मञ्जल द्वारों के साथ रखे हुए थे॥ ३१॥

सुवर्ण से निर्मित तथा मणि में से खटित दूसरी कटनी पर, जो अत्यन्त निर्मेल थी, बाठ दिशाओं में स्मित थी, चक्र, गज, बेल, कमल, वस्त्र, हंस, गच्ड़ और माला से चिक्कित थी तथा जिनके दण्ड नाना प्रकार के रत्नों से खिनत थे, ऐसी आठ व्यवार्ष सुशोमित हो रही थीं ॥ १२-॥ तीसरी कटनी पर गन्यकुटी नाम का वह विमान सुशोमित हो रहा था जो तीन लोक के चुबामिक के समान था, जिसका कोमा सर्वार्थ सिद्धि के देवीय्यसान विमान के समान थी ॥ १३ ॥ सरीप में बाये हुए मन्म जनों द्वारा सुयन्धित कक से विश्वमा निकटवर्ती माग सींचा गया था ऐसे उस मन्यकुटी विमान में वे जिनेन्द्र मगवान स्विद्ध वे बो तीनों जगत् के द्वारा पूज्य थे, जिनके निर्मेल यचनों की प्रतीक्षा की जा रही थी तथा जो कर्मवन्त्र से रहित थे॥ १४ ॥ भगवान को प्रदक्षिणा देकर कम से मुनीन्द्र, कर्मवासिनी देविया.

### **उपवातिः**

चतुर्वहाविध्यवयत्र मेदावृद्धिविष्यायून्यवात्र मेदाः । सीयावनाताः विषयद्व मास्यत्परीत्र पीद्धारत्यताः वसूषुः ॥३६ त्रिक्षाच्ययोत्रतरत्नगोपुरे भीद्धारपाकः वरहेमवेत्राः । आसम्यवासंस्थानुदारवेवा वन्यामरा भावनकल्पजाव्य ॥३७ बाधस्य शास्त्रय मनोक्षमामस्तरमस्य संस्थानविद्यांवरा ये । स्वन्तरं विश्वविभूतिपुत्तं तैर्योजनस्य द्वीपितः प्रणीतम् ॥३८ धाद्यस्य शास्त्रय मनोहरस्य द्वितीयशास्त्रय च मध्यमाद्धः । त्रियोकमं कल्पनपाककीविविर्यक्षमामस्य जिमानमकाः ॥३९ द्वितीयशासस्य प्रविप्रधानाः द्वियोक्षमं वास्तरमित्वुक्षस्तः । तृतीयशासस्य प्रविप्रधानाः द्वियोक्षमं वास्तरमित्वुक्षस्ति ॥४०

### वंशस्य म्

तृतीयशासस्य विविश्वकेतनैनिरन्तरेक्कावितवायुवर्तनः । विवारियीकस्य च कीर्तितं युवेः स्कुरत्त्रश्रस्यान्तरसर्वयोजनम् ॥४१ उपकातिः

अनुनकान्तेर्जिनसंनिधानवेशस्य धात्रीतस्यनस्य । अप्यन्तरं रत्नविराजमानस्तम्भस्य बङ्गोजनमाद्वरार्याः ॥४२

आर्यिकाएं, ज्योतिष्क देवों की देवियां, ज्यन्तर देवों की देवियां, भवनवासी देवों की देवियां, भवन-वासी देव, ज्यन्तर देव, करूपवासी देव, मनुष्य और पशु आकर क्रम से बेठे हुए थे।। ३५ ।। चारों महादिशाओं के वछ्य भेद से विस्तृत गर्णों के भी बारह मेद थे अर्थात् चारों दिशाओं में वलयाकार बारह समाएँ थीं। उन सभी सभाजों में देवीप्यभान, प्रदक्षिणा रूप से स्थित, तथा सिहासन के अन्त तक गई हुई सोछह-सोछह सीढ़ियों की पींकयी थीं।। ३६ ।। तीन कोटों के उत्कृष्ट तथा उन्नत रतनयय शोपुरों पर क्रम से व्यन्तर, भवनवासी और करूपवासी देव द्वारपाछ वे को सुवर्ष का बेत छिये हुए थे तथा उत्कृष्ट देव के घारक थे।। ३७।।

जो गणितज्ञ समुख्यों में जत्यन्त श्रेष्ठ ये उन्होंने प्रयम कोट और सुन्दर मानस्तन्य का समीयोग जन्तर जो कि नाना प्रकार को विभूति से युक्त वा आधा योजन था ऐसा कहा है ॥३८॥ जिनागम के जाता पुर्वों ने मनोहर तथा करूप वृक्षों को पंक्ति से सुखोशित पहले और दूसरे कोट का मन्त- वीच का जन्तर दोन योजन कहा है ॥ ३९॥ नाना प्रकार के रत्नों की प्रमा पंक्ति से तूर्य की वीति को दूर हटाने वाले दूसरे और तीतरे कोट का अन्तर दो योजन था ऐसा आधार्य कहते हैं॥ ४०॥ निरन्दर कनी हुई नाता प्रकार की पतावाओं से आवाश की आधार्य विदास करने वाले तीतरे कोट और देवीययान प्रधा से युक्त सिहासन का अन्तर विदानों ने आधा योजन कहा है ॥ ४१॥ अत्यधिक कान्ति से युक्त, तथा पृथिवीतक के आधुष्यस्वस्य गुम्बकुटी और रत्नों से

र्. सम्बद्ध सः ।

## गारुगारियो

इति यात्रं जिमाचित्रस्य संस्थीनयतो द्वादात्रयोजनं व्यराजत् । अमरेन्द्रफामन्त्रसृतियासैरयरं कीर्यमिनास्तरं जिस्लोच्याः ॥४३ शृह्यकृतिकीद्वितम्

वीष्पी वृष्टिरमुद्द्वता मधुकारैः व्येतीक्षताकानमाः
तत्यावे सत्त्वोक्षये विनव्या व्योतस्या प्रपातास्यरात् ।
संत्रष्टुं त्रवियाञ्चयन् विनव्यति अव्योत्त्रियकोकोगतान्
प्रेत्तास्थायरयानको भृतिसुद्धः से बुन्दुभीनां ध्यनिः ॥४४
क्रान्तास्थायपर्यरगेकविद्यं सम्योग्यका भन्तरं
नातापुष्पनवप्रवास्तुभयो सूर्तः स्वयं वा मधुः ।
एकीभूय कुरतुमोरकर इत द्रष्टुं तस्त्रस्यागतो
रक्ताक्षोकतयः सुराञ्चित्तत्वोऽप्यासीत्यवित्रः परम् ॥४५
सक्तीकृत्य सुरेश्यपुंपरि वा सीरान्युराक्षेः पयो
विन्यस्तं गगने त्रिया परिमितं स्वस्य प्रभाव्यात्ये ।
तत्येग्युचृतिशुक्षमप्यविद्शं मध्योग्यरानावत्ं
जैकोक्षेशस्त्रशाक्ष्यम् भनवत्वस्त्वत्रवर्णं विद्युते ॥४६

मुशोभित मानस्तम्म का अन्तर छह योजन था ऐसा कार्बपुरुष कहते हैं।। ४२ ॥ इस प्रकार जन जिनेन्द्र भगवान् का वह समवसरण दोनों कीर—पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण बारह योजन प्रमाण था तथा देवेन्द्र, नागेन्द्र और नरेन्द्रों से ज्यास वह समवसरण ऐसा सुशोभित हो रहा बा मानों तीन लीक का दूसरा ही भव्य हो ॥ ४३ ॥

अगर जिसका अनुसरण कर रहे थे, जिसने दिशाओं के मुझ को सफ़ेद कर दिया था और जो अन्यकार के कवों से सहित दिन में अकट हुई बौदनों के समान जान पड़ती थी ऐसी पुष्प वृष्टि उन अगवान के आगे आकाश से पड़ रही थी। जो उन जिनेन्द्र के दर्शन करने के लिये जिलेकिकियत अन्यजीयों को मानों बुला रहा था ऐसा जाकाश में बजने वाले दुन्तुश्री वाओंका श्रृति सुखद सब्द तीनों लोकों के मध्य में ब्यास हो गया था ।। इस। आकाश को गास करने वाली अगेक वालाओं से जावाओं में अव्यास को रोक रहा था, जो नाना प्रकार के पुष्प तथा वदीय पर्कारों से सुन्दर था तथा ऐसा जान पड़ता था मानों स्वयं सूर्तिधारी वसन्त हो हो अथवा जन परकरों से सुन्दर था तथा ऐसा जान पड़ता था मानों स्वयं सूर्तिधारी वसन्त हो हो अथवा जन परकरों से सुन्दर था तथा ऐसा जान पड़ता था मानों स्वयं सूर्तिधारी वसन्त हो हो अथवा जन परकरों के दिश्व काल अशोक वृद्धा था। वह अशोक वृद्धा सुराध्यकतत्व मित्र के सम्यवूकों का समूद ही हो ऐसा काल अशोक वृद्धा यहाँ था। वह अशोक वृद्धा सुराध्यकतत्व मित्र के विसंका सुराध्यकत्व होंगा हुआ भी प्रवित्र था यह विद्धा थात थी। (यरिहार पक्ष में जिसका सुराध्यक होंगा हुआ भी प्रवित्र का सुराध्यक स्वर्ध का स्वर्ध का स्वर्ध का स्वर्ध का स्वर्ध का स्वर्ध का सुराध्यक होंगा हुआ माना सुराध्यक सुराध्यक होंगा सुराध्यक स्वर्ध का सुराध्यक सुराध्य

१. साग्दरं स०

#### वर्ष मानचरितम्

षुन्वानावित्र हर्वतामुपगतो ज्योतस्वातरङ्गी विद्या यक्षी तं विमक प्रकीर्णकपर्वना सेविषातां प्रमुम् । यस्मिन्पद्यति ग्रनवर्णम् इव स्वातीतक्रमावकीं भव्योकस्तवमुत्तवीयवपुको भामव्यकं मण्डनम् ॥४७ नानापत्रकतान्वितं वनमित्र व्याजुम्भमाणानवे-युंक्तं केदारिभिः सरत्यकरं वामेव वारां परम् । सुङ्गं हेममयं सुरासुरजनैः संतेश्यमानं सदा मेरोः म्हङ्गनिवासमं विनयतेस्तस्यामवङ्गासुरम् ॥४८

#### उपजाति:

अजायमानेऽच पतिः सुराणां विष्यध्वनौ तस्य जिनेश्वरस्य । जानेतुमात्माविषविज्ञतो यस्तं गौतमग्राममगाङ्गणेशम् ॥४९

# वसन्ततिलक्स्

तत्र स्थितं जगित गौतमगोत्रमुख्यं विश्रं धिया विमक्या प्रथितं च कीर्त्या । इन्द्रस्ततो जिनवराम्तिकमिन्त्रभूति वावण्डलेन बहुवेषभृवाविनाय ॥५०

की कान्ति के समान सफ़ेद होकर भी भव्यजीवों के समूह को रागावह—लालिमा को उत्पन्न करने वाला था (परिहार पक्ष में भव्यजीवों के समूह को रागावह—प्रेम उत्पन्न करने वाला था ) तथा उनके त्रिलोकीनाथ होने का उत्तम चिह्न था ऐसा उन भगवान का छत्रत्रम इस प्रकार देवीय्यमान हो रहा था मानों देवलोग क्षीरसागर के जिस जल को चक्राकार करके उत्तर ले गये थे वह अपनी प्रभा की क्यांति के लिये तीन रूप रख कर वहीं आकाश में मानों स्थित हो गया हो ।। ४६ ।। जो दिन में दिखाई देने वालो चौंवनी की दो तरक्षों के समान जान पढ़ते थे ऐसे दोरते हुए दो यक्ष, निर्मल चमरों के छल से उन भगवान को सेवा करते थे तथा भव्यजीवों का समूह रत्नमय वर्षण के समान जिसमें अपने अतीत अन्मों के समूह को देखता था ऐसा उनके शरीर का आभूषणस्वरूप भामण्डल था ।। ४७ ।। जो वन के समान नाना पत्रकताओं ( पक्ष में अनेक देखन बूटों ) से सहित था, जो खुले हुए मुखों से युक्त सिहों से सहित था ( पक्ष में जो सिहाकार यागों से सहित था) रत्न और मकरों से सहित होने के कारण को दूसरे समुद्र के समान था, उत्ता था, सुवर्णमय था, सुर-असुर जनों के द्वारा जिसकी सेवा की बा रही थी तथा जो सुनेय पबंत की शिक्षर के समान जान पढ़ता था ऐसा उन जिनेन्द्र भगवान का देवीय्यमान सिहासन था।। ४८ ।।

तदनन्तर वह उन जिनेन्द्र मगवान को विव्यन्ति नहीं खिरी तब इन्द्र अपने अविध आत के द्वारा विखाये हुए गणधर को काने के लिये गौतम प्राम गया ।। ४९ ॥ तत्पश्चात् बढ़ी रहने बाले, गौतम गोत्र के प्रमुख तथा निर्मेल वृद्धि और कीर्ति के द्वारा जगत् में प्रसिद्ध इन्द्रमुक्ति बाह्यण को, छात्र का वैष रखने वाला इन्द्र, बाद के छल से जिनेन्द्र भगवान् के समीप से आधा

## articular and

मानसम्बद्धिकर्गावस्त्रकारम् स्वरो विश्वसः पुरसीन विश्वसः सः व्यापानहित्यं वीतरिवसिषः । सरस्त्रीतित्रप्रकरेतिकावपतिः संवत्नीकावपतिः सर्वा सञ्चलतिष्ट्रवासिसम्बद्धेः विश्वतः सर्व सोऽसहीत् ॥५ सर्वाश्वः

पूर्वाह्ये गोधायाया अविधानमस्ता कावायो वेत कावा-बुद्धचीयम्यवादीर्वप्रचित्रस्तावीर्विध्याः सार संद्यः । रात्मिनेवाह्य चार्टे चिनपतिवदन श्रीवृत्तस्त्रवश्रम्

संत्राप्तसर्वातिकार्यं जिलेन्द्रसिम्बस्तवा सं विनयायम्बसः। प्रवक्तमे स्तोतुनिति स्तुतिकः 'स्तुत्वे न केवां स्तवनाभिकावः ॥५३ ब्रवविक्रस्थितम्

वन विनेत्य तब स्तबसाहियौ सम पास्त्यृष्ट्यापि संगुक्ता । स्वालति बीवव मित्रपुंत्रानीयुवं वनकरोडीसम्बोडीप सहावरः ॥५४ विन तथापि सवा हुववस्थितप्रजुरपंतिकारावनियास्यते । तब युवस्तुतिरस्यतिरुक्तरा संबगुरामयुतस्य म हि अया ॥५५

॥ ५० ॥ मानस्तान्य के देखने से नमीमृत किर को घारण करने वाले उस बुद्धिमान इसाबूति में जीव के सद्मान को सहय कर अगवान से पूछा और उत्पन्न हुई दिन्यव्यनि से सहित जगवान ने उसके संघम को दूर कर दिया । उसी समय पाँचती बाह्यपपुत्रों के साथ उस इन्त्रमूति ने विक् दीक्षा महण कर की ॥ ५१ ॥ विश्व सहत्व से जिसने पूर्वाह्यकाल में दीक्षा के साथ ही कुद्धि, वोषिय, व्यवप, कर्ज, वर्ज, प्रसिद्धरस्त, क्या और विकिता से सात खिद्धर्था आम की सी उस सीतन मणवर ने उसी किन अपराह्य काल में, जिनेन्द्र अगवान के मूख से विश्वका अविक्तार प्रकट हुआ था उस उपायू सहित हादसाल वाथी की पर-रचना की ॥ ६२ ॥ उसी समय निन्य से नमीमृत सवा स्तृति को जानने वाला करा, विष्टिति समस्य विश्वय प्राप्त कर किने में हैंसे उन्त्र वर्षों चीन है उपाय स्तृति को जानने वाला करते के किसे सत्तर हुआ सो दोन ही है नमोंकि को स्तृति स्वाप्त करते के किसे सत्तर हुआ सो दोन ही है नमोंकि को स्तृति करने के किसे सत्तर हुआ सो दोन ही है नमोंकि को स्तृति स्वाप्त करते हैं किसे सत्तर हुआ सो दोन ही है नमोंकि को स्तृति स्वाप्त करते हैं किसे सत्तर हुआ सो दोन ही है नमोंकि को स्तृति स्वाप्त करते हैं किसे सत्तर हुआ सो दोन ही है नमोंकि को स्वाप्त स्वाप्त करते हैं स्वाप्त होता है स्वाप्त साम की ही हैं स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त साम की ही ही है। स्वाप्त स्वाप्त साम की होता है

भ पूर्व हैं है किनेन्द्र ! फूल की इचका के समाप करते बादि आपका स्वयंत्र करने में उत्पाद हुई हैं फिर की कह आपके तुम-होरच- पूर्वों की ओक्षदा (पक्ष में मारोजन ) देखकर स्वयंत्रा हो हुई है सी डीक ही है क्वींदिर सहाम् सार हुए होने कर भी साम तो उत्पन्न करवा ही है ।।। रहा है जिसकास

t. office to t

विगतहानि विवानिसमुण्ण्यसं विकायकञ्जावयैरमिनन्वितम् ।
वहति वीर यहास्तव सन्ततं श्रियमन्त्रमपूर्वकलाभृतः ।१५६
विभूवनं सत्ततं करणकृषावरण 'वरमर्वावतमण्यग वीक्तते ।
जिन यथास्थितममप्य परिश्रमग्रहि विकित्त्यगुणः परमेश्वरः ।।५७
सुतसुमान्त कथ्यितं मेरणा मनसिको मृदुपुण्पमृत्र्यरः ।
ववरितो भवतेति किमद्भूतं वस्रवता विषयोऽप्यभिभूयते ।।५८
जगति यस्य सुदृषंरःसूर्जितं प्रथितवैर्यंवनैरिप शासनम् ।
प्रकटदुःसहगुप्तिनिबन्धनं परमकार्याकः स कथंभवान् ।।५९
वनुदिनं कुमुदं परिवर्षयन् परमकोकवितापि महो वधत् ।
विरहितावरणोऽप्यक्तिस्थितिजिनपते त्वभपूर्वंतमोपहः ।।६०

यद्यपि मेरी बुद्धि स्वलित हो रही है और आपको गुण-स्तुति अत्यन्त कठिन भी है तो भी हृदय-स्थित बहुत भारी भक्ति के भारसे वह मेरे द्वारा कही जायगी सो ठीक ही है क्योंकि सभीचीन अनुराग से सहित मनुष्य को रूजा नहीं होती है ॥५५॥ हे वीर जिनेन्द्र ! जो हानि से रहित है, रात दिन उज्ज्वल रहता है, तथा खिले हुए कमलों के समृह से अभिनन्दित है ऐसा आपका बहुत भारी यश निरन्तर अपूर्व चन्द्रमा की छक्ष्मी को भारण करता है। भावार्थ - वर्तमान का चन्द्रमा घटता है, मात्र रात्रि में चज्ज्बल रहता है और उसके उदय में कमल निमोलित हो जाते हैं पर आपका यशरूपी चन्द्रमा कभी घटता नहीं है, दिन-रात उज्ज्वल रहता है तथा उसके अस्तित्व काल में कमल खिले रहते हैं इसलिए वह अपूर्वता को घारण करता है ॥ ५६ ॥ जो परिश्रमण न करने पर भी अध्वग-पियक है ऐसे हे वीर जिनेन्द्र ! आप तीनों लोकों को निरन्तर करण, क्रम और आवरण के बिना ही यथाविस्थित रूप से देख रहे हैं सो ठीक हो है क्योंकि जो परमेइवर है उसके गुणों का चिन्तवन नहीं किया जा सकता है। भावार्थ-संसार में पथिक वह कहलाता है जो परिश्रमण करता है-यहां-वहां घूमता है पर आप परिश्रमण के बिना ही पथिक हैं अर्थात् एक स्वान पर स्थित रहकर ही तीनों लोकों को जो जिस प्रकार है उसी प्रकार जानते हैं। संसार के बन्य पिक किसी पदार्थ को देखते हैं तो इन्द्रियादिक करणों से देखते हैं, क्रम से देखते हैं और अब वूसरीं को देखते हैं तब पहले देखे हुए पदार्थ पर आवरण पड़ जाता है परन्तु आपके देखने में करन क्रम और बावरण नहीं है इस तरह बापके गुणों का चिन्तवन करना मेरे लिए शक्य नहीं है ॥५७॥ छींक की वायु से मेर पर्वंत को कम्पित कर देने वाले आपने कोमल पुरुष्क्षी धनुष को धारण करने वाले कामदेव को पराजित कर दिया इसमें आक्चर्य क्या है ? क्योंकि मलवान के द्वारा विषम भी तिरस्कृत होता ही है ॥५८॥ हे भगवन् ! जब कि संसार में आपका शासन प्रसिद्ध वैर्य-रूप वन के बारकों के लिए भी अत्यन्त दुर्धर है, शक्तिसम्पन्न है तथा स्पष्ट और दुःसह गुप्ति-सुरक्षा के सामनों से युक्त है तब माप परम दयालु कैसे हो सकते हैं ? ॥५९॥ हे जिनेन्द्र ! क्योंकि आप त्रतिविन कुमुद-चन्द्रविकासी कमल को बढ़ाते हैं, अलोकविनापि-लोक को संतप्त नहीं करने

१. वरणहीनमिदं सन्तु वीक्यते म० । २. मस्य म० व० । ३. कम्पितिमेक्णा म० ।

सतुषकाम निरं किन सामग्री मृत्यूची व अवस्ति न सामगः । नमसि वृष्टिमियोक्पक्रोह्मप्रमिक्तकस्युक्तो सुनि वातकाः ॥६१ सुगुणरत्निपरमाध्यक्षम्यो निमवनो प्युव विकाससुक्राप्रः । त्रिक्यसामियोऽप्यविद्यह्स्तव विकासियं किन विद्यासम् ॥६२ विचय सर्वजनप्रमदाबद्धा नवपुषाविद्याद्यस्तिनिपरिक्ष्यः । स्वितकारा इत मान्ति अवद्युक्तस्य युवा इव व्यव्यक्तः कराः ॥६३ नवपतार्वपुतं विमानं महिक्यपमं परिविद्यति कारणम् । जनति अव्यक्ततं सुनवद्वारं जिन स्वत्येष मतं सुविद्यक्तते ॥६४

वाले उत्कृष्ट तेज को घारण करते हैं, बाबरण से रहित हैं जबति मैव आदि बाबरणों से कभी छिपते नहीं हैं, तथा अचलस्थिति—अविनाको स्थिति से सहित हैं अतः आप अपूर्व सूर्य है। भावार्थ-सूर्य कुमुद को नहीं बढ़ाते किन्तु आप कुमुद को बढ़ाते हैं ( पक्ष में पृथिवी के हर्ष को बढ़ाते हैं ) सूर्य लोक को संतप्त करने वाले उत्क्रुष्ट तेज को चारण करता है परन्तु आप लोक को संतप्त न करने वाले उत्कृष्ट तेज (पक्ष में कोकाञ्चादकारी प्रभाव ) की भारण करते हैं, सूर्य मेध आदि के आवरण से छिप जाता है किन्तु आप किसी जावरण से छिपते नहीं हैं ( पक्ष में ज्ञानावरण बोर दर्शनावरण कर्म से रहित हैं ) सूर्य को स्थिति चल है अर्थात् वह उदय बोर अस्त को प्राप्त होता है परन्तु आप जवल स्थिति हैं---अविनाशो स्थिति से सहित हैं इस अकार आप अपूर्व सूर्य हैं ।।६०।। जिस प्रकार श्रावण मास में उदरबोहरां—अस्पधिक घूलि को हरने वाली नवीन सेव की वृष्टि को पाकर पृथिवी पर बातक तृषा--पिपासा से रहित हो जाते हैं उसी प्रकार है जिनेन्द्र ! उंदरजोहरां—विद्याल पाप को नष्ट करने बाली आपकी बाजो को पाकर साधु तृषा--सुख्या से रहित हो जाते हैं ॥६१॥ है जिनेन्द्र ! आप उत्तम-गुर्गों के रत्नाकर-सागर होकर भी अवडा-शय-अजलाशय हैं-जल से रहित मध्यभाग से मुक्त हैं ( परिहार पक्ष में जवडाशय-जडाशव नहीं हैं किन्तु प्रबुद्धहृदय हैं ), आप विभवन-काम से रहित होकर भी अत्यधिक कामसूच को देने वाले हैं ( पक्ष में अत्यधिक अतीन्द्रिय सुख को देनेवाले हैं ) बौर तीनों जगत के स्वासी होकर भी अपरिव्रह-परिव्रह से रहित हैं ( पक्ष में मूच्छी परिवास से रहित-विव्रंग्य हैं इस प्रकार आपकी यह चेष्टा विरुद्ध है।।६२॥ हे प्रमो ! आपके गुण चन्द्रमा की किरणों के समान और चन्द्रमा की किरणें आपके वृणों के समान सुशोभित ही रही हैं क्योंकि जिस प्रकार वापके गुणं समस्त मनुष्यों को प्रमदावह-अानन्द उत्पन्न करने वासे हैं विवयदाह को दूर कर बारमशान्ति को उत्का करने वाले हैं उसी प्रकार चन्द्रमा की किरमें भी सब जीवों की प्रमदावह--प्रकृष्टमद की उत्पक्ष करने बाले हैं अववा दिन सम्बन्धी सपन की यूर कर शीसलता के आंगन्ध की देने बाले हैं। जिस बकार आपके गुण नवसुकाविकात--न्तन अमृत के समान स्पष्ट है उसी प्रकार चन्त्रंमा की किरीने श्री नवसुवाविश्रद्—न्तुन चुना के समान स्वेत हैं और विस प्रकार जापके गुण तिसिरिक्षियू-समानान्यकार को नह करने वाले हैं उसी प्रकार चन्त्रमां की किरमें भी तिमिरच्छिए--राजि सम्बन्धी बन्धकार को नष्ट करने बाकी है।।६३।। है जिन ! जी नी पदार्थी से सहित है। बहान

विमवनोऽपि निकास स० । २. वहान्निरुपमे द० । ३. तथैव महं तब पाकते द० ।

सिकराजियस्य का वक्षा कि विशेष के स्वाप के स्वप्त के स्वाप के स्वप्त के स्व

है, अमुपन है, परम निर्वाण अथवा उत्कृष्ट सुख का कारण है, भव्य जीवों के द्वारा स्तुल है और उत्तम दो नमों से सहित है ऐसा आपका मत ही जगत में सुशोधित हो रहा है ॥६४॥ हे स्वामिन् ! बापने बैयं, यहस्व, समुन्नति, कान्सि, चैयं और प्रशम इन गुणों के द्वारा क्रम से समुद्र, आकाश्च. सुमेर पर्वत, सूर्य, पृथिवी और चन्द्रमा को जीत लिया है ॥६५॥ हे जिनेश ! आपने निर्मेल समाधि बस्र के द्वारा हृदय से बिसे सर्वथा तिरस्कृत कर दिया था, पल्लव के समान लाल लाल कान्ति को बारन करने वाला बापका बरनयुगल उस राग को उगलता हुबा-सा सुशोजित हो रहा है।।६६।। है जिन ! भक्त कोग बापकी दिव्यध्वनि को सुन कर हवं को प्राप्त होते हैं सो ठीक ही है क्योंकि नूतन मेच की महानर्जना क्या मयूरों के सुद्ध के छिए नहीं होती ? ॥६७॥ जो मनुष्य इदय से आपके निर्मंस गुणों को घारण करता है पाप उसे छोड़ देता है सो दीक ही है क्योंकि रात्रि में पूर्ण चन्द्रमा की किरणों से सहित आकाश क्या अन्धकार से लिस होता है ? अर्थात् नहीं होता ॥६८॥ बायके विमा कोई दूसरा इस बनन्त चतुष्टयरूप वैभव को प्राप्त नहीं होता है सो ठीक ही है क्योंकि संसार में कीरसावर के समान क्या दूसरा समुद्र अमृतमय जल को घारण करता है ? अवित् नहीं करता है ॥६९॥ हे जिनेश्वर ! जिस प्रकार चन्द्रमा के पादसमाश्रिता-करों का आश्रय केने वाकी हरीभरी कुमुदिनी निर्मक विकासक्य सुख को प्राप्त होती है। उसी प्रकार बाफ्क पावसमाजिता-चरणों का बाजव छेने वाकी दयाई, भव्यसमा निर्मलक्षानमय परम सुखकी प्राप्त होती है ॥ ७० ॥ हे जिन ! जिस प्रकार भ्रमर फूले हुए मा अवृक्ष की अच्छी तरह उपासका करते हैं उसी प्रकार गुणविशेष को बानने वाले लोग जारमसुख की रेंच्छा से आएकी अच्छी तरह उपासना करते हैं सो क्षेक ही है क्योंकि प्राणी अपकारी की उपासना नहीं करते हैं ॥ ७१ ॥

१. मुद्रा म० । २. समाम्रितः म० ।

. 4

विवस्तान्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति अवस्ति ।

सर्विति विवस्ति ।

स्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति ।

स्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति ।

स्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति ।

स्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति ।

स्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति ।

स्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति ।

स्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति ।

स्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति ।

स्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति ।

स्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति ।

स्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति ।

स्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति ।

स्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति ।

स्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति ।

स्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति ।

स्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति ।

स्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति विवस्ति ।

स्ति विवस्ति विवस्ति

हे जिलोकीनाय ! भूषण, क्य और परिषद से रहित आपका वारीर बुक्तेषित हो रहा है सो ठीक ही है क्योंकि जिसमें सूर्य चन्द्रका और ताराओं का जन्म कहीं हुआ है ऐसा आकाश क्या शीध ही मनोहर नहीं होता ? अर्थात् होता है !॥ ७२॥ है जिल ! इस संसार में जिस प्रकार मनुस्मी के नेत्र आपमें सन्तोष को प्राप्त होते हैं उस प्रकार खिले हुए नूसन कमक में, निर्मेश कर के युक सरोवर में तथा पूर्ण चन्द्रमा में भी सन्तोष को प्राप्त नहीं होते हैं शक्शा है कीर ! नश्रीमूह बस्तकों पर स्थित, चन्द्रभा की किरणों के समान काल्पि बाका आपके चरणयुगल की नक्सीकार्यों का किरणसमृह ऐसा दिखाई देता है मानों बखत सन्ततिवाला पुण्य ही स्ववं पड़ रहा हो ।। ७४ ॥ हे अभिपते ! अगाध संसार-सागर में दूबे हुए इस अगद का उद्धार आपने ही फिला है सी कीक ही है क्योंकि कुष्प पक्ष के गांव अन्यकार से आच्छादित आकाश को सूर्य के विभा यूक्स कीत निर्मेल कर सकता है ? ।। ७५ ।। हे जिन ! जिस प्रकार नवीन नेच, बहुत भारी रथ-खुकि को नष्ट करने वाली जलवारा के द्वारा बाजा-दिशामों को अवस कर कल की और व देश प्रमुख्यें कर उपकार करता है उसी प्रकार आप भी बहुत भारी रख-पाप को नह करते वांकी शाकी के द्वारा आशा-तृष्णाओं की पूर्ण कर फल की ओर न देख सवा वाणीके द्वारा मनुष्यों का प्रक्राद करहे हैं। यावार्य-आद सेव के समान निःस्पृह परोक्कारों हैं। ७६ ३ है किन ! सुद्ध द्ववा से सहित नापके मल में निश्चयं से दीव का एक क्या की विकामी नहीं देता है सो ठीक ही है बर्वेंकि रमधान से बीतक बन्त्रमध्यक में बमा गरको का एक कब भी वैर रखता है ? अर्थात सही कामा हैं।। ७० ।। है जिया ! को मनुष्य चाररपूर्वक कर्णक्य कर्णकी से तया मापके संवयक्ती अमृह की पीता है जितकारी मुद्धि से युक्त वह मेलुका, यूनियी पर वसायि सुरुवा निरयुवा है तो यी समके

रै. पुन्नक्रिय सर । रे. युक्तक्रकारका सर । ३, रबी सुवा मर् । ४. पुन्नक्षा सर ।

जनस्तीश र्शेष स्वयि भव्यता सदयबोषमसौ स तंपरपु सर् । निस्तिकपर्यंक्यं स शरीरिणां शिवमन 'स्तिमिताश्चुणं सुक्षम् ॥७९ सनिजरिक्षतरक्तमविभागस्यितिमनोक्षमबौत सुनिर्मेखम् । तव जिनेश्वर पावयुगं मम प्रक्रममात्तनुतां नमतः सदा ॥८०

वसन्ततिलकम्

इत्यं मया कृतनुतौ घनपातिकर्मीनपूँकनोपजनितातिक्वर्याद्वयुक्ते । स्येयान्सम त्रिभूवनाथिपतौ विविक्ता भक्तार्यनिविनि जिने त्वयि बीर भक्तिः ॥८१ उपजातिः

स्तुत्वेवनिग्तः सुचिरं जिनेन्त्रं तसम्बयुक्तत्यमिक्यः भूयः । बामेन हस्तेन नयन्स्ववेज्ञं पुरः प्रकाबाद्विनतं किरीटम् ॥८२

वसन्ततिसम्

नाथ स्थितं कथमिवं भुवनं कियद्वा तस्यानि कानि पुरुवस्य कयं नु बन्धः । कैः स्थावनाविनिधनस्य कवं विमुक्ति वंस्तुस्थितिः कथमुवाहर दिव्यवाचा ॥८३

इन्द्रवजा

उक्त्वेति संपृष्टवते ययावत्तस्मै स जीवाविषवार्यंतत्त्वम् । भव्यान्ययि स्वापयितुं विमुक्तेरित्यं जिनेन्द्रो विजहार वीरः ॥८४

द्वारा बाधित नहीं होता अर्थात् उसकी सब तृष्णाएँ स्वयं ही शान्त ही जाती हैं ॥ ७८ ॥ हे ईश ! भव्यता, आपमें श्रद्धा को उत्त्रक्ष करती है, आपकी श्रद्धा सम्यग्जान को उत्पन्न करती है, सम्यग्जान तप को उत्पन्न करता है, तप समस्त कर्मों का क्षय करता है और समस्त कर्मों का क्षय अब्द गुणों से सहित सुख रूप मोक्ष को उत्पन्न करता है ॥ ७९ ॥ हे जिनेदबर ! जो बिना रंगे ही लाफ हैं, विश्रम स्थित—विलासपूर्ण स्थित से रहित होकर भी मनोज्ञ हैं तथा बिना घोये भी अत्यन्त निर्मल हैं ऐसे आपके चरणयुगल, नमस्कार करने वाले मेरे प्रशम गुण को सदा विस्तृत करें ॥ ८० ॥ इस प्रकार मेरे द्वारा जिनकी स्तुति की गई है, जो प्रचण्ड घातिया कर्मों के निर्मल स से उत्पन्न होने वाली अतिशय पूर्ण ऋदियों से युक्त हैं तथा जो भक्त आर्य पुष्यों को आनन्दिन समें उत्पन्न होने वाली अतिशय पूर्ण ऋदियों से युक्त हैं तथा जो भक्त आर्य पुष्यों को आनन्दिन समे हैं थीर ! मेरी पित्र भक्ति सदा विद्यमान रहें ॥ ८१ ॥

इस प्रकार चिर काल तक विनेन्द्र भगवान को स्तुति कर इन्द्र ने उन्हें बार बार नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद इस प्रकार प्रक्त किया । नमस्कार करते समय प्रणाम करने से उसका और नमस्कार करने के बाद इस प्रकार प्रक्त किया । नमस्कार करते समय प्रणाम करने से उसका ओ मुकुट आगे की ओर सुक गया था उसे वह बाँये हाथ से अपने स्थान पर पहुँचा रहा था ॥ ८२ ॥ हे नाथ ! यह लोक किस प्रकार स्थित है ? कितना बड़ा है ? तस्य कौन है ? कनाविविधन आत्मा का बस्थ कैसे बौर किन कारणों से होता है ? मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? तथा वस्तु का स्वक्ष्य क्या है ? यह सब आप दिव्यध्वनि से कहिये ॥ ८३ ॥ इस प्रकार पूछने

१. मनन्तिमताष्टगुणं म० अनन्तिमतोज्ञ्टगुणं ब० ।

# मञ्जूषा विणी

अपनीतकण्टकतृषोपकाविका चरणीतके सर्पां योजनात्तरे । सुरभोक्ततात्रिकवियन्तराः सुवा अस्तो बदुः यदि पुरो जिनेक्तिनः ॥८५ वंद्रस्यस्

वनभवृष्टिः सुरमिर्महीरतः शमं निवादाहृतयञ्जूविभ्रमा । वचारितास्तस्य पुरः स्वयंत्रपुर्ण्यकाः समस्तावृपयने सवस्वकाः ॥८६

# इतिक्लिम्बतम्

मिणमयाब्बतलप्रतिमा मही विविधयत्नमयी समजायत । सकलसस्यचयो चवुचेऽवनौ विविधयक्षिमृगैरपि तत्यचे ॥८७ वास्त्रिनी

पाबन्यासे सप्त पद्माः पुरस्तात्पश्चाण्यासन्सप्त तस्यान्तरिक्षे । अग्रे वेवैर्वाद्यमानानि भक्त्या मन्त्रमन्त्रं विव्यतुर्याणि नेदुः ॥८८

### **उपवातिः**

अग्रेसरं व्योमनि वर्भवक्षं तस्य स्कुरद्भासुररविमवक्रम् । द्वितीयतिग्मद्युतिबिम्बक्षक्कृतं सणं बुवान्।सप् कुर्वेशसीत् ॥८९

वाले उस इन्द्र के लिये जीवादि पदार्थों का यथार्थस्वरूप कह कर उन वीर जिनेन्द्र ने मन्यजीवों को मुक्ति के मार्ग में स्थित करने के लिये इस मौति विहार किया ॥ ८४ ॥ पृथिवीतल पर घोष्ट्र ही एक योजन के मीतर जिनेन्द्र भगवान के जागे-आगे मार्ग में ऐसी सुंखदायक वायु बहुने लगी जिसने कण्टक तृण तथा पाषाण आदि को दूर हटा दिया था तथा समस्त दिशाओं के अन्तरालें को सुनिच्यत कर दिया था ॥ ८५ ॥ बिना मेच के होने वाली सुगन्धित वृष्टि ने पृथिवी की चूलि को घान्त तो कर दिया था परन्तु कोचड़ का विश्वम नहीं किया था। उनके आगे बाकां में सई और फहराती हुई ऐसी ध्व बाएँ स्वयं वल रही थीं जो किसी के द्वारा धारण नहीं को गई थीं ॥ ८६ ॥ नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित भूमि मणिमय दर्पण तल के तुल्य हो गयी। पृथिवी पर समस्त बान्यों का समूह वृद्धि को प्राप्त हो गया तथा विविध प्रकार के पशियों और मृगों ने उसे छोड़ दिया॥ ८७ ॥ मगवान जहाँ पैर रखते थे उसके आगे और पीछे सात-सात कमछ रहते थे तथा देवों के द्वारा बाकाश में मिक से बजाये जाने वाले दिव्य बावे गम्भीर शब्द कर रहे थे सात्वार्थ—बिहार काल में एक कमल भगवान के पैर के नीचे रहता था तथा सात-सात कमछ रहते थे सात्वार्थ काले-पीछे रहते थे इस प्रकार पन्द्रह कमलों को पन्द्रह पहिन्तयों भी । सब पहिन्तयों के मिल कर एन्ए कमछ विवार्थ देते थे । भगवान का यह बिहार आकाश में होता और आकाश में ही यह कमछों का समूह विवार्थ देता था।। ८८ ॥ जो उस धमान के बार्ग-आगे थेल रहा था, तथा

१. विवित्तपक्षमृतैरपि मण्डल।

एकावस स्पातमहानुभावास्तत्वेत्रमृतित्रपुका गर्नेकाः । समुक्रताः पूर्वनराज्य पूज्या वम्युच्यास्त्रिक्षतानि स्रोके ॥९० वंशस्थ्यम्

मताः सहस्राणि नवाय ज्ञिकाका युतान्युवारा नवीमः छतैः परैः । सहस्रमातलव्योक्षणान्यितास्थितिः छतैरम्यविकं च सायवः ॥९१

### उपजातिः

बीराः सनःवर्धवबोषपुक्ता बुधस्तुताः यक्ष शतान्यभूवन् । अनुसमाः केवकिनश्च माम्या मनीविषां सप्तशतानि शस्त्रत् ॥९२ वृतिविता वैक्रियिकाः श्रतानि स्थाता बस्युनंब शान्तिवत्ताः । 'उन्युक्तिताशेषभुतीर्यंक्षा वाविद्यिनेन्द्रात्त्व चतुःशतानि ॥९३ अवानिकाः शुद्धवरिषमूचाः शीवन्यनार्याप्रमुक्ता वसूबुः । विद्याः सहस्रैरियकानि वन्द्यास्त्रिशस्त्रहस्राणि सुनीतिभाजाम् ॥९४

### माहिनी

मणुपुणवरिक्तामेदिभिष्ठवतस्या वर्गात शतसहस्राण्यूजिताः थावकाः स्युः । वतमणिगणभूषास्तरस्यमार्गे प्रवीणास्त्रिशुणवतसहस्राण्युञ्चलाः श्राविकादण ॥९५ शासिनी

तस्यासंस्थाता वेषवेष्यः समायां संस्थातास्तिर्यंग्जातयश्याप्यमोहाः । आसम्सम्यक्तयं निक्षकं वारयन्तो साताग्रेवार्याः ज्ञान्तया जिलकृत्या ॥९६

जिसकी भासुर किरकों का समूह देवीय्यमान हो रहा था ऐसा घमं चक्र क्षणभर के लिये विद्वानीं को भी दूसरे सुर्थ विम्ब की शक्का को सरफ़्त कर रहा था ॥ ८९ ॥

उन अभवात् के इन्त्रभृतिको आदि लेकर ग्यारह प्रसिद्ध गणवर थे तथा लोक में उन्नत, पूज्य तथा लोक में वित्तर तो सो उत्कृष्ट शिक्षक थे और एक हजार तीन सी साथु व्यविधानकपी नेत्र से सिहत थे ॥ ९१ ॥ बीर तीर तथा विद्वजनों के द्वारा स्तुत पौष सी मनःपर्यय आनी थे । सर्वोत्कृष्ट तथा विद्वजनों के सदा मान्य केवली सात सो थे ॥ ९२ ॥ अनिन्यतीय, प्रसिद्ध तथा छान्त बित्त के बारक विक्रिया ऋदिधारी नी सो थे । समस्त कृतीयं क्य वृक्षों को सम्पृतित करने वाले वादीकपी गजराज चार स्कृति थे ॥ ९३ ॥ शुद्ध चारित हो जिनका भूवण था ऐसी श्रीकन्यां को आदि लेकर छत्तीस हवार वाधिकाएँ थीं । ये सभी आविकाएँ सुनीतिश्च संतुष्यों की बन्दनीय थीं ॥ ९४ ॥ अणुत्रत गुणव्रत और शिक्षावृत्त के नेद से विश्वता की प्रसाह हुए बारह वारों में स्मित, जगत्मिद्ध आवक एक लाख थे और इतक्षी मणित्रय आपूर्वों से विश्वतित, तत्त्ववार्थ में निपुण तथा उज्जल—निर्वोध वृत्तों का पासन करने वास्त्र वास्त्रकार्थ सीवकार्य तीन काल वीं ॥ ९५ ॥ उनकी सभा में असंस्थात देव-देवियां तथा संस्थात विश्वक्य वे । वे सनी बोहर्सहरू, निष्यक सम्यवस्त्र को भारण करने वाले तथा साम्त वित्त वृत्ति से समस्त वे । वे सनी बोहर्सहरू, निष्यक सम्यवस्त को भारण करने वाले तथा साम्त वित्त वृत्ति से समस्त

**१. जन्मीकिसाबेच ए० । २. सुनीतिमावः म० ।** 

# **THE STATE**

एकिः सर्वे विजुक्तामध्यसिक्ष्युव्योगस्त्राकाः सक्तास्वविद्योगवेती । पानगुरस्य कुतुनाविस्वाक्ष्यासं राज्यं विद्योगसम्बद्धाय सतो विजेताः ॥५७

# पार्वकविकीवित्रम्

हत्या योगनिरोचयुन्धातसम् वर्षेत् तीत्मावने ग्युस्तर्येय निरस्य निर्मायीयः क्यांच्योत्यामि सः । स्थित्येयामपि कांत्रकार्यास्थायां विकासः हैन्यते स्थातो सम्पतिराक्षसाय सम्यान्तिः प्रसिद्धणियम् ॥९८

#### मन्दाकान्ता

मध्याबार्षं प्रमातिसमानन्तसीस्यं विनेत्ते तस्मित्याते तनुसमुपसां यूबितुं तस्य यूताम् । भगत्याबन्धुविबुध पतयो विष्टरीत्कम्पनेन सारमा सर्वे द्वतमनुषतास्तं प्रवेशं स्वसैन्यैः ॥९९ यसन्यतिस्तृक्षम्

भागीनामीकियररत्नविनिर्मतेत्रम्यै सर्वूरकोहहरियम्बनसारसाव्हैः । संयुक्तिते सपवि यसकुवारनायौरिका युवा विकासीयुहेबुः सरीरम् १११००

#### सम्बरा

काल्पाः कदवावामुक्येः सपदि जिनपतेः प्रश्नमं सस्य कृत्वा भूपात्रोऽन्यस्य अवस्था अवस्थातिकिरास्तिविसीकास्य सिविः।

### पदार्थी के ज्ञाता थे ॥ ९६ ॥

तवनन्तर तीनों छोकों के अधिपति तथा समस्त जीकों को हित का उपवेश देने बाले बीर जिनेन्द्र, इन सबके साथ तीस वर्षों तक विहार कर पावापुर के उस उपवन में पहुँचे को पूछे हुए वृक्षों की कोणा से रमजीय था।। ९७॥ योग निरोध कर किन्होंने समवसरणकप सभा को कोण विया था, जो वेका का नियम छेकर उस वन में कामोत्सर्ग मुद्रा से स्थित में तथा निर्मेख कार्ति अववा अका से युक्ष के ऐसे सम्मति मगवान, समस्त कमों को नष्ट कर कार्तिक कुछल बहुदवी की राजि के अन्त भाग में जब कि चन्द्रमा स्वाति नक्षण पर स्थित था, प्रसिद्ध सक्षी से मुख्य सिक्षित को अस्त हुए।। १८॥

श्रम के जिनेता विश्वित पूर्ण सनना मुखाँ से सहित वायावाय पर को ताह हो समे:---वोश्व पक्ष गर्दे तब जनके समुद्रम शीर पनित्र हाहिर की पूर्वा करने के किने कर कीन सिहासमाँ के कायात क्षीन से सब समाचार बान कर बीधा ही उस स्थान पर कार्य। उस समय के क्षेत्र अपनी-सपनी सेनावों से धनुमत में ॥ ९९ ॥ वस्तिकृतमार देनों के मुकुट सम्बन्धी सक्का रहती हैं की

to second we

इत्यन्तिविक्तयन्तः स्तुतिमुक्तरमुकास्तं प्रदेशं परीत्य प्रीत्या शक्कादयः स्वं प्रतिययुरमरा धाम संप्राज्यसम्पत् ॥१०१ उपजातिः

कृतं महाबीरचरित्रमेतन्सया परस्वप्रतिबोधनार्थम् । सप्ताधिकत्रित्राभवप्रबन्धं पुरूरवाद्यन्तिमबीरनायम् ॥१०२ बर्द्यमानचरित्रं यः बनुष्टुप् प्रव्याख्याति शृणोति च । सस्येहपरलोकस्य सौख्यं संजायतेतराम् ॥१०३

वसन्ततिलकम्

सम्यत्सरे दशनवोत्तरवर्षयुक्ते भावाविकीर्तिमुनिनायकपादमूले । मौदगल्यपर्वतिनवासवनस्थसम्पन्सच्छाविकाप्रजनिते सति वा ममत्वे ॥१०४ विद्या मया प्रपिठतेत्यसगाह्मयेन धीनायराज्यमिक्षलंजनतोपकारि । प्राप्येव घोडविषये विरलानगर्यां ग्रन्थाष्टकं च समकारि जिनोपिक्षप्टम् ॥१०५ इत्यसग्रुते वर्षमानचरिते महापुराणोपनिषदि भगविष्ठिर्वाणगमनो नाम अष्टादशः सर्गः

निकली थी तथा वायु कुमारों के इन्द्रों ने कपूर, लोहा, हरिचन्दन आदि श्रेष्ठ काष्ठों से जिसे प्रदोस किया था ऐसी अग्नि में इन्द्र ने जिनेन्द्र भगवान् के शरीर को हर्षपूर्वक होमा था ॥ १०० ॥ शीघ्र ही उन जिनराज के उत्कृष्ट पञ्चम कल्याण—निर्वाण कल्याणक को करके जो अन्तरङ्ग में भक्ति-पूर्वक ऐसा चिन्तवन कर रहे थे कि हम लोगों को भी नियम से शीघ्र ही सिद्धिसुख की—मोक्ष-सुख की प्राप्ति हो, तथा जिनके मुख स्तुति से मुखर—शब्दायमान हो रहे थे ऐसे सौधर्मेन्द्र आदि कल्पवासी देव प्रीतिपूर्वक उस स्थान की प्रदक्षिणा देकर उत्कृष्ट संपत्ति से सहित अपने स्थान पंर चले गये॥ १०१॥

धन्यकर्ता श्री असग कवि कहते हैं कि हमने यह महावीरचरित निज और पर के प्रति-बोध के लिये बनाया है इसमें पुष्रवा को आदि लेकर अन्तिम महावीर तक के सैंतीस भावों का वर्णन किया गया है।। १०२।। जो मनुष्य इस बद्धंमानचरित्त का व्याख्यान करता है तथा श्रवण करता है उसे इसलोक और परलोक का सुख अवश्य ही प्राप्त होता है।। १०३।।

मौद्गल्य पर्वत पर बसे हुए वन नामक ग्राम में रहने वाली सम्यत् नामक श्रेष्ठश्राविका के द्वारा ममस्वभाव प्रकट करने पर मुझ असग किंद ने ९१४ सम्वत् में व श्री भाव कीर्ति मुनिराज के पादमूल में रहकर विद्या का अध्ययन किया और जनता का उपकार करने वाले औताय राजा के सम्पूर्ण राज्य को प्राप्त कर बोल देश की विरला नगरी में मैंने जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा उपविद्य आठ प्रन्थों की रचना की ॥ १०४-१०५ ॥

इस प्रकार असगकवि कृत वर्धमानचरितरूप महापुराणोपनिषद् में भगवान् के निर्वाण-गमन का वर्णन करने वाला अठारहवां सर्गं समाप्त हुआ !!

# **पयालुक्तमणी**

युवान-पर्वासों के बाने जो अंक दिये गये हैं उनमें पहला सर्ग का, दूसरा बजोक का और तीसरा पृष्ट का समझना चाहिये ।

| a                                |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| अकम्पन् क्रियससर्वसम्यं          | 41431888              |
| मकाबेनापि कृष्ट्यं व             | # <b>?!?!</b>         |
| अकारमञ्जार जिनाधिपाना            | १२।१९।१४६             |
| अकालमृत्युर्न बभूव देहिनां       | १ वाश्याद २०          |
| अक्षाचा वशमुपगम्य पापकार्य       | Salacisa <sub>t</sub> |
| अगर्वता स्तोक कवायता च           | १५१३९११८२             |
| अम्तीन्द्रमौक्षिवररात            | १८।१००।२६७            |
| अग्रेसर. स्थितिमज्ञामवि          | ६।२७।६७               |
| नप्रेसरं व्योमनि वर्गचक्रं       | १८।८९।२६५             |
| अवन्छिदा शान्तविकोकितेन          | <b>84188188</b> 4     |
| अङ्गरागसुमनोञ्चरादिभिः           | टाष्ट्राइर            |
| अचिन्त्य क्वैवमनात्मवस्तुषु      | रा१ इत्र              |
| अचिरादुपसम्बसप्तर्लाञ्च.         | १७।११८।२४७            |
| बजममरसमेयं केवलज्ञाननेत्रं       | १४।५३।१७५             |
| अज्ञानिण्छाचिकदानसंपदा           | राहार व               |
| मजायत तयोः प्रेयान्              | きゅんよう                 |
| मजायमानेऽच पतिः सुराचां          | <b>\$61861548</b>     |
| वकानमूदः स्वपरोपतापा             | १२,५४।१५१             |
| अञ्चानं व श्रीमि किङ्गानि केव्या | ६५।६२।६७७             |
| वकानानि पीचि परवारि सन्तिः       | १५।११११७७             |
| बटबीचु वत्र सरझां सरसैः          | 4188143               |
| विकारियुक्षेतिस्                 | शक्षरार्              |
| संयुष्णव रशिक्षाचेद              | くとは人はおきま              |
| वातः समायवयः विकित्स्य           | entesis su            |
| बद्धपुर के दान कार्यतः           | \$ 010 \$ 10°         |
| बलियाँचरीयनेत्रासः प्रकृती       | hichind               |
| स्तित्र स्वास                    | 1914CH34              |
| असिक्ट कर परवा                   | \$W+186               |

| वस्तिनिर्वेतं समुप्रमध्य "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75/47/274                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| सतिनिधितविषिणहैतिहरतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25101533                   |
| श्रातिपरवर्षः शृति पुरम्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48162134A                  |
| अतिमानुषं तमम बर्माषरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५१६६१५६                    |
| अतिमुक्तकनार्याम् रमधाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | इकाइ देखा देख              |
| वितरीयवती हितं त्रियं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>◆SIYFI</b> Ø            |
| वदीत्य सर्वान् विविना वयस्यवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १०१८०।१२९                  |
| बतो निषाय त्वीय राज्यमूजितं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २।२१।१५                    |
| वदोऽनुसर्ग स्वयमेच कन्यका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101961976                  |
| सदीऽनु <b>प</b> ण्याम्य <b>पु</b> नापि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०१५५११२६                  |
| वती रागाविभिः सार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३।३२।२५                    |
| सतोऽस्मयीयः क्रुयकीभवन्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41602125                   |
| श्रत्मसशाम्समानेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>新山村</b>                 |
| बत्यम्ताचुचियोनिसंगवतया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १५ <b>।</b> ९५ <b>)१९४</b> |
| बत्यव्मृतं विविधक्तणकविद्याङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EREIXOIOS</b>           |
| बत्युम्नताः श्रीकारप्रकरावदाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १७।११।२२९                  |
| अज्ञासमयन्युनिषद्देः सह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EIXXIAO                    |
| वय कल्पलतास्विकपुरवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41704143                   |
| अब कारणानि परिवीच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १६।३२।२२२                  |
| वय किन्द्राणीयताकुकेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Altálla                    |
| वय गृहाविरे नमस्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १ <b>का १२३।३४७</b>        |
| वय जिनेन्द्र तव स्तवसादियौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>\$2143099</b> \$        |
| व्य तत्वागमेन पीतवासा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KolCAI\$#0                 |
| अब तस्य परीवित्तुं नियं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PHYNE                      |
| मनं रात्य विकास भारती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>617 (464</b>            |
| वव सार्व विवासको रिपून                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WINCH                      |
| अब देश गरीः प्रसारकारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MANN.                      |
| सय स्थानियं (कातियं) प्राथनियर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                          |
| वय कार्यक्रियराकामार्वकृतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - THIS SOUTH               |
| A Later Andrews B. B. D. S. D. | T                          |

| अव वैकाणास्यतुर्विकल्या                 | १७१११०।२४५       | अयैकवा दूतगुसाम्नमःस्पृक्षां     | १०।वर।१२व                 |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| मन इयोरन्यसरस्य वेद्यो                  | १५।१७८।२१३       | वर्षकदा कौतुकनिश्यलाको           | <b>५।९५।५</b> ९           |
| यथ धनपतिरिम्बस्याज्ञया                  | १८।१।२४९         | वयेकदा हर्म्यतले समृत्यिते       | 20160158                  |
| वय नरकभवे विचित्रदुःसं                  | <b>११।१।१३</b> २ | अधैकवात्युग्रत्त भीविभूति        | AISSIAA                   |
| अच नाकसीक्यमनुभूय                       | १६।१।२१७         | वर्षेकदा संसृतिवासमीतस्          | \$ <del>213 21</del> 3 86 |
| <b>अध</b> प्राप मुनेस्तस्य              | ३।१।२२           | अर्थेश्वत क्यारजसा परीता         | 9111809                   |
| अथ भवपरिणामः स्वस्य चान्यस्य            | १५।३६।१८१        | अधोच्छ्वसन्नू तनपुष्पपरलदान्     | २।४६।१९                   |
| अप भव्यचातकगणस्य                        | १६।४७।२२४        | अयो विपूर्वोपरतक्रियादिका        | १५।१५१।२०८                |
| अब भारतबास्यभूतकेऽस्मिन्                | ४।१।३३           | बदूरभव्यो विषयेषु नि.स्पृही      | २।१६।१५                   |
| मण मारतेऽस्ति विषयोऽत्र                 | ५।३२।५१          | बदुष्टपूर्वामिय पूर्ववस्लभा      | २।५७।२०                   |
| मय भूपतिः सुतयुगेन समं                  | ५।६७।५६          | अधिकोऽपि नयेन वीरलक्क्या         | ४।२५।३६                   |
| मय मन्त्रविदागुपह्यरे                   | ७।१।७५           | अधिसञ्ज्ञघारमिव शाप              | १६।४५।२२४                 |
| अब मुनियुगले व्यतीत्य                   | ११।५२।१३९        | अधिप भग्नमगाघभवोदधौ              | १८।७५।२६३                 |
| <b>मधर्जु</b> ६ लो <b>ज्यित</b> क्लभाजं | १७११२८।२४८       | अधिप सर्वजनप्रमदावहा             | १८।६३।२६१                 |
| वय लंघितशैशवः क्रमेण                    | १७।९९।२४४        | अधिरूढसंयमगजस्य                  | . १६१७१२१८                |
| <b>थय</b> लीलया करयुगेण                 | 41661.8          | अधिरुह्य यथेष्टवाहनम्            | ७।६८।८४                   |
| वषवा निहतः स युद्धरङ्ग                  | श्रहाइ८          | अध्यास्य वासभवनाजिर              | १३।७४।१६५                 |
| अथवा किमिहास्ति देहमाजां                | ४।२०।३५          | अध्यासिता गोधनमूति               | शशशा                      |
| वय सन्मतिरेकवाऽनिमित्तं                 | १७।१०२।२४४       | अनन्तरङ्गः स्वनुपस्य कविचत्      | ९।९।१०३                   |
| बय सरसतृणोन्नपाबकीर्णा                  | ८।९१।८७          | <b>अनन्य सामारणसौरभान्त्रितं</b> | २१५५।२०                   |
| वय हष्टिवृद्धिस्वपादि तदा               | <b>५</b> ।५८।५५  | वनन्यसम्यामपि राज्यसक्सी         | १२।३३।१४८                 |
| अयास्मजे विश्वगुणैकभाजने                | २।१।१३           | <b>अनन्यसाघारणबाहुबी</b> यं      | ९।६१।१११                  |
| अथान्तराले पुरुषोत्तमेन                 | ९१८५१११४         | भनपेतकालमध षट्सु                 | १६।४३।२२३                 |
| अयान्यदा मत्त्रकोरनेत्रां               | 281361886        | अनपेतनसं विपाकरम्य               | SEISTIA                   |
| अयान्यदा यौबनसंपदा सुतां                | १०१५९।१२६        | बनपेतपुष्पफलचारकुरी.             | 413६14२                   |
| अवाभिष्यते विजयेन                       | १०।१।११८         | वनभिरञ्जितरक्तमविभ्रम            | 861601848                 |
| अवायुरन्ते तपसा तनुत्वं                 | १५।१९६।२१७       | अमञ्जब्धिः बुर्रागर्महीरजः       | १८।८६।२६५                 |
| वयायुरम्ते सल् मासमेकं                  | १६।६३।२२६        | वनर्तमस्कोकिलपुष्करष्यनि         | राषशाहर                   |
| अधार्ककीतिः सहसा निशम्य                 | ८५११०७१०१        | <b>अनवस्थवास</b> लयतालसमं        | <b>५१५९।५५</b>            |
| अषाधिकाः शुद्धवरित्रमूषाः               | १८।९४।२६६        | वनवाप्य वनं प्रयासि कोपं         | 2610818                   |
| वयावगम्यासु विशासनन्दिनं                | ricéirr          | वनबलोक्य फलं त्वमनुप्रहं         | <b>१८१७६१२६३</b>          |
| वयावगण्छ डिविघं तपस्तवं                 | १५।१३०।२०२       | वनादिकालं भगतो भवाव्यी           | १२१५४।१५१                 |
| थयास्ति कण्छाविषयः प्रतीतो              | १२।१।१४३         | वनाप्तपूर्वं भवतां प्रसादात्     | १११६८।१४२                 |
| अवाह्मि गुढे सुविशुढलक्षणा              | १०१७९११२९        | अनादि सांसारिकविषदुःस            | <b>१२</b> ।५१।१५०         |
| अपेह भारते वास्ये                       | वे।१३।२३         | अनाविमिष्यात्वनदातुरात्मने       | राष्ट्रपार्थ              |
| अमेरनरो विश्वजनीम                       | ११३७१६           | ननाविनिधनो जीवः                  | <b>व</b> ।३०।व५           |
|                                         |                  | • •                              | 4,1,1,1                   |

| समासानीयेदि विषायं घीमदा           |
|------------------------------------|
| बन्धरमनीचे कुमकः क्रियाविमी        |
| बनारतं रतं साक्षां                 |
| अनिगृह्य वीर्यमसमान                |
| असिम्बनेन स्वस्त्रेन बीरस्         |
| वनिन्दिता वैक्रियकाः शतानि         |
| अनियतपथवन्यकारणं त्वं              |
| अनुकृत्वसंत्रीऽपि सोवरस्य          |
| अनुवित्तं कुमुवं परिवर्षयम्        |
| अनुपमसुसिविहेतु मूर्त              |
| अनुरागपराजिलं जगत्                 |
| अनुनकान्तेषि नसंविधान              |
| अनूनशी <b>लाभरणैक</b> भूषा         |
| अनुनसस्या बहुरस्नशालिनो            |
| अनू नसस्वेन विमन्सरात्मा           |
| अनेकशो यत्र मृती न जाती            |
| अनेकसंस्यासु कुयोनिषु भ्रामन्      |
| अम्बकारवाबरेण गृहीतां              |
| अन्धकारपटलेन घनेन                  |
| जन्तर्मदं करिपतेरिव वृहितानि       |
| अन्तर्गृहूर्तस्थितिकं यदायुस्      |
| अन्यस्मिन्नह्नि धनञ्जयो जिनेन्द्रं |
| अन्यरक्तह्र्यापि निकामं            |
| अन्यया निजवधूजनासये                |
| अभ्यदा वन्यनागेन्द्रं              |
| बन्धेद्युरादाय सिताक्षपूत्रं       |
| अम्येषुः प्रविक्रमदर्पणे स्वविम्बै |
| अन्येषु रात्मसमबद्धित              |
| अम्बरक्यं युचि कामदेव              |
| मन्योऋं नितरा सरीरत इतो            |
| बन्धोऽन्यमाहूम विनापि वैरं         |
| अपत्वपन्याम्बु अकीक्षाणावशि        |
| अपनय जिल्ला निवास्ययोगान्          |
| भवनय रचमक्त वच्चतेलची              |
| अवगीतप्राप्याचि                    |
| जनती हाकककतु पोपकाविका             |

アリキキナタモ そのまなのまをなれ भेर्र ००१३१ *EPFIPFIPF* \$12\$1**\$**\$\$ १८।९३।२६६ 281381835 AIBÉISO. 201401740 \$\$1**\$**\$1\$\$C 0017510 १८।४२।२५६ १२।१७।१४५ १०।२२।१२१ रापराहट १२।५७।१५१ १०१५११२५ १३।५८।१६२ १३।५०।१६१ दापशावर १५।१६०।२१० 521551526 १३।७१।१६४ 2184194 3158158 4120148 \$\$1801\$#\$ रा५रा९ ९।७१।१**१**२ १५।९४|१९४ ९।८।१०३ **Entraited** \$ \$1883 \$ 4C UISMICE श्राप्तर **\***C+C+1744

मंपनर्गका रमपदार्ग またわれるちょ अपराः, परायोगकाहिनी **माप्लाट**इ वपरिषद्वित्य समृद्धि \$41ACI&&A अपरेन व सामगन्ति मी **194416** वयरेषु रयूनस्यानपुगती \$ PA & \$ 6 15 A A **सपहतकुनकरककावी**न् भारमा ७ अपागविषयोज्यवा निगवितो र्पार४६१२०७ वपस्तपद्या समस्य कान्ति 4180186 विप वातु न प्रकृतिसीम्ब 251451558 विषि माम तुर्ण च दुर्वकं いうくにも अपीवदु<del>वन्तुकुलांकु</del>राक्ट्रितं राष्ट्राइइ अप्येवं समनुभवन्यशाञ्च १४ १७।१७३ अभवत्कमलेव यौदनस्य ALL SISA अभवस्त्वं विरो तत्र श्री ५१२३ वभयात्मतया प्रहुष्टचेता KALISSIGK अभवद्विमुखो भवास सस्मिन् RIESIRS अभिगर्जति ताबुदती PIRRICE मिश्राय गिरं प्रपन्नकाला इ७११०९।२४५ विभवाय बीरमिति १६।१९।२२० **अभिमानिनमार्त्रचे**त्रसं W34160 विभरिकतामपि तवासिसता 4148148 अभिवन्स तपःश्रिया समेतं १७।११७।२४७ अभीवस्तुस्ती प्रधनाय बीरा ९१५४१११२ अयुरावाभस्य विनाश विभ्रमा 218 218 A समेखमप्यावरणं विभिन्न SIRRIS . C अम्म क्षान्तर्गतनील **\*1241** अम्बर्चयन् जिनगृहान् 2154128 वनारवसायन्त्रसनाभिसंहृति रा३६।१७ बमानबाकारमुदीक्य कक्षम्या くにもはらま वमितवमामृतवरुन \$ £18,615.5.A. अम्सञ्जूता मुनिगिरा 25455425 **अमेयकान्तिसम्प**त्ति きわらりろく अमेवनाम्सीर्थगुणस्य दूरा \$717\$18X0 **जमीपमुखमु**क्षतं CICCITAS बन्भः कायिकसरवहिंसन 44188×15\*\* मञ्जीपक्षिः करानिन्दीः \$1**5**#1**7**#

### वर्षसन्तरहरूम्

| · •                            |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| वर्ष यदियाँ विजयार्जवारियां    | १०१७।११८                      |
| बंधनु वसञ्चनेन पूर्णी          | ७११०० <i>१८८</i>              |
| मयनेच पंरातमस्य कांको          | KIRGIKS                       |
| सम्मासिनिवेषितः प्रसं          | <b>७।२७।७९</b>                |
| बराठिना प्रत्युरसं निविधः      | ९।३६।१०७                      |
| बराविना मूर्जीन नुद्वरेन       | 20916215                      |
| अस्यतंत्रुयः ससु कृषोऽपि       | १६।२५।२२१                     |
| वर्षभ्यक्षनयोगसंक्रमणतः        | १५।१५७।२०९                    |
| अर्वेरियमगोरमान् सफळमन्        | राज्यारर                      |
| अर्चपास्त्रविद्यितेन वर्त्यना  | ८।२६।९२                       |
| <b>असंकरोतीन्युकरावदातं</b>    | ५।१०३।६०                      |
| <i>वर्णकृतदारमु</i> जी         | १।२२।४                        |
| बलंकुताचेषमहीतलेन              | ११४२१७                        |
| बल क्रुनीयस्थितियत्सु          | १०।२१।१२१                     |
| <b>अस्पारम्भपरियहत्वमुदितं</b> | १५।४३।१८३                     |
| व्यवसममपाकरोत्पविद्या          | ११।४५।१३८                     |
| <b>अवगाह्</b> कटाह्कर्करी      | ७।७६।८५                       |
| बवयन्परिपाक तु.सबीजं           | ४।२१।३५                       |
| भवतीर्थं ततः पुत्रः            | ३।८१।२९                       |
| व्यवतीर्य दिवस्तयोख्वारस्      | ४।१५।३४                       |
| अवतीर्य यतीमुख्या              | <b>३।२३।२४</b>                |
| अवमम्य पदे पदे विशोधि          | ४।१९।३५                       |
| अवनि प्रसार्थायतुमेव दिवस्     | ५१५३।५४                       |
| ववबोधविधी विशुद्धता            | ७।८।७६                        |
| अवबोधवारि शमकारि               | १६।६।२१८                      |
| <b>अवरो</b> षनमेतदिञ्चतं       | ७।८१।८६                       |
| अवलम्ब्य हरेस्तदा तदाका        | ९११०११११७                     |
| अवकोकवति स्म स स्वदेशं         | ४।६२।४०                       |
| <b>बबलोक</b> नमात्रसत्क्रला    | ७।८६।८६                       |
| ववकोक्य तां प्रवनगर्भवती       | <b>પ</b> રેષ્ <b>દ્</b> રાપ્ય |
| मनाप्य राज्ञां शिषिरैः समन्ततः | १०१७१११२८                     |
| बबाप्य सम्यक्त्वमतीब दुर्लमं   | १०१४५।१२५                     |
| वकाप्तवायुव्यवणेषु सावर्षि     | १०११९।१२०                     |
| वविचिन्तितमप्ययस्ततः           | ७१५।७६                        |
| विकाशयन्त्रतिमयं जगतो          | ५19५1५७                       |
| विमहिषमयेमञ्जूनकुटानां         | 2 217 242 44                  |
| · + <del>*</del>               |                               |

| बबिरतदुरिताश्ववानुबन्धात्           | \$\$1W1\$\$              |
|-------------------------------------|--------------------------|
| वविरतिसहितैः कवाययोगैः              | 2 \$13 \$1\$ <b>3</b> \$ |
| वर्वेहि सस्तंहणनस्य सत्कर्तं        | १५।१४=।२०५               |
| वर्षिष कि त्वत्क्रमसेवया विना       | २।२४।१६                  |
| स्वयाकार्यं यवमतिशयानन्त            | १८।२९।२६७                |
| वशक्तमादी मचुरं मनोहरं              | १०।४०११२४                |
| विशितं हृदयप्रवेशकं                 | ३ <i>७।२०।७८</i>         |
| बंशुकामितफणीन्द्रकञ्चुक             | <i>৩</i> ,৮१४।১          |
| अशेषभाषाः सणमञ्जूरा न कि            | १०।३४।१२३                |
| अश्वकण्ठमपहाय कः सता                | ८।२७।९३                  |
| अध्यक्षीचे वुनिवारीच                | ६।७०।७५                  |
| बच्टी सहस्राणि वडाहतानि             | ५।३०।५१                  |
| असत्यवादित्यरति च नित्यं            | १५।३८।१८२                |
| बसाध्यमन्यस्य बलेन युद्धे           | ११८०।११३                 |
| असुद् <del>धुस्य</del> विषानुपस्थित | ७।४५।८१                  |
| असूत कालेन यथाक्रम सुतौ             | १०।२८।१२२                |
| असूत कालेन ततः सुत सर्वा            | राष्ट्रशाहर              |
| बस्ति तत्र सक्लोज्जलवर्णा           | १३१७।१५४                 |
| अस्तीह मन्दिरं नाम                  | ३।९०।३०                  |
| अस्त्यत्र शैको विजयार्चनामा         | ५११००१६०                 |
| वस्त्युत्तरतटे तस्या                | ३।१४।२३                  |
| अस्नेहसयुतदशो जगदेक                 | १७।८६।२४२                |
| बस्मिन्प्रतीहि भरते भरतेशवदो        | ५। ११ ०। ६२              |
| भस्याः पुरे भारतवास्यसम्या          | वादद्वावर                |
| वहमेव हि वैधि केवलं                 | 5212810                  |
| ऑह्सादीनि सरस्य                     | ३।४१।२६                  |
| अहोभिरस्परथ नृतनेस्वर               | रा४०।१८                  |
|                                     |                          |

#### वा

| बाकर्षभाकृष्य धनुनिधातो       |
|-------------------------------|
| क्षाकर्ण्य तस्य बचनं          |
| थाकाषस्यध्कमयस्ततः            |
| वाकुष्टवान्योपरकस्थकामा       |
| बाइन्टाः सुक्रवंफलेन रत्नमूता |
| बाकुम्हो विषयसुर्वान् चोऽपि   |
| थागर्ग वास्त्रविक्सात्त्रभृति |

\$44\$1\$# \$212\$1\$# \$215\$1\$# \$515\$1\$# \$015#15#2 216\$18A

## THE PARTY OF

व्यापनामानामा रिक्टी कि बाह्म रापनि प्रशासिन हिमार्च मात्रामहोद्या**यपरेऽ**यमुराय बाबाननाव रसमुन्नामतान्त क्षारंत्रियम्बर्गा मधीयमाः बारमञ्जांका च बराविनिन्दा आरंपनी धनमियोच वियासु वात्संमहित्वाचयहाय मानं वारमारमीयायाः स्वसंकरपबुद्धिः आदामं हस्तेन भदो गजेन नाधानां तिसृणा परा स्थिति आहरम शास्त्रम मनोहरस्य वाचस्य शासस्य मनोज वानतो मुकुलिताप्रकरमीः **जानमराजकविखारणरत्न** आपाण्डुता तनुरियाय तदा वाबभी गुणवितम्ममुन्नतं थाबभी नभसि लभ्नपताका वादमी नवजयारणकान्तिः आभाति वाताहतपूर्णमाना आमन्द्रघ्वनिपाञ्च जन्म आमुन्तमी क्तिक विभूषण **यागूललूनावतहस्तदेश** आयातवेगपवनेन विकृष्यमाना वायाम्समन्त्रकृतिमं वायाती तं तवा सुक्तं आगुःस्थितेरम्यपरं निकाम **आस्वकेकिप्रजन**ई **वास्त्रवाह्मात्वयविकोस** बारीपितप्रजनगामरका वार्त रीतं वरनात्र कार्स निवि अंतुनियं वार्तीश रीमां वस्त्रान्युक्षेत्रे: मारापानं प्रतिक्रमे स्ति बालका पुलीहराजान MINER SHALF

\* Elected ちんまられたいらかま " くめただけろうべ ~\$1\$41\$Y 2710413 *\$*3\$\$\$\$\$\$\$\$ **23351848 AKAIAA** 8418441944 \*\*\*\*\*\*\*\* 8410218CK १८१३९१२५६ 261361245 231961348 というのうなり १७।५५४२३७ ८१६५१९९ १३।३०।१५८ \$\$18\$**!**\$\$@ 214613 ८।८७।१०२ १७११ वे दिवे १।३०।१०६ १७१६७१२६९

८१६ ५१९९ व्यक्तियोप मृहुरमकरावे
१३१२०११५८
१३१४३१६०
११४६१३ व्यक्तियोग्रमायत कोह्या
८१८०१६०२ व्यक्तिरस्पभूषण
१७१३१२३० व्यक्तिरस्पभूषण
११३०१६०६ व्यक्ति कृत्यविधो विद्या
११००१२६० व्यक्ति मामुदीम रिवरम्भ
११००१२६० व्यक्ति मामुदीम रिवरम्भ
११२१४० व्यक्ति मामुदीम रिवरम्भ
११२१४०५ व्यक्ति मामुदीम विद्यम्भ
११५१८०५ व्यक्ति मामुदीम विद्यम्भ
११५१८०५ व्यक्ति मामुदीम विद्यम्भ
११५६०५ व्यक्ति मामुदीम विद्यम्भ
११५६०५ व्यक्ति मामुदीम विद्यम्भ
१९६०५ व्यक्ति मामुदीम विद्यम्भ
१९६०५ व्यक्ति मामुदीम विद्यम्भ
१९६०६५५५५ व्यक्ति मामुदीम मामुदीम
१९६०६५५५५ व्यक्ति मामुदीम मामुदीम

**化聚氯磺基酚** कारिक प्रभावना विकी आक्रीवर जीवगरिपाटकिते-4.46146 मानोपमा निराकी दिस्त \*INCIRK वाबस्यकाहानिक्यन्ति अर्ग *ediaciscs* धावनी संपन्नि सामा 4#18.01446 वानायमानासु वियो वनीपु 241850182C आवासाम्य विवयम्बरीति といまっまいとく क्षांबिष्टपान्तायम् याति १५११८८४२१४ आशाः प्रसेतुरमं बेह्मृता काशु संपत्तविह क्रुनिमार्यः १३१४०११५९ वाष्ट्रिष्टो वनमपि राजराव 人人的人人 भाससाद कृतान्तस्त 3519018 गासाच पाणुकवर्न \$010415R# बासाब राजकुरुमाकुरु १७१५११२३५ बाशीसस्वात्मची नामना भाषमार्७ वारकास्त्रितारमसनिर्वयः **\$136158** अञ्चलोअप मुहुरप्रकरावे १३११०।१५५

इतस्तदाञ्चावत कोह्याणैः 21451608 **इतरेत रहमभूषण** PIRAICA इति कटकमशंषमृहियान्तः 23190918 इति कुरु मनीस स्वमक्षयक्षी 44 SIOF193 श्रंत कृत्यविधी विदा सता 可以可以自 र्वत गामुबीमं राज्यसञ्ज्ञीट ए।।एए।५७ इति गार्माश्याय सावक्षेपा Aid sist इति विरमपुष्टिच्य तस्वमार्ग 241404522 इति खद्रपनं निश्चम्य पत्युः aireisc इति तहकां विकास सम्बक् 人はいまん इति दशक्तेम विश्वनन्दी \*I##IXE र्शत अस्य मुदा नरेन्द्रसक्मी くもれなける इति ते निक्योपकार्यतं PHYKR इति तेन निर्मेषियां विवित्ना ALCIA: प्रति विवर्गं महिमानुपार्थमन् , sighta द्वि दास्क्रीन स सिद्धीनः \_ \$0015 &A16Am

· FORESTAN

| इति नरकमवाहित्रिम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ११।२४।१३५                                                                                                                | इत्युवीर्य विरते वकः पर                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CIVEISY                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इति मन्द्रशाय समुदीर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १६।१३।२१९                                                                                                                | इत्युक्त्वा विरत्तवति स्वकार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५।१०९।६१                                                                                                                                      |
| इति परिकथिता भवावस्मिते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ११।२५।१३५                                                                                                                | इत्येवं विफलितसर्वेशस्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ९।९१।११५                                                                                                                                      |
| इति पौरवसाधर्गं परं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७।४९।८२                                                                                                                  | इदमनन्तचतुष्टयमै भवं                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . १८१६९१३६२                                                                                                                                   |
| इति प्रजासु प्रतिवासरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १०।२७।१२२                                                                                                                | इदं च पुंसां भवकोटि                                                                                                                                                                                                                                                                                              | राहेश्वरेप                                                                                                                                    |
| इति प्रधानान्त्रहतानथान्यै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ९।८१।११३                                                                                                                 | इदमद्गुतसीदृषेऽपि कोपो                                                                                                                                                                                                                                                                                           | xiedias                                                                                                                                       |
| इति प्रभुः प्रवजनामिलाषुकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २।१८।१५                                                                                                                  | इदमीद्शमेव यत्प्रणीतं                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIR4135                                                                                                                                       |
| इति प्रफुल्छद्वनराजि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रा६२।२१                                                                                                                  | इन्द्रस्तदा विकसिता                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १७।३१।२३३                                                                                                                                     |
| इति भूपतिः सुतयुगेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>पा</b> ९४।५९                                                                                                          | इम्द्रियार्थरतिरापदां पदं                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ८।२१।९२                                                                                                                                       |
| इति भूरिबलं पुरो वितन्त्रन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७।९०।८७                                                                                                                  | इन्त्रियेष्टविषयेषु निरुत्सुक                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १५१२०९११९७                                                                                                                                    |
| इति मासमैकमचल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ११।६३।१४१                                                                                                                | इन्डीवरस्यामरुचिः पतन्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ९।३५।१०७                                                                                                                                      |
| इति विक्रमशास्त्रियां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४।७३।४२                                                                                                                  | इन्दुरिक्मियरगाषतयान्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३।६४।१६३                                                                                                                                     |
| इति बान्यमुदीर्ग भूपती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १४।०।४                                                                                                                   | इमे मम प्राणसमाः सनामयः                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १०१३७।१२४                                                                                                                                     |
| इति वाच्यमुदीर्थ मित्रमुख्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2512818                                                                                                                  | इममुरगरिपुष्यजेन स्रक्ष्या                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७१९१८८                                                                                                                                        |
| हति बासुपूज्य जिनतीर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १६।६२।२२६                                                                                                                | इमं मवद्भः स्थितराजवंजवी                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०।४८।१२५                                                                                                                                     |
| इति संवरनिर्जरानिमित्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १५।१६७।२१२                                                                                                               | इरम्मदोद्गारिभिरुग्रनादैः                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२१६४।१५२                                                                                                                                     |
| इति स्फुटं तुरमबलस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६१६८।७४                                                                                                                  | ईदृग्वभो मतिमतां वर                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६।१४।६५                                                                                                                                       |
| इति स्थितं निष्क्रमणैक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २।२७।१६                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
| इति स्वशक्तित्रयसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | रा४३११८                                                                                                                  | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |
| इति स्वशस्तित्रयसार<br>इतीवमारमैकहितं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २।४३।१८<br>२। <b>१७</b> ।१५                                                                                              | <b>उ</b><br>उक्तास्त्वास्त्रवहेतवः                                                                                                                                                                                                                                                                               | १५।९६।१९४                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>१५।९</b> ६। <b>१९</b> ४<br>१५।२२।१७९                                                                                                       |
| इतीयमारमैकहितं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | रा१७।१५                                                                                                                  | उ <b>न्</b> तास्त्वास्त्रवहेतवः                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
| इतीदमारमैकहितं<br>इतीर्याश्वा वचनं वचस्वी<br>इतीर्याश्वा तनयस्य मूर्धनि<br>इतीरितां भूपतिना मुमुझ्युणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २।१७।१५<br>१२।५९।१५१                                                                                                     | उक्तास्त्वास्त्रवहेतवः<br>उक्तौ तस्य द्वावधीशौ                                                                                                                                                                                                                                                                   | १५।२२।१७९                                                                                                                                     |
| इतीयमारमैकहितं<br>इतीरियस्या वचनं वचस्वी<br>इतीरियस्या तनयस्य मूर्धनि<br>इतीरितां भूपतिना मुमुक्ष्णा<br>इतो निशम्बोपयने स्थितं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २।१७।१५<br>१२।५९।१५१<br>२।३१।१७                                                                                          | उन्तास्त्वास्त्रवहेतवः<br>उन्तौ तस्य द्वावधीशो<br>उन्त्वेति संपृष्टवते यथावत्                                                                                                                                                                                                                                    | १५।२२।१७९<br><b>१</b> ८।८४।२६४                                                                                                                |
| इतीयमारमैकहितं<br>इतीरियत्वा वचनं वचस्वी<br>इतीरियत्वा तनयस्य मूर्धनि<br>इतीरितां भूपतिना मुमुक्षुणा<br>इतो निशम्बोपवने स्थितं<br>इत्यं मनोभववशोक्कत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>२।१७।१५</b><br><b>१२।५९।१५१</b><br>२।३११८७<br>२।२२।१६                                                                 | उक्तास्त्वास्त्रवहेतवः<br>उक्तौ तस्य द्वावधीशौ<br>उक्त्वेति संपृष्टवते यथावत्<br>उक्तारणाचतुरवारण                                                                                                                                                                                                                | १५।२२।१७९<br>१८।८४।२६४<br>६। <b>१</b> ९।६६                                                                                                    |
| इतीयमारमैकहितं<br>इतीरियस्या वचनं वचस्वी<br>इतीरियस्या तनयस्य मूर्धनि<br>इतीरितां भूपतिना मुमुक्षाणा<br>इतो निशम्बोपवने स्थितं<br>इत्यं मनोभववशोद्धतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | રા <b></b> રહાર્ય<br><b>१</b> રાધ્ <b>લાર્ધર</b><br>સાર્વારહ<br>સારસારક<br>સારસારક                                       | उन्तास्त्वास्त्रवहेतवः<br>उन्तौ तस्य द्वावधीशो<br>उन्त्वेति संपृष्टवते यथावत्<br>उच्चारणाचतुरचारण<br>उच्चचास्य बस्नमाक्षया                                                                                                                                                                                       | १५१२२११७९<br>१८१८४१२६४<br>६१ <b>१</b> ९१६६<br>८१८११०१                                                                                         |
| इतीयमारमैकहितं<br>इतीरियत्वा वचनं वचस्वी<br>इतीरियत्वा तनयस्य मूर्धनि<br>इतीरितां भूपतिना मुमुझ्रुणा<br>इतो निशम्बोपवने स्थितं<br>इत्यं मनोभववशोद्धत<br>इत्यं तदा निगदितः<br>इत्यं धुरं विषुरवित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २।१७।१५<br>१२।५९।१५१<br>२।३१।१७<br>२।२२।१६<br>२।६५।२१                                                                    | उनतास्त्वास्त्रवहेतवः<br>उनतौ तस्य द्वावधीशौ<br>उन्त्वेति संपृष्टवते यथावत्<br>उन्त्वारणाचतुरचारण<br>उन्त्वचास्य बस्नमाक्ष्या<br>उज्लवास्य बस्नमाक्ष्या                                                                                                                                                          | १५१२२११७९<br>१८१८४१२६४<br>६१ <b>१</b> ९१६६<br>१३१४११६०                                                                                        |
| इतीयमारमैकहितं<br>इतीरियत्वा वचनं वचस्वी<br>इतीरियत्वा तनयस्य मूर्धनि<br>इतीरितां भूपतिना मुमुक्षाृणा<br>इतो निशम्बोपवने स्थितं<br>इत्यं मनोभववशोद्धत<br>इत्यं तदा निगदितः<br>इत्यं पुरं विषुरवर्जित<br>इत्यं निमक्ष विवुषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २।१७।१५<br>१२।५९।१५१<br>२।३१।१७<br>२।२२।१६<br>२।६५।२१<br>१३।७२।१६५                                                       | उक्तास्त्वास्त्रवहेतवः उक्तौ तस्य द्वावधीशौ उक्त्वेति संपृष्टवते यथावत् उक्तारणाचतुरचारण<br>उक्त्वारणाचतुरचारण<br>उक्त्वाल बस्नमाश्चमा<br>उक्त्वाल बस्नमाश्चमा<br>उक्तातः सस्तु परस्परनाति<br>उत्तीर्याप्ता दुस्तरं ये                                                                                           | \$418.418.00<br>\$418.618.0<br>\$18.618.0<br>\$616.00<br>\$418.618.00<br>\$418.618.00<br>\$418.618.00<br>\$418.618.00                         |
| इतीयमारमैकहितं<br>इतीरियत्वा वचनं वचस्वी<br>इतीरियत्वा तनयस्य मूर्धनि<br>इतीरितां भूपतिना मुमुक्ष् णा<br>इतो निशम्बोपवने स्थितं<br>इत्यं मनोभववशोक्तत<br>इत्यं वदा निगवितः<br>इत्यं षुरं विषुरवित<br>इत्यं निगब विनुषः<br>इत्यं नगब विनुषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २।१७।१५<br>१२।५९।१५१<br>२।३१।१७<br>२।२२।१६<br>२।६५।२१<br>१३।७२।१६५<br>६।१३।६५                                            | उनतास्त्वास्त्वहितवः उनती तस्य द्वावधीशी उनत्वेति संपृष्टवते यथावत् उन्वारणाचतुरचारण उन्वचास्य बस्नमाश्रया उन्तदाः सस्तु परस्परनाति उत्तीर्याप्ता दुस्तरं ये उत्शेषकरफटिकदर्पण उत्स्वुत्य सातमन्तिरेण उत्पन्नमात्रमानम्दार्खं नीत्वा                                                                             | १५१२२११७९<br>१३१११६<br>८११११६<br>८११११६०<br>१५११४१७८                                                                                          |
| इतीदमारमैकहितं<br>इतीरियत्वा वचनं वचस्वी<br>इतीरियत्वा तनयस्य मूर्धनि<br>इतीरितां भूपतिना मुमुभ्यूणा<br>इतो निशम्योपवने स्थितं<br>इत्यं मनोभववशोक्तत<br>इत्यं वदा निगदितः<br>इत्यं चुरं विघुरवजित<br>इत्यं निगव विवुधः<br>इत्यं निगव विवुधः<br>इत्यं निगव विवुधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २११७११५<br>१२१५९११५१<br>२१३११७<br>२१२११६<br>१३१७२११६५<br>६११३१६५<br>१२१७०११५३<br>१८११२६४                                 | उक्तास्त्वालवहेतवः उक्तौ तस्य द्वावधीशौ उक्त्वेति संपृष्टवते यथावत् उक्वारणाचतुरवारण उक्वारणाचतुरवारण उक्वारणाचतुरवारण उक्वार बलगाश्रया उक्ततः सलु परस्परनाति उत्तीर्याप्ता दुस्तरं ये उत्शेपकरफटिकदर्पण उरुकुत्य क्षातमिष्ठरेण                                                                                  | \$1061840<br>\$418,818.00<br>\$418,118.00<br>\$118,118.00<br>\$118,118.00<br>\$418,418.00                                                     |
| इतीयमारमैकहितं<br>इतीरियत्वा वचनं वचस्वी<br>इतीरियत्वा तनयस्य मूर्धनि<br>इतीरितां भूपतिना मुमुक्ष् णा<br>इतो निशम्योपवने स्थितं<br>इत्यं मनोभववशोक्तत<br>इत्यं वदा निगवितः<br>इत्यं चुरं विषुरवजित<br>इत्यं निगळ विनुषः<br>इत्यं निगळ विनुषः<br>इत्यं नया कृतनृती<br>इत्यं वचोमिरियराय<br>इत्यं इरिसमश्चमुवार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २११७११५<br>१२१५९११५<br>२१३११७<br>२१३५११६<br>१३१७२१६५<br>१३१७०११५३<br>१११७०११४२<br>१८१८११२६४<br>१३१८०११६६                 | उनतास्त्वास्त्वहितवः उनती तस्य द्वावधीशी उनत्वेति संपृष्टवते यथावत् उन्वारणाचतुरचारण उन्वचास्य बस्नमाश्रया उन्तदाः सस्तु परस्परनाति उत्तीर्याप्ता दुस्तरं ये उत्शेषकरफटिकदर्पण उत्स्वुत्य सातमन्तिरेण उत्पन्नमात्रमानम्दार्खं नीत्वा                                                                             | \$143150<br>\$143150<br>\$415,166<br>\$115,166<br>\$115,166<br>\$116,166<br>\$116,166                                                         |
| इतीदमारमैकहितं  इतीरिवर्वा वचनं वचस्वी  इतीरिवर्वा तनयस्य मूर्धनि  इतीरितां भूपितना मुमुक्षुणा  इतो निशम्बोपवने स्थितं  इत्यं मनोभववशोक्तत  इत्यं वदा निगदितः  इत्यं चुरं विषुरवर्जित  इत्यं निगस विवुधः  इत्यं निगस विवुधः  इत्यं नमस कृतनृती  इत्यं वचीमिरिवराय  इत्यं इरिश्मभूमुदार  इत्यं प्रदाय तमुवां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २११७१९५<br>१२१५९११५१<br>२१३११७<br>२१२११६<br>१३१७२११६५<br>१३१७०११५३<br>१११७०११४२<br>१८११२६४<br>१३१८०११६६                  | उनतास्त्वास्त्रवहितवः उनती तस्य द्वावधीशी उनत्वेति संपृष्टवते यथावत् उन्वारणाचतुरचारण उन्वचारू बलमाश्रया उत्यादनं स्वस्य परस्य        | \$413\$1\$\$0<br>\$143150<br>\$10618\$0<br>\$41\$\$1\$6\$<br>\$318\$1\$60<br>\$1\$\$1\$6\$<br>\$1\$\$1\$6\$<br>\$1\$\$1\$6\$                  |
| इतीयमारमैकहितं  इतीरियत्वा वचनं वचस्वी  इतीरियत्वा तनयस्य मूर्धनि  इतीरितां भूपतिना मुमुक्ष णा  इतो निशम्योपवने स्थितं  इत्यं मनोभववशोक्रत  इत्यं वदा निगवितः  इत्यं चुरं विषुरविति  इत्यं निगळ विशुभः  इत्यं निगळ विश्वां  इत्यं निगळ विश्वां  इत्यं स सांसारिकसीस्य | २।१७।१५<br>१२।५९।१५१<br>२।३१।१७<br>२।२२।१६<br>२३।५२।१६५<br>१३।७०।१५३<br>११।७०।१५३<br>११।७०।१६६<br>१३।८१।२६४<br>१३।८१।६६  | उनतास्त्वालवहेतवः उनती तस्य द्वावधीशी उन्स्वेति संपृष्टवते यथावत् उन्वारणाचतुरचारण उन्चवाल बलमाक्रया उन्ववाल बन्द्रया उत्थावनं स्वस्य परस्य उद्यादयम्मुदमुदारमति | \$41441464<br>\$4144146<br>\$414816<br>\$4188166<br>\$4188166<br>\$188166<br>\$188166<br>\$188166<br>\$4188166<br>\$41481606                  |
| इतीयमारमैकहितं<br>इतीरियत्वा वचनं वचस्वी<br>इतीरियत्वा तनयस्य मूर्धनि<br>इतीरितां भूपितना मुमुभूणा<br>इतो निशम्बोपवने स्थितं<br>इत्यं मनोभववशोक्तत<br>इत्यं वदा निगदितः<br>इत्यं पुरं विषुरवर्जित<br>इत्यं निगस विवुधः<br>इत्यं नगस कृतनृती<br>इत्यं क्योमिरिवराय<br>इत्यं इरिश्मभूमुद्यार<br>इत्यं प्रदाय तनुवां<br>इत्यं स्वाय तनुवां<br>इत्यं स सांसारिकसीक्य<br>ईत्याह्यां प्रतिमुखं                                                                                                                                                                                                                                                                          | २११७१९५<br>१२१५९११५<br>२१३११७<br>२१२११६<br>२१६५११६५<br>१३१७०११५३<br>१११७०११५३<br>१८०११६६<br>१३१८०११६६<br>१११७४<br>६१२१६६ | उनतास्त्वास्त्रवहितवः उनतौ तस्य द्वावधीशौ उनस्वेति संपृष्टवते ययावत् उण्वारणाचतुरवारण उण्वारणाचतुरवारण उण्वारण वस्त्रमाश्चमा उज्यातः सस्तु परस्परनाति उत्तीर्याप्ता दुस्तरं ये उत्शोपकरफिटकदर्यण उत्स्वुत्य खातमित्रण उत्पन्नमानमानम्दार्थं नीत्वा उत्पादनं स्वस्य परस्य उदपादयम्मुदमुदारमित                     | \$ 1141564<br>\$ 41441564<br>\$ 413515 Co<br>\$ 1143150<br>\$ 1143150<br>\$ 4154160<br>\$ 51851660<br>\$ 5185166<br>\$ 6154166<br>\$ 61641505 |
| इतीयमारमैकहितं  इतीरियत्वा वचनं वचस्वी  इतीरियत्वा तनयस्य मूर्धनि  इतीरितां भूपतिना मुमुक्ष णा  इतो निशम्योपवने स्थितं  इत्यं मनोभववशोक्रत  इत्यं वदा निगवितः  इत्यं चुरं विषुरविति  इत्यं निगळ विशुभः  इत्यं निगळ विश्वां  इत्यं निगळ विश्वां  इत्यं स सांसारिकसीस्य | २।१७।१५<br>१२।५९।१५१<br>२।३१।१७<br>२।२२।१६<br>२३।५२।१६५<br>१३।७०।१५३<br>११।७०।१५३<br>११।७०।१६६<br>१३।८१।२६४<br>१३।८१।६६  | उनतास्त्वालवहेतवः उनती तस्य द्वावधीशी उन्स्वेति संपृष्टवते यथावत् उच्चारणाचतुरचारण उच्चवाल बलमाक्षया उज्वतः सन्धु परस्परनाति उत्तीर्याप्ता दुस्तरं ये उत्शे पकस्फटिकवर्षण उत्युक्ष सातमन्दाशं नीस्या उत्पादनं स्वस्य परस्य उवपाटयम्मुदमुदारमति उदपादि दिवश्च्युत्वा उदरस्थितस्य सहसेव युतं                       | 4144148<br>4144144<br>4144146<br>4144146<br>4144146<br>4144146<br>4144146<br>4144146<br>4144146                                               |

## प्राप्तानुग्राम्पी

\* \* f

| बद्धिक विश्वितकमृत्यिको                                                                                                                                                                                                                        | 32515185                                                                                                 | शकराय संयुक्तो मुनिक्स्याह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **17*1240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उद्भिमानवयोदन                                                                                                                                                                                                                                  | राभराप                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **\$17417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| रकतः सममुती सृतुपावान्                                                                                                                                                                                                                         | १श५५११६२                                                                                                 | एकस्मिन्तम् विवते समा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14114119m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| उम्मतं बशवतारसंगुतं                                                                                                                                                                                                                            | 2149192                                                                                                  | एकस्यां विका केत्रकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . १८११८।२५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| उन्मीकिताविषयुका सहसा                                                                                                                                                                                                                          | १७।६११२१८                                                                                                | एकादक्षमातमहानुभावास्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १८।९०।२६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>उपकर्णनराजिसैन्यवादीं</b>                                                                                                                                                                                                                   | 616418 = t                                                                                               | एकावकीतरसमीलकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रकाहराइडर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ड <b>पमच्छति साम</b> भिः <b>शर्म</b>                                                                                                                                                                                                           | <i>७१४३</i> १८१                                                                                          | एकामये किंडि कुशायवृद्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १५।१५२।२०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| र प्राम्य परिवाजा                                                                                                                                                                                                                              | ३।८२।२९                                                                                                  | एकी कृतक्मातकवाबुमागा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41641844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| उपसम्य चतुःशतंनीरेन्द्रैः                                                                                                                                                                                                                      | ४। (३।३५                                                                                                 | एकेन सस्यायतमार्वजेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 315/12/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| उपगम्ब बिनिजितारिजातं                                                                                                                                                                                                                          | ४।२४१३६                                                                                                  | एकेन साधु जनतां प्रति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>६</b> १२१६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>उपदीकु</b> तभूरिगोर्स                                                                                                                                                                                                                       | 4510510                                                                                                  | एकेन्द्रिया विश्वसुरिन्द्रियान्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १५।१७२।२१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| उपयाति न विक्रियां पर                                                                                                                                                                                                                          | ७।२४१७८                                                                                                  | एकोऽप्यनेकविषरत्नकरान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १।३२।११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| उपयाति जहोऽपि पाटवं                                                                                                                                                                                                                            | <i>एश</i> ० ११ <i>७</i>                                                                                  | एकोऽयमेव सममूदिमराम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १७।२८।२१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| उपयान्तमयेकदा विकोक्य                                                                                                                                                                                                                          | ४।६६।६५                                                                                                  | एतसे चक्रमुर्थ प्रचितरिषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>\$</b> 1 <b>\$41\$</b> \$4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| उपलक्षय सूक्ष्मसाम्परायं                                                                                                                                                                                                                       | १५।१२८।२०२                                                                                               | एते पञ्च हि हेतवः समुदिताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १५१६६।१८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| उपशाम्यति मार्ददेन यो                                                                                                                                                                                                                          | ७।२३।७८                                                                                                  | एतेषु कश्चिदपि यः सचरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६१४२१७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| उपास्तसर्वर्तुंगणो निरम्तरं                                                                                                                                                                                                                    | १९।१७।१२०                                                                                                | एवमुक्तमय चक्रवतिमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | टा१३।९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वपेत्य <b>हृष्टाङ्गवहैः समन्तात्</b>                                                                                                                                                                                                           | १२१४३११४९                                                                                                | ऐन्द्रं गर्वं मदजलाईकपोलमूलं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १७।३८।२३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| उमयतटनिविष्टनार <b>कोषैः</b>                                                                                                                                                                                                                   | ११।१३।१३३                                                                                                | <b>a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| उर स्थले कस्यविदयसह्या                                                                                                                                                                                                                         | ११।१२।१३३<br>९।३४।१०७                                                                                    | भो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.456.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| उर स्वले कस्यविदयसहा।<br>उस्सीवतलस्य दम्पतीनां                                                                                                                                                                                                 | ४।१।१४<br>९।३४।१०७                                                                                       | <b>जी</b><br>जीदस्यं नवनिधिभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १४१३६।१७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| उर स्थले कस्यचिवन्यसङ्गा<br>उरुसोबतलस्य बम्पतीनां<br>उरु पोरुषं रिपुषु साधुषु च                                                                                                                                                                | ९।३४।१०७<br>४।९।३४<br>५।४८।५४                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १४१३६।१७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| उर स्थले कस्यविवय्यसङ्गा<br>उरसोषतलस्य बस्पतीनां<br>उरु पोरुषं रिपृषु साधुषु च<br>उरहम्यनवाक्षजालनिर्यद्                                                                                                                                       | Aldiss<br>Aldisa<br>Aldisa<br>Gisalson                                                                   | बौद्धस्यं नवनिधिभिः<br>क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| उर स्थले कस्यचिद्यमसङ्गा<br>उरुसोबतलस्य दम्पतीनां<br>उरु पोरुषं रिपुषु साधुषु च<br>उरहम्यंगवाक्षजालनिर्यद्<br>उरकासहस्रज्वलिदान्दरिक्षा                                                                                                        | \$19318-0<br>\$19148<br>\$10193<br>\$19188                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3\**\***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| उर स्थले कस्यविषयमसङ्गा<br>उरसोधतलस्य बम्पतीनां<br>उरु पोरुषं रिपुषु साधुषु च<br>उरहम्यंगवाक्षजालनियंद्<br>उत्कासहस्रज्वलिकान्तरिका<br>उरुकाकुष मन्त्रिययनं                                                                                    | AICSIRS<br>218-15 f.A<br>AIO15 S<br>AIACIMA<br>AIC15A<br>21515-0                                         | बौद्धस्यं नवनिधिभिः  क्षः  कच्छे निवद्धारणभागरीयः कदछीफलसादनावसाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | राध्यार ०८<br>स्राधास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| उर स्थले कस्यविद्यमसङ्गा<br>उरसोबतलस्य दम्पतीनां<br>उर पोरुषं रिपुषु साधुषु च<br>उरहम्यंगवाक्षजालनिर्यद्<br>उरकासहस्रज्वलिदान्दरिक्षा<br>उरकासहस्रज्वलिदान्दरिक्षा<br>उरकासहस्रज्वलिदान्दरिक्षा<br>उरकासहस्रज्वलिदान्दर्ग<br>उरानस्यकालुम्यमधो | \$41541\$4<br>\$16-15<br>\$16-15<br>\$18-15<br>\$18-15<br>\$18-15-10<br>\$18-15-10                       | भौद्धत्यं नवनिविभिः<br>क<br>कठे निवद्धारुषणामरौयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शंध्रशंश्वट<br>प्रापास्य<br>साराह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| उर स्थले कस्यविद्यमसङ्गा उरसीवतलस्य दम्यतीनां उरु पौरुषं रिपृषु साधृषु च उरहम्यंगवाक्षजालनियंद् उत्कासहस्रज्वलिदान्दरिक्षा उरुक्षम मन्त्रियननं उद्यान्यकालुष्यमधो अवे तं तु विहस्य                                                             | 641541846<br>41541849<br>61641848<br>81841848<br>4187148<br>81848                                        | वौद्धस्यं नवनिविधिः  क्षः  कच्छे निवद्धारणभागरौयः कच्छीफलसावनावसाने कवाभिवृत्तक्ष्मृगेन्द्रविष्टरे कनकावसी परिसमाप्य                                                                                                                                                                                                                                                             | १६१४११<br>४१५१३<br>१६१४६१२२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| उर स्थले कस्यविद्यमसङ्गा<br>उरसोबतलस्य दम्पतीनां<br>उर पोरुषं रिपुषु साधुषु च<br>उरहम्यंगवाक्षजालनिर्यद्<br>उरकासहस्रज्वलिदान्दरिक्षा<br>उरकासहस्रज्वलिदान्दरिक्षा<br>उरकासहस्रज्वलिदान्दरिक्षा<br>उरकासहस्रज्वलिदान्दर्ग<br>उरानस्यकालुम्यमधो | \$41541\$4<br>\$16-15<br>\$16-15<br>\$18-15<br>\$18-15<br>\$18-15-10<br>\$18-15-10                       | वीद्धस्यं नवनिधिभिः  क्षः  कण्ठे निवद्धावनभामशैयः कवलीफलसादनावसाने कवासितुस्तक्षमृगेन्द्रविष्टरे कनकावसी परिसमाप्य कम्यया स्वियनया प्रयोजनं                                                                                                                                                                                                                                      | 414114-2<br>414144<br>41414<br>4414144<br>441414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| उर स्थले कस्यविद्यमसङ्गा उरसीवतलस्य दम्यतीनां उरु पौरुषं रिपृषु साधृषु च उरहम्यंगवाक्षजालनियंद् उत्कासहस्रज्वलिदान्दरिक्षा उरुक्षम मन्त्रियननं उद्यान्यकालुष्यमधो अवे तं तु विहस्य                                                             | 641541846<br>41541849<br>61641848<br>81841848<br>4187148<br>81848                                        | वौद्धस्यं नवनिधिभिः  क्षः  कच्छे निवद्धारणभागरौयः कव्छीप्रज्ञसावनावसाणे कवाभितुत्तः स्मृगेन्द्रविच्छरे कनकावसी परिसमाप्य कम्यया स्मियनया प्रयोजनं कपिस्त्रसू धनुर्भीमो                                                                                                                                                                                                           | ११७१२४<br>१९१४६१२२४<br>१९१४६१२१<br>११४११०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| उर स्थले कस्यशिवन्यसङ्गा उरसीयतलस्य वस्यतीनां उरु पीरुवं रिपुषु साधुषु च उरुहर्म्यगयाक्षजालनिर्यद् उत्कासहस्रज्वलिकाम्यरिक्षा उरुलक्ष्म मन्त्रियचनं उद्यान्यकालुभ्यमयो स्रवे तं तु विहस्य क्रस्थानिरिप मन्मस्यवस्यो                            | \$ \$13°1\$4°<br>\$ \$14°1\$\$<br>\$ \$10°41\$\$<br>\$16°1\$\$<br>\$10°1\$\$<br>\$10°1\$\$<br>\$15°1\$\$ | वौद्धस्यं नवनिधिभिः  क्षः  कष्ठे निवद्धारणभागरौयः कवसीपक्रकावनावसाने कवाविद्धस्य क्षृमृगेन्द्रविष्ठरे कनकावसी परिसमाप्य कम्बया स्वयनया प्रयोजनं कपिसम् धनुर्भीमो कवोसम् स्वयुक्तकानकोसुप                                                                                                                                                                                         | 414114-2<br>414144<br>41414<br>4414144<br>441414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| उर स्थले कस्यविद्यमसङ्गा उरसीवतलस्य दम्यतीनां उरु पौरुषं रिपृषु साधृषु च उरहम्यंगवाक्षजालनियंद् उत्कासहस्रज्वलिदान्दरिक्षा उरुक्षम मन्त्रियननं उद्यान्यकालुष्यमधो अवे तं तु विहस्य                                                             | 641541846<br>41541849<br>61641848<br>81841848<br>4187148<br>81848                                        | वौद्धस्यं नवनिधिभिः  क्षः  कच्छे निवद्धारणभागरौयः कव्छीप्रज्ञसावनावसाणे कवाभितुत्तः स्मृगेन्द्रविच्छरे कनकावसी परिसमाप्य कम्यया स्मियनया प्रयोजनं कपिस्त्रसू धनुर्भीमो                                                                                                                                                                                                           | राध्यार<br>अधारम<br>स्वार्थ<br>रवाध्यारस<br>टार्थावर<br>सार्थारम<br>साधारम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| उर स्थले कस्यशिवन्यसङ्गा उरसीयतलस्य वस्यतीनां उरु पीरुवं रिपुषु साधुषु च उरुहर्म्यगयाक्षजालनिर्यद् उत्कासहस्रज्वलिकाम्यरिक्षा उरुलक्ष्म मन्त्रियचनं उद्यान्यकालुभ्यमयो स्रवे तं तु विहस्य क्रस्थानिरिप मन्मस्यवस्यो                            | \$ \$13°1\$4°<br>\$ \$14°1\$\$<br>\$ \$10°41\$\$<br>\$16°1\$\$<br>\$10°1\$\$<br>\$10°1\$\$<br>\$15°1\$\$ | कौद्धस्यं नवनिधिभिः  कृष्टे निवद्धावनभागरीयः कवकीफलसावनावसाने कवाभित्रुत्तः सुगुनेन्द्रविष्टरे कनकावसी परिसमाप्य कन्यदा स्वयनया प्रयोजनं कपिसमू चनुनींमो कवोस्तमू सनुनींस्रो करपरम्युगैर्सिकाँवसौधिप                                                                                                                                                                             | रश्यक्ष<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>श्रीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शीवाद्य<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिवाद<br>शिव<br>शिव<br>शिव<br>शिव<br>शिव<br>शिव<br>शिव<br>शिव<br>शिव<br>शिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| उर स्थले कस्यश्विदम्यसङ्गा उरसोधतलस्य वस्यतीनां उरु पोरुषं रिपृषु साधृषु च उरहम्यंगवाक्षजालनियंद् उरकासहस्रज्वलिकान्तरिका उरुकान्त्रभ मन्त्रिवचनं उर्धन्यकालुन्यमधो असे तं तु विहस्य उद्धजानिरिप मन्त्रभवस्यो                                  | \$ \$13°1\$4°<br>\$ \$14°1\$\$<br>\$ \$10°41\$\$<br>\$16°1\$\$<br>\$10°1\$\$<br>\$10°1\$\$<br>\$15°1\$\$ | वौद्धस्यं नवनिधिभिः  क्षः  कण्ठे निवद्धारणणामरौयः कवलीप्रमलावनावसाणे कवामितुरा सुमृगेनम्भविष्ठरे कनकावसी परिसमाप्य कम्यया स्वयनया प्रयोजनं कपिसम् धनुर्मीमो कपोसम् कमृतकावनोनुप<br>करणरणवृत्भीवर्षां                                                                                                                                                                             | रांप्रशरं ०८<br>४१५१३३<br>स्वाप्य<br>१६१४६१२२४<br>८११५११<br>११८७१४<br>१९११३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| उर स्थले कस्यश्विदम्यसङ्गा उरसोवतलस्य दम्यतीनां उरु पौरुषं रिपृषु साधृषु च उरहम्यंगवाक्षाजालनियंद् उरकासहस्रज्वलिकान्धरिक्षा उरलङ्क्षम मन्त्रिवचनं उद्यान्यकालुभ्यमयो अवे तं तु विहस्य अववानिरिप मन्त्रप्यक्यो                                 | **************************************                                                                   | कांद्रस्यं नवनिधिभिः  कांद्रे निवद्धावणभागरीयः कवलीपमस्तावनावसाणे कवाभित्रस्य सुगुगेन्द्रविष्टरे कानकावसी परिसमाप्य कांच्या स्मियनया प्रयोजनं कपिसम् धनुनींमो कवोसम् अनुनींमो कवोसम् अनुनींस्य                                                                                                                                                                                   | द्वारशंहरू<br>द्वारशंहरू<br>द्वारशंहर<br>द्वारशंहर<br>द्वारशंहरू<br>स्वारशंहरू<br>स्वारशंहरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| उर स्थले कस्यश्विदम्यस्था उरसोवतलस्य वस्यतीनां उरु पोरुषं रिपृषु साधृषु च उरहम्यंगवाक्षजालनियंद् उरकासहस्रज्वलिकान्तरिका उरुक्षक्र मन्त्रिवचनं उर्धन्यकालुन्यमधो असे तं तु विहस्य उद्धजानिरिष सम्मन्नवस्यो  द्वा                               | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                 | कौद्धस्यं नवनिधिभिः  कुछ निवद्धारणभागरीयः कवसीपक्रवादनावसाणे कवानिवृत्तं कुमृगेन्त्रविष्टरे कनकावसी परिसमाप्य कम्यया स्वयनया प्रयोजनं कपिस्त्रभू धनुर्मीमो कपोस्त्रभू धनुर्मीकार्थः | 4 44 4.00<br>4 4 44<br>4 44 |

| श्रम्वास्य कालेल श्रम्व कालेल श्रम्वास्य कालेल श्रम्व कालेल                                 | स्रकायरेषु संवयस्यकरेऽभवन्            | १०।२३।१२१                               | कृतभूरियराभवेऽपि खन्नी            | PALTOIA           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| स्वार्ती सक्ष्यक्रकायु १५ ११८८ इतं सहावीरचरिक्तेवन् १८११-१३८ स्वयंवर्गेवान्य वर्ण्यविद्यां १५१६५।१८८ इत्यं त्यांवर्गेवान्य वर्ण्यविद्यां १५१८।१८८ इत्यं त्यांवर्गेवर्गे स्वरं वर्ण्यवांवर्गेवर्ण ८१०।१३ इत्यांवर्गेवर्णेवरं व ४८८९१४३ इत्यं वर्ण्यवांवर्गेवर्णे १०।८२११३० इत्यांवर्गेवर्णेवर्णेवर्णेवर्णेवर्णेवर्णेवर्णेवर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | सार ०१।वर                               | कृतमञ्ज्ञलं सपदि राजकुसं          | • • • •           |
| कवावजेंदानाथ वञ्चांववांति श्री ६५।१८/० श्रव वा बहुवियं मनोरमं श्रव वा वहुवियं मनोरमं श्रव वा मति कः तरना श्री ११।९८।१० श्री वा मति कः तरना श्री ११।९८।१० श्री वा मति कः तरना श्री ११।९८।१० श्री वा मति वा मति वा स्ति वा मति वा स्ति वा मति वा स्ति वा मति वा स्ति  |                                       |                                         | कृतं महावीरचरित्रमेवन्            | १८।१०सभ्दर        |
| कस्य वा बहुविकं मनोरलं कस्य वा मवित कः तरता  ८१४०१९७ क्त्या यद्योगित्रत्यम्यवानित्रः क्ष्या वा मवित कः तरता  ८१४०१९७ क्ष्या वा मवित कः तरता  ८१४०१९७ क्ष्या यद्योगित्रत्यम्यवानित्रः कार्यामवित्रान्यम्यवानित्रः कार्यामवानित्रान्यम्यवानित्रः कार्यामवानित्रान्यम्यवानित्रः कार्यामवानित्रान्यम्यवानित्रः कार्यामवित्रान्यम्यवानित्रः कार्यामवित्रान्यम्यवानित्रः कार्यामवित्रान्यम्यवानित्रः कार्यामवित्रान्यम्यवानित्रः क्षान्यामवित्रान्यम्यवानित्रः क्षान्यामवित्रान्यम्यवानित्रः क्षान्यामवित्रान्यम्यवानित्रः कार्यामवित्रान्यम्यवानित्रः क्षान्यामवित्रान्यम्यवानित्रः कार्यामवित्रान्यम्यवानित्रः क्षान्यम्यव्यम्यव्यव्यम्यव्यः क्षान्यम्यव्यम्यवित्रः क्रान्यम्यव्यम्यव्यः क्रान्यम्यव् | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | कृतार्वतामेत्व सुराचलस्य          | <b>પાર</b> હામ?   |
| कस्य वा प्रविति कः सरणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                         | कृत्वा तपश्चिरतरं स               | YICHIYƏ           |
| साज्यनप्रसिविनिर्गतानक ८/५८१७ कृत्वायोनिरिषय्गिकात १८/८८१६७ कृत्वायोमिनिरोवयां १८/८८१६७ कृत्वायोमिनिरोवयां १८/८८१६७ कृत्वायोमिनिरोवयां १८/८८१८० कृत्वायां विषय् विषयां १८/८८१८० कृत्वायां विषय् १८/८८१८० कृत्वायां विषय् विषयां १८/८८१८० कृत्वायां विषय् विषयां १८/८८१८० कृत्वायां विषय् विषयां १८/८८१८० कृत्वां विषय् विषयः १८/८८१८० कृत्वां विषय् विषयः १८/८८१८० कृत्वायां विषयं विषयं १८/८८१८० कृत्वायां विषयं विषयं १८/८८१८० कृत्वायां विषयं विषयं विषयं १८/८८१८० कृत्वायां विषयं विषयं १८/८८१८० कृत्वायां विषयं १८/८८१८० कृत्वायां विषयं १८/८८१८० कृत्वायां १८/८८१८० कृत्वायां विषयं १८/८८१८० कृत्वायां १८/८८१८० कृत्वायां १८/८८१८० कृत्वायां विषयं १८/८८१८० कृत्वायां १ | <del>-</del>                          | ১ বি ১ বি ১ বি                          | कृत्वा ययोगितमयात्मवयो            | १०।८२।१३०         |
| साज्यनप्रसिविनिर्गरालक कानिवासु मिरामवासीह १३१६११६४ कृत्वायानिर्गरायम्बात १८१८१६६ कृत्वायानिर्गरायम्बर्ग १७१८३१२१ कृत्वायानान्त्र स्वित्यय १५१६११८६ कृत्वायान्त्र स्वित्यय १५१६११८६ कृत्वायान्त्र स्वित्यय १५१६११८६ कृत्वायान्त्र स्वित्यय १५१८११८० कृत्वायान्त्र स्वित्यय १५१८११८० कृत्वायान्त्र स्वित्ययान्त्र १५१८११८० कृत्वायान्त्र स्वायान्त्र १५१८११८० कृत्वा निर्मा कृत्वायान्त्र स्वायान्त्र १५१८११८० कृत्वा निर्मा कृत्वायान्त्र स्वायान्त्र स्वयान्त्र स्वयान्त्र स्वायान्त्र स्वयान्त्र स्वयान्य स्वयान्त्र स्वयान्य स्वयान्त्र स्वयान्त्र स्वयान्त्र स्वयान्त्र स्वयान्त्र स्वयान्त्र स्वयान्त्र स्वयान्त्र स्वयान्य स्वयान्त्य स्वयान्त्र स्वयान्त्र स्वयान्त्र स्वयान्य स्वयान्त्र स्वयान्त्य | <b>भंदर्गतप्तमनसमिह</b>               | १३१७५११६५                               | कृत्वाहमीद्वामनात्मस मं           | richar            |
| काम्लोजिप सल्कृत्तटो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>काञ्चनप्रविधितर्गतानरु</b>         |                                         | कुरवायोगनिरोषमुज्यित              | १८।९८।२६७         |
| काल्ताजिप यत्कृत्यतो १२।११४३ हत्वापरः करसहलमनेक १७।६४१३३८ कीयस्वमावो वनतः स्थितिक्य १५।६११८६ हत्वले भूते वानुकर्णावताक्ये १५।२८१८० कायालापस्थान्यकर्मेक्योवो १५।२१११०० ह्यां निजङ्गीरकृषं तपीतिः १२।४०।१४९ ह्यां निजङ्गीरकृषं तपीतिः १२।४०।१४९ ह्यां निजङ्गीरकृषं तपीतिः १२।४०।१४९ ह्यां निजङ्गीरकृषं तपीतिः १८।६५।१४ ह्यां निजङ्गीरकृषं १८।६५।१३८ हेकिनां व्यवभरानदाम्बृदः ८।६२।६५ हिक्वम्य वेति पश्चरेव १५।१२३२० हेप्यहारकटकोज्यक ६।२१।६६ हिक्वम्य वेति पश्चरेव १५।१२३२० हेप्यहारकटकोज्यक ६।२१।६६ हिक्वम्य वेति पश्चरेव हिर्मादक हेप्यरेव हिक्वम्य हिल्ला वात्रवा १५११८० हिम्पदं किविन्यपर्सः १५११८० हिम्पदं किविन्यपर्सः १५११८० हिम्पदं किविन्यपर्सः १५३।५० हिम्पदं किविन्यपर्सः १५३१८० हिम्पदं विवादस्यः १५४।१०० हृम्पदं विवादस्यः १५४।१०० हम्यदं विवादस्यः १५४।१८० हम्यदं विवादस्यः १८८।१८० हम्यदं विवादस्यः १८५८।१८० हम्यदं विवादस्यः १८५८० हम्यदं विवादस्यः १८५८।१८० हम्यदं विवादस्यः १८५८० हम्यदं  | काषिदायु मविरामदमोह                   | १३।६९।१६४                               | कृत्वाय बीर इति नाम               | १७।८३।२४१         |
| कौयस्वमावो वनतः स्थितिक्थ १५१६११८६ इस्से भूते वानुकम्यावताक्ये १५१८११८० कांगालापस्यान्यकर्मेक्योगो १५१२११७० कांगिलापुरेक्यं तथीनः १२१४०१४९ कांगिलापुरेक्यं तथीनः १५१९१६७ केंकिनां वक्तमरानतामुदः ८१६९९८ केंकिनां वक्तमरानतामुदः १५१९६६६६ केंवित्स्वमीलिश्वाक्यरिय १५१९६६६६६ केंवित्स्वमीलिश्वाक्यरिय १५१९६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                     |                                         | कृत्वापरः करसहस्रमनेक             | १७१६४१२३८         |
| काल्पाः कल्याणमुख्येः १८ १०१ २६७ केकिनां जलभरानताम्बुवः ८।६२१९८ कालान्तराविभगतावसरो ३ ३६ ६९ केविलस्वमीलिशिक्यरस्वित १७।६५।२३८ किन्निकन्न वेति पशुरेव १५ १२३ २०० केयुरहारकटकोज्ज्वल ६।२१।६६ किन स्वान्त बहुवो मनोरबाः ८१६।११ कोपेन पल्लितिमीषणदृष्टिः ६।२४।६७ किमिर्व कवितं न तत्वतः ७।५१।८२ कान्ताम्भोपवैरोकविटपैः १८ ४५।२७५ किमिर्व कवितं न तत्वतः ७।५१।८२ कान्ताम्भोपवैरोकविटपैः १८ ४५।२७५ किमिर्व कवितं न तत्वतः ७।५१।८२ कान्ताम्भोपवैरोकविटपैः १८ ४५।२७५ किमिर्व कवितं न तत्वतः ७।५१।८२ कान्ताम्भोपवेरोकविटपैः १८ ४५।२७५ किमिर्व कवितं न तत्वतः ७।५१।२२ कान्ताम्भापवेरोकविटपैः १८ ४१।८७ किमीर्व कवितं न तत्वतः ७।५१।२२ कान्तामि यद्गर्गमहामरेण ५।२३।५०।६११ किमीर्व तत्वतः १५ ३३।१८११ कान्तामि यद्गर्गमहामरेण ५।२३।१८१ कान्तामि विवास वितास वितास १५ ६८११८५ कान्यामि विवास वितास वितास १५ ६८५ कान्यामि विवास वितास वितास १५ ६८१४० कान्यामि व्यास वितास वितास १५ ६८१४० कान्यामि व्यास वितास वितास १५ ६८१४० कान्यामि व्यास कान्यामि विवास वितास १५ ६८१४० कान्यामि विवास वितास १५ ६८१४० कान्यामि विवास वितास १५ ६८१४० कान्यामि व्यास कान्यामि १६ ४०।११९० कान्यामि व्यास कान्यामि व्यास १८ ६८।११९४ कान्यामि विवास वित्स विवास १८ ६८।१९४ कान्यामि विवास विवास विवास विवास वित्स विवास १८ ६८।१९४ कान्यामि विवास कान्यामि विवास विवास विवास वित्स विवास १८ ६८।१९४ कान्यामि विवास विवास विवास विवास विवास विवास १८ ६८।१९४ कान्यामि विवास विवास विवास विवास विवास १८ ६८।१९४ कान्यामिक विवास विवास विवास विवास विवास १८ ६८।१९४ कान्यामिक विवास वित्स विवास विवास विवास १८ ६८।१९४ कान्यामिक विवास विवास विवास विवास १८ ६९६ वित्स विवास विवास विवास विवास विवास १८ ६९६ वित्स विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास १५ ६९६ वित्स विवास वि | कीयस्वभावो जगतः स्थितिहय              |                                         | कुलने भूते वानुकम्पानताक्ये       | १५१२८।१८७         |
| कालान्तराविधगतावसरो किञ्चन्न वेलि पसुरेव किञ्चन वेलि सानस केति पसुरेव किञ्चन वेलि सानस केति विद्या क्रिक्न वेलिय केति पसुरेव किञ्चन विद्या क्रिक्न वेलिय केति विद्या क्रिक्न वेलिय केति पसुरेव किञ्चन विद्या क्रिक्न विद्या क्रिक्न वेलिय केति विद्या क्रिक्न विद्या | कायालापस्वान्तकर्मेकयोगी              | १५।२१।१७९                               | कृषां निजङ्गीरकृषां तपोभिः        | १२१४०।१४९         |
| किन्नमा बेति पणुरेष १५११२३१२० केयुरहारकटकोज्ज्वल ६१२११६६  कि म सन्ति बहुवो मनोरमाः ८१६१९१ कोपेन पर्कावतमीषणदृष्टिः ६१२४१६७  किमियं किपतं न तरवतः ७१५१२ कापेन पर्कावतमीषणदृष्टिः १८१४१२७५  किमियं किपतं न तरवतः ७१५१२४ काम्ताधि यद्गर्ममहामरेण ५१२३१५०  किपितमार्थोः पृष्को न १०१३९१२४ काम्ताधि यद्गर्ममहामरेण ५१२३१९०  किपतिक्राटिविम्पस्त ३६१२३ कीबातु विनासु व तत्परत्वं १५१३११८१  किपत्रोक्ष सर्वाक्षः पराक्षमः ८४६९६ कृषा तवीये हरिकन्यरोऽपि ११६०११११ कृष्यामृत्रो तनुमतो निह्न १०१२५२२ कृषे यमे त्विष व जीवित कः १४२१९०  कृष्यामृत्र तनुमतो निह्न १०१२५२ कोषे वत् सम्बद्याम्य व नीवित कः १४१५९८५ कृष्यामृत्र सिल्लाभिष्य युवा व स्थिर्।१८५ कोषे वत् सम्बद्याम्य कृष्याच स्थिर्।१८५ कोषे वत् सम्बद्याम्य कृष्याच स्थिर्।१८५ काम्पति विवासत्य पूर्वं ४१५६१४० वाम्पति विवासत्य पूर्वं ४१५६१४० वाम्पति व्यव्य सहितोऽनिवृत्तिः १५१८११२२ वाम्पति व्यव्य सहितोऽनिवृत्तिः १५१८३११२३ वाम्पतिव्य पूर्वं १११७३१२३ वाम्पतिव्यव्य स्याम्पतिवयः १५१०३११३ वाम्पतिवयः १५१४४१६६ वाम्पतिवयः १५१४४१ वाम्पतिवयः १५१४४१ वाम्पतिवयः १५१४४१ वाम्पतिवयः १५१४४१ वाम्पतिवयः १५१४४१ वाम्पतिवयः १५१४४१ वाम्पतिवयः १५४१४४ वाम्पतिवयः १५४०१४४ वाम्पतिवयः १५४०४४ वाम्पतिवयः १५४४४४ वाम्पतिवयः १५४४४ वाम्पतिवयः १५४४४४ वाम्पतिवयः १५४४४४ वाम्पतिवयः १५४४४४ वाम्पतिवयः १५४४४४ वाम्पतिवयः १५४४४ वाम्पतिवयः १५४४४ वाम्पतिवयः १५४४४ वाम्पतिवयः १५४४४४ वाम्पतिवयः १५४४४ वाम्पतिवयः १५४४४ वाम्पतिवयः १५४४४ वाम्पतिवयः १५४४४ वाम् | काल्पाः कल्याणमुख्यैः                 | १८।१०१।२६७                              | केकिनां जलभरानताम्बुदः            | ८।६२१९८           |
| कि स सिन्त बहुवो मनोरमाः    ८ १६ ९१ कोपेन पर्लावतमीषणदृष्टिः   ६।२४।६७६ काम्साम्भीपबैरनेकविट्दैः   १८।४५ २७५ काम्साम्भीपबैरनेकविट्दैः   १८।४५ २७५ काम्साम्भीपबैरनेकविट्दैः   १८।४५ २७५ काम्साम्भीपबैरनेकविट्दैः   १८।१३।१२४ काम्साम्भीपबैरनेकविट्दैः   १८।१३।१०६ काम्साम्भीपबैरनेकविट्दैः   १८।१३।१०६ काम्साम्भीपविरनेकविट्दैः   १८।१३।१०६ काम्साम्भीपविरनेकविट्दैः   १८।१३।१०६ काम्साम्भीपविरन्यरं   १८।११६ काम्साम्भीपविरन्य काम्साम्भीपविरन्य काम्साम्भीपविरम्भ काम्सामाम्भीपविरम्भ काम्सामाम्भीपविरम्भ काम्सामाम्भीपविरम्भ काम्सामाम्भीपविरम्भ काम्सामाम्भीपविरम्भ काम्सामाम्भीपविरम्भ काम्सामाम्भीपविरम्भाममाम्भीपविरम्भयम्भ काम्सामाम्भीपविरम्भयम्भ काम्सामाम्भीपविरम्भयम्भयम्भयम्भयम्भयम्भयम्भयम्भयम्भयम्भय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कालान्तरादिभगतावसरो                   | ३।३६।६९                                 | केचिस्वमीलिशिखरस्यित              | १७।६५।२३८         |
| किसिर्व किसिरं किसिरं न तस्वतः  किसिर्व किसिरं किसिरं न तस्वतः  किसिर्व किसिरं न तस्वतः  किसिर्व किसिरं न तस्वतः  किसिरं किसिरं न तस्वतः  किसिरं किसिरं न तस्वतः  किसिरं किसिरं न तस्वतः  किसिरं किसिरं न तस्वतः  किसीरं किसीरं न विस्ताः  किसीरं किसीरं न तस्वतः  किसीरं किसीरं न विस्ताः  किसीरं किसीरं किसीरं न तस्वतः  किसीरं किसीर | किञ्चिम्न बेरित पशुरेव                | १५।१२३।२००                              | केयूरहारकटकोज्ज्बल                | ६।२१।६६           |
| किरीन्त्रवार्थः पुरुषो न १०१३९१२४ क्रान्तापि यद्गर्ममहागरेण ५१२३१५८ किरीटकोटिविन्यस्त ३६१२३ क्रीवासु वित्रासु व तत्परत्वं १५१३१८८ क्रिवासु स्वाः पराक्रमः ८४६९६ क्रुवा तदीय हरिकन्यरोऽपि ९१६०११११ क्रिक्मेगुत तनुमती निष्ठ १७१२५२२२ क्रुवे यमे त्विय च जीवित कः ६१४३१७० क्रिवानमृकुछाति ३१८०१२४ क्रीवायः लेगस्य च मीस्तायाः १५१४५१८८ क्रिवेशु सिकलाभियाक्र्या ८१५५१९७ क्रीवोद्धतः समदशानव ६१२२१६८ क्रुव्वकृत्वतस्त्वाम्ति ३१८०१२९ क्रीवोद्धतः समदशानव १११८१४० क्रीवोद्धतः समदशानव १११८१४० क्रीवोद्धतः समदशानव १११८१४० क्रीवोद्धतः समदशानव १११८१४० क्राव्याम्त्वपा कृषा वा १११८१४० क्राव्याम्त्वपा कृषा वा १११८१४० क्राव्याम्त्वपा पूर्व ४१८१४०२ क्राव्याम्त्वपात्रस्तुरगोत्रवजारे १११०११०५ क्राव्याः सत्योन्तिमर्विवं १५१८१४० क्राव्याम्त्वपात्रस्त्वपात्रस्तुरगोत्रवजारे ११११७८ क्रिवेशित्यम्त्रस्त्रयो १११८०१२२२ क्रिवेशिय क्रुव्याम् सत्त्विविद्याम्त्रस्त्रयो १११८०१२२५ क्रिवेशिय क्र्याम्त्रतिस्त्रम्त्रस्त्रयो १९१८०१२५२ क्रिवेशिय  | कि न सन्ति बहवो मनोरमाः               | टा१६।९१                                 | कोपेन परलवितमीषणदृष्टि            | ६।२४।६७           |
| किरीटकोटिविण्यस्त ३१६१२३ की बासु वित्रासु व तत्परलं १५१३३१८१ कि वर्गेज सवृत्रः पराक्रमः ८१४६१६ कुवा तत्रीये हरिकन्वरोजिंप ११६०१११ कि कौ नृती तनुमतो निष्ठ १०१२५१२२ कुवे यमे स्विय च जीवति कः ६१४३१७० कुवरामनुकुञ्जाति ३१८०१२४ को बोद्धतः समब्यानव ६१२२१६८ कुविषेषु सिक्काभियाकृत्रा ८१५५१९७ को बोद्धतः समब्यानव ६१२२१६८ कुववीभ्रतनृरक्षास्त्र २१८०१२० को बोद्धतः समब्यानव १११८११४० को बोद्धतः समब्यानव १११८११४० कुववीभ्रतनृरक्षास्त्र ११८०११०० का जानिः सस्योगित्रार्थि १५६४० कुवविस्य दियोः प्रशान्त्रये ८१७०१२० का जिल्लः सस्योगित्रार्थि १५१८०११२२ कुवितस्य दियोः प्रशान्त्रये ७१२१७८ कि जोतिः सस्योगित्रार्थि १५१८०१२१३ कुववीस्य वर्गेष्ठ का स्वरोगित्रविद्या कुवा त्रित्रोजिवृत्तिः १५१८०१२१३ कुववीस्य सर्योग्वर्यक्षयारं ७१९१८८ की रोवद्येत्र स्वरोग्वर्यक्षयः १४१८०१२१३ कुववितः कर्णपूर्णम्ययम्य १८१३४१ की रोवद्येत्र स्वरोग्वर्यक्षयः १०१८०१२४१ क्वार्यक्षयः वर्गित्रविद्याः १०१८१२४१ क्वार्यक्षयः वर्गित्वव्यः १८१२४१ क्वार्यक्षयः वर्गित्वव्यः १८१२४१ क्वार्यक्षयः वर्गित्वव्यः १८१२४१ क्वार्यक्षयः वर्गित्वव्यः १८१२१२४१ क्वार्यक्षयः वर्गित्वव्यः १८१८०१२६६ क्वार्यक्षयः १८१८०१२६६ क्वार्यक्षयः वर्गित्वव्यः १५११०६१६६६ क्वार्यक्षयः वर्गित्वव्यः १५११६६६१२६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | किमिर्द कथितं न तत्वतः                | ७।५१।८२                                 | क्रान्तास्भोपथैरनेकविटपैः         | १८।४५।२७५         |
| कि ननीऽनु सवृताः पराक्रमः  (४६१९६ कृता ततीये हरिकान्यरीऽपि ११६०१११ कि कौनुवी तनुमती नहि १७३५।२३२ कृते यमे त्विय च जीवित कः १४३१७० कृताननुकुत्रावि ३१८०११४ क्रीयस्य लोमस्य च मीरतायाः १५१४।१८५ कृतियु सिल्लाभिसक्त्र्या ८१५१९७ क्रीयोद्धतः समवशानव ६१२१६८ कृत्वत्राभितानुरक्षनित्तर्य २१८०११० क्रीयोद्धतः समवशानव ११५८११४० कृत्वत्राभितानुरक्षनित्तर्य ८१७११०० क्राणमाप्रमयोपविषय पूर्व ४१५६१४० क्राणमाप्रमयोपविषय पूर्व ४१५६१४० क्राणमाप्रमयोपविषय पूर्व १५६१४० क्राण्याः सत्योन्तिमार्यवं १५१८११९२ क्राण्याः सत्योन्तिमार्यवं १५१८११९२ क्राण्याः सत्योन्तिमार्यवं १५१८११९२ क्राण्याः सत्योनित्रमार्यवं १५१८११९२ क्राण्याः सत्योन्तिमार्यवं १५१८११९२ क्राण्याः सहितोऽनिवृत्तिः १५१८३११९२ क्राण्यां सतिवाद्वव्याः १५१८०१६६६ क्राण्यां परित्रवृत्वां प्रल १०४०।२३५ क्रार्यय सत्यावशिक्तः ८१४१९५ क्रार्यय सत्यावशिक्तः १७१८९१२५ क्रार्यय सत्यावशिक्तः १७१८।२४२ क्रार्यय सत्यावशिक्तः १७१८।२४२ क्रार्यय सत्यावशिक्तः १७१८।२४२ क्रार्यय सत्यावशिक्तः १७१८।२४२ क्राय्ययाविषयः १८१८।२६० क्रार्ययः स्वित्ययः १८१८।२६० क्रार्ययः स्वत्यये ६९१२०३।६९६ क्रार्ययः स्वत्ये १५१००।६१ क्रार्ययः क्राय्ययः वित्ययः १५१००।६१ क्राय्ययः वित्ययः १५११०० क्राय्ययेव्ययावित्ययः १५११०६६६६६६ क्रायः स्वत्येव्ययः स्वत्यः १५११६६६ क्रायः स्वत्यः १११००।६१ क्रायः स्वत्यः १५११०६६६६ क्रायः स्वत्यः स्वत्यः १५११००।६१ क्रायः स्वत्यः १५११६६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | किमिन्द्रियार्थैः पुरुषो न            | १०।३९।१२४                               | क्रान्तापि यद्गर्ममहाभरेण         | ५ २३ ५०           |
| कि कीनुवी तनुमती नहि १७।२५/२३२ कु. यमे त्विय च जीवति कः ६/४३/७० कु.ज.राननुकु.जाप्ति ३१८०/१४ कोषस्य लोमस्य च मीरतायाः १५/१५/१८५ कु.कि.नेषु सिललाभिश्च या ८१५५/१७ कोषोवतः समवशानव ६/२१/६८ कु.कि.नेषु सिललाभिश्च या ८१५५/१७ कोषोवतः समवशानव ६/२१/६८ कु.कि.नेषु सिललाभिश्च १८०/१० काणमणि विवासत्त्वा सुषा वा ११/५८/१४० कु.कि.नेष् स्त्राचित्व ११८०/१० काणमणि विवासत्त्वा सुषा वा ११/५८/१४० कु.कि.नेष् स्त्राचित्व पूर्व ४१/६४० कु.कि.नेष् स्त्राचित्व पूर्व ११८०/१९२२ कु.कि.नेषु मम्नीनजन्न वृंव ११८०/१९४२ कु.कि.नेष् स्त्राचित्व कु.नेष् स्त्राचित्व कु.नेष ११८०/१९६६ कु.मो सरीवहवृती फल १०१४०/२३५ कीरमेव रसनावशीकृतः ८/४३/९५ कु.कि.नेष्यम्व १८/१३/१५ कीरमेव रसनावशीकृतः ८/४३/९५ कु.कि.नेष्यमित्व १८/१३/१५ कीरमेव रसनावशीकृतः १७/८०/१४२ कु.कि.नेष्यमित्व १८/१३/१५ कीरोवचे रितमुवा तरसोप-१७/८१/२४१ कु.कि.नेष्यमित्व १८/१३/१५ कीरोवचे रितमुवा तरसोप-१०/८१/२४१ कु.कि.नेष्यमित्व १८/१३/१२८ स्त्राच्याचित्वा तरसोप-१०/८१/२४१ कु.कि.नेष्यमित्व १८/११/१२८ स्त्राच्याचित्वा १८/१२४१ कु.कि.नेष्यमित्व १८/११८० स्त्राच्याचित्वा १८/१२४१ कु.कि.नेष्यमित्व १८/६११०९ स्त्राच्याचित्वाऽपि १५११०११२६ कु.कि.नेष्यमित्व सम्नावित्व १८/१८/१८० कु.कि.नेष्यमित्व १८/१८/१८० कु.कि.नेष्यमित्व सम्नावित्व १८/१८/१८० कु.कि.नेष्यमित्व १८/१८/१८० कु.कि.नेष्यमित्व १८/१८/१८० कु.कि.नेष्यमित्व १८/१८/१८० कु.कि.नेष्यमित्व सम्नावित्व १८/१८/१८० कु.कि.नेष्यम्यस्यः १८/१८०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | ३१६।२३                                  | की हासु चित्रासु च तत्परत्वं      | १५।३३।१८१         |
| कुछराननुकुछाति  इति सिल्लाभिसक्त्र्या  इति सिल्लाभिसक्त्रया  इति सिल्लाभिस्त्रया  इति सिल्लाभिस्त्यया  इति सिल्लाभिस्त्रया  इति सिल्लाभिस्त्रया  इति सिल्लाभिस | कि क्लोज्नु सदुशः पराक्रमः            | ८।४६।९६                                 | कुषा तदीये हरिकन्यरीऽपि           | <b>९१६७</b> ।१११  |
| कृष्टिमेषु सिक्काभिश्चक्ष्या २।५५१९७ क्रोबोद्धतः समदशावन ६।२२।६८ कुम्बनुह्मकसर्काम्ति ३।८०।२९ व्यापमि विनयस्तृषा कृषा ना ११।५८।१४० कुम्बनिमतनृरक्षनिवर्ष २।७७।१०० काम्तिः सत्योन्तिमर्थिकं १५।८४।१९२ काम्तिः सत्योन्तिमर्थिकं १५।८४।१९२ क्रामितः सत्योन्तिमर्थिकं १५।८४।१९३ क्रामितं वृद्धका सहितोऽनिषृत्तिः १५।१७३।११३ क्रामितं वृद्धका स्वापित्वरक्ष्याः १५।१७३।१९३ क्रामितं वृद्धका स्वापित्वरक्ष्याः १५।१७३।१९३ क्रामितं स्वापित्वरक्ष्याः १८।१३।१९३ क्रामितं स्वापित्वरक्ष्याः स्वापित्वरक्ष्याः स्वापित्वरक्षः १८।१३५४ क्रामितं विद्यका क्रामितः १८।४८।१९३ क्रामितं विद्यका वित्यका विद्यका वित्यका वित्यका विद्यका वित्यका वित् | कि कौमुदी तनुमती नहि                  | <b>१७</b> १२५।२३२                       | क्रुडे यमे त्वयि च जीवति कः       | ६।४३।७०           |
| कुन्बकुह्नलसरकान्ति ३।८०।२९ क्षणमणि विवशस्तुषा कृषा वा ११।५८।१४० कुन्बवीभ्रतनृरक्षनिर्वयं ८।७७।१०० क्षणमाणमणोपविषय पूर्व ४।५६।४० कुन्बवासस्तुरगोअवज्ञारे ९।२०।१०५ क्षान्तः सत्योक्तिमर्थिवं १५।८४।१९२ कुनितस्य रिपोः प्रशान्तये ७।२१।७८ क्षिणोर्त शुद्धचा सहितोअनिवृत्तिः १५।१७३।२१३ कुन्भो वरोवहवृती फल १७।४०।२३५ क्षीरमेव रसनावशिक्वतः ८।४३।१५५ कुन्काः कर्णपूर्णमणमण्य १८।१३।२४१ क्षीरोवकेनपटलाविक १७।८०।२४२ कुर्वावाः कर्णपूर्णमणमण्य १८।१३।२५१ क्षीरोवकेनपटलाविक १७।८०।२४२ कुर्वावाः कर्णपूर्णमणमण्य १८।१३।२५१ क्षीरोवके रितमुवा तरसोप- कुर्वावाः कर्णपूर्णमणमण्य १८।१३।२५१ क्षीरवारणिरोविद्यारणे ८।३२।२४१ कुर्वावाः कर्णपूर्णमणमण्य १८।१३।१५६ क्षीरवारणिरोविद्यारणे ८।३२।२४१ कुर्वावाः वीविवयः १०।७४।१२८ क्षुत्वस्त्रात्वसम्पत्तमेवन्यः १८।५८।२६० कुर्वाकानाने विपूर्णा व कर्णाः ९।४६।१०९ क्षुत्वस्त्रियोवयवाधितोऽपि १५१२०३।६२६ कुर्वाके सक्के निमित्तवन्ते ५।१०७।६१ क्षेत्रं कारूवरित्रक्षिक्षयस्यः १५।१९३।१२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>कुञ्जराननुकुञ्जा</b> द्वि          | ३।२०।२४                                 |                                   | १५।४५।१८५         |
| शुन्ववीझतनुरक्षनिस्यं ८।७७१०० वाणमानमधोपविषयं पूर्वं ४।५६।४० शुन्ववास्तास्तुरगोअवनारे ९।२०।१०५ वाणिः सत्योक्तिमर्थिवं १५।८४।१९२ शुन्ववस्य रिपोः प्रज्ञान्तये ७।२१।७८ विद्याति शुद्धमा सहितोऽनिवृत्तिः १५।१७३।२१३ शुम्भी वरोवहवृत्ती एक १०।४०।२३५ वीरमेव रसनाववीकृतः ८।४३।९५ शुक् करणमपेतवस्त्रमारं ७।९६।८८ वीरोवकृतपटकाविक १७।८७।२४२ शुक्वानाः कर्णपूर्णमयमिव १८।१३।२५१ वीरोवकेतपटकाविक १७।८०।२४२ शुक्वानाः कर्णपूर्णमयमिव १८।१३।२५१ वीरोवके रितमुवा तरसोप- शुक्वानाः कर्णपूर्णमयमिव १८।१३।१५१ वीरोवके रितमुवा तरसोप- शुक्वानाः कर्णपूर्णमयमित मानस ३।१०८।३१ क्षीववारकविद्यानिवारके ८।३९।३५४ शुक्वानाः कर्णपूर्णमयमिति मानस १।४६।१९० क्षुत्वस्त्रियान्यस्वानितोऽपि १५११०३।६९६ शुक्तानितानिते ५।१०७।६१ वोषं काळवरित्रक्षिञ्चसयः १५।१९६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | हुट्टिमेषु सलिलाभिषाङ्कया             | ८१५५१९७                                 |                                   | ६।२२।६८           |
| कुष्याववातस्तुरगोअवजारे ११२०११०५ कान्तिः सत्योक्तिमर्थिवं १५१८४११९२ कुषितस्य रिपोः प्रशान्तये ७१२१७८ विकोर्त शुद्धमा सहितोऽनिवृत्तिः १५१७३१२३ कुम्भो वरोवहवृती फळ १७४०१२३५ कीरमेव रसनावशीकृतः ८१४३१६५ कुम्भो वरोवहवृती फळ १७४०१२३५ कीरमेव रसनावशीकृतः ८१४३१६५ कुर्वावाः कर्णपूर्णियमिय १८१३३१२५ वीरोवकेनपटळाविक १७८०१२४२ कुर्वावाः कर्णपूर्णियमिय १८१३३१२५ वीरोवके रितमुद्धा तरसोप- कुर्वावाः कर्णपूर्णियमिय १८१३३१२५ वीरोवके रितमुद्धा तरसोप- कुर्वावाः कर्णपूर्णियमिय १८१३३१२५ वीरोवके रितमुद्धा तरसोप- कुर्वावाः कर्णपूर्णियमिय १८१३३१२६ वीराववारणियोविद्यार्थे ८१३२१४१ कुर्वावाः वीविवयः १०१४११२८ व्यत्तुमावतकिम्पत्तमेवन्यः १८१८१६६ कुर्वाकामानं विपूर्णा व कर्णा ९४६१९० व्यत्वेत्रमावतकिम्पत्तमेवन्यः १५११०३१६६६ कुर्वातं सक्के निमस्तवन्त्रे ५११००१६१ वोषं काळवरित्रकिञ्चवस्यः १५११६१६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कुन्दकु इमलसत्कान्ति                  | ३।८०।२९                                 |                                   | १११५८।१४०         |
| कुषितस्य रिपोः प्रशान्तये ७।२१।७८ वियोति शुक्रया सहितोऽनिवृत्तिः १५११७३।२१३ कुम्भेव सर्गनिववर्द्दवर्षे ९।१४।१०४ क्षिप्रं निहाय कुमुदानि १३ ७० १६६ कुम्भो सरोवहवृतो प्रक १७।४०।२३५ कीरमेव रसनावशीकृतः ८।४३।९५ कुद करभवितयन्त्रभारं ७।९६।८८ कीरोवचे रतिमृदा तरसोप- कुर्वानाः कर्णपूर्णियमिव १८।१३।२५१ चीरोवचे रतिमृदा तरसोप- कुर्वानाः कर्णपूर्णियमिव १८।१३।२५१ चीरोवचे रितमृदा तरसोप- कुर्वानाः कर्णपूर्णियमिव १८।१३।२५१ कीरवारणिवरोविद्यारचे ८।३९।२४१ कुर्वानाः कर्णपूर्णियमिव १८।१३।१५१ कीरवारणिवरोविद्यारचे ८।३९।२४१ कुर्वानाः कर्णपूर्णियमिव १।४६।१५८ क्षुत्रसुमावतकन्यित्रमेवचा १८।५८।२६० कुरुर्वानानं चिपुकां च कर्णा ९।४६।१०९ क्षुत्रसुमावतकन्यित्रमेवया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | टाज्यारेक                               |                                   | ४।५६।४०           |
| कुम्भेव गर्निनिजबईवर्को ९।१४।१०४ क्षिप्रं विहाय हुमुवानि १३१७०।१६६<br>हुम्भो तरोवहवृतो फळ १७।४०।२३५ कीरमेव रसनावशीकृतः ८।४३।६५<br>हुव करभम्पेतवस्त्रमारं ७।९६।८८ कीरोवकृतपटळाविक १७।८०।२४२<br>हुर्वानाः कर्णपूर्णियमिय १८।१३।२५१ खीरोवके रितमुवा तरसोप-१०।८१।२४१<br>कुर्वान्त्रकावनिति मानस ३।१०८।३१ क्षीववारणियरोविद्यारणे ८।३९।२४<br>हुक्काभागो विषयः १०।७४।१२८ खुतसुमायतकाम्पलमेवना १८।५८।२६०<br>हुक्काभागो विपूर्णा च करणां ९।४६।१०९ खुतसुमायतकाम्पलमेवना १५।१०३।६९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>कुण्याववा</b> तस्तुरगोञ्जवत्रारे   | ९।२०।१०५                                | कान्तिः सत्योक्तिमर्दिवं          | १५।८४।१९२         |
| कुम्भी वरोवहवृती फळ १७।४०।२३५ वीरमेव रसनावशीकृतः ८।४३।६५<br>कुव करमम्पेतवस्त्रमारं ७१६।८८ वीरोवकृतपटळाविक १७।८०।२४२<br>कुर्वाणाः कर्णपूर्णमयनिव १८।१३।२५१ वीरोवचे रितमुवा तरसोप-<br>कुर्वाण्यामिति मानस ३।१०८।३१ क्षीववारणविरोविवारचे ८।३९।६५४<br>कुकम्बनः मीविवाः १०।७४।१२८ क्षुतसुमारतकम्बितमेवना १८।५८।२६०<br>कुक्तमिमानं विपुत्रां व करणां ९।४६।१०९ क्षुतेवस्योपोवयवाधितोऽपि १५११०३।६९६<br>कुक्त सक्ते निमसतन्त्रे ५।१०७।६१ तोत्रं साळवरित्रकिञ्चवस्यः १५।१९६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                     | 2015810                                 | विकोति शुद्धचा सहितोत्रीनवृत्तिः  | १५।१७३।२१३        |
| कुर करभमपेतयम्बनारं ७१९६१८८ शीरोवफेनपटलाविक १७८७)२४२<br>कुर्बानाः कर्णपूर्णियमिव १८११३१२५१ चीरोवचे रितमुदा तरसोप-<br>कुर्बज्यलायमिति मानस ३११०८१३१ क्षीतवारणियारोविवारचे ८१३९/३४<br>कुरुव्यतः सीविवारः १०१७४११२८ क्षुतवुसारतकियासोववा १८१५८/२६०<br>कुरुविमाने विपृत्तां व सन्यां ९४४११०९ क्षुतेवनीयोवयवाधितोऽपि १५११०३/३६६<br>कुरुवि सक्के निमित्ततन्त्रे ५११०७।६१ सोनं सारूवरिवक्षिञ्जवस्यः १५११६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                         | क्षिप्रं विहाय कुमुदानि           | १३१७७ १६६         |
| कुर्वानाः कर्णपूर्णमयमिव १८।१३।२५१ चीरोवचे रितमुवा तरसोप-<br>कुर्वज्ञ्ञलापनिति नानस ३।१०८।३१ क्षीववारणविरोविद्यारचे ८।३९।९४<br>कुरुष्वज्ञः भीविचयः १०।७४।१२८ क्षुतसुमारतकिन्यल्यमेवच्या १८।५८।२६०<br>कुरुप्रिमानं विपुन्नां च करणां ९।४६।१०९ क्षुत्वेनम्पोदयवाधितोऽपि १५११०३।६९६<br>कुरुप्ते सक्के निमित्ततन्त्रे ५।१०७।६१ तोत्रं काळचरित्रक्तिङ्ग्रवस्यः १६।१९६।१९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                     | १७।४०।२३५                               |                                   | ८।४३।९५           |
| कुर्बन्ध्रशायनिति मानस ३।१०८।३१ सीववारणधिरोविदारणे ८।३९/९४<br>कुरुव्यक्षः मीविषयः १०।७४।१२८ स्नुतसुमारतक्षण्यसमेदणा १८/५८/२६०<br>कुरुविमानं विपृत्तां च सन्धां ९।४६।१०९ सुद्धेन्द्योदयवाधितोऽपि १५११०३/६९६<br>कुरुवतं सक्के निमित्ततन्त्रे ५।१०७।६१ सोत्रं सारूचरित्रक्षिञ्जवस्यः १५/१९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | ७१९६१८८                                 | सी रो <b>वफेन</b> पटका <b>वकि</b> | १७८७।२४२          |
| कुकार्यमानं विष्कां १०१७४।१२८ श्रुतशुमारतकाम्प्यमेवना १८१५८।२६०<br>कुकारिमानं विष्कां १४६।१०९ श्रुवेवनीयोवयवाधितोऽपि १५११०३।६९६<br>कुकार्य सक्के निमित्ततन्त्रे ५।१०७।६१ श्रेत्रं काळवरित्रक्तिञ्जवस्यः १५।१९३।२९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | १८।१३।२५१                               | चीरोदघे रतिमुदा तरसोप-            | १७।८१।२४१         |
| कुमारीमानं विपूर्ण व सज्जां ९।४६।१०९ सुद्धेवनीयोदयवाधितोऽपि १५११०३।६९६<br>कुमार्ज सक्के निमलतन्त्रे ५।१०७।६१ सोत्रं सास्त्रवरित्रक्षिञ्जवस्यः १५।१५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                     |                                         | क्षीववारणधिरोबिदारणे              | ઢારકાર૪           |
| कुशकं सक्के निमित्तानने ५।१०७।६१ तोत्रं साक्ष्यरित्रकिञ्चयस्यः १५।१५१।२९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                         | <b>जुतसुमारतकम्पितमेरमा</b>       | १८१५८। १६०        |
| All Market All Market All Market All Street Line Line Line Line Line Line Line Line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                         | -                                 | <b>*417+41844</b> |
| कृतचारवाह्नवादायः क्रमणः ५।५७।५५ क्षेत्रेषु यम समग्रा संस्ता १७१३१२२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <del></del>                           |                                         | क्षेत्रं कालचरित्रसिङ्ग्यस्यः     | रभारभग्नाकर       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कृतचारवाद्यावाथः क्रमणः               | ५ १५७१५५                                | क्षेत्रेषु यम समस्य सकना          | t with the        |

1 , 2 .

| ंबीफीसार्व प्राथम्य रक्षय            | ५।११५।३१           | मस्यक्षित्ररं सूगमदुरिवसन्तिनं        | ************************************** |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| * 1 1 1                              |                    | <b>प्रीम्माचपस्मितिषदागम</b>          | くかもまもりまっと                              |
| संक्षांद्व देवीकेदाविमानां           | 418 014 0X         | दीव्यं वहीत्याकुळसर्वसत्त्वे          | <b>१२।६३।१५२</b>                       |
| श्चरतं रवकमा विचा <del>तक्</del> यां | ११।५५।१५०          | <b>T</b>                              |                                        |
| क्षरमसद्दर्भनैः विचान्त्रनार्गैः     | ११।६१।६५०          | चनवहनपरित्तव का गूषा                  | <b>११</b> १९९११                        |
| शुराभिवातप्रमवी ह्याना               | ९ ३ १२३            | भनस्त्रभूलमपि नाम                     | <b>१९१५</b> १८                         |
| वोचरैः कनवित्तेस्तामुचैः             | <b>োডখা</b> ং • •  | पंतासमञ्जू वु निमानवज्ञान्            | \$17 <b>\$1</b> 1                      |
| Ħ                                    |                    | •                                     |                                        |
| ।<br>गण्छत् त्रधनसम्मदोदयात्         | CIENISC            | चक्रपाणियमुमीय यस्तुस्रं              | टारणदर                                 |
| गजा जनर्जुः पटहाः त्रणेदुः           | रारा१०२            | पक्रिया परिगतोञ्ज्ञीमति               | <b>FULL P</b>                          |
| गणकस्त्रिकालविदनुच्यतनु              | લા દ્રશ્ય          | चक्रं प्राप्य स विष्णुरेव             | 418401289                              |
| गणाधिये वस्तम्वार                    | शंकार              | चकं सहसारमगीववावित                    | <b>५</b> ।२९।५१                        |
| गतमयदशमे भवा दूवेअमात्               | १९।४८।१३९          | चक्रीकृत्य सुरैक्पर्युपरि             | १८।४६।२५७                              |
| गतिरियमशुभप्रदा च का का              | ११।११३३            | चञ्चद्द्रवर्णं सुरविमातमनन            | १७१४११२३५                              |
| गतिषु गतिमुपैति बन्धदोषात्           | ११।२७।१३६          | चतुःपयोराशिपयोषरश्रियं                | 310152                                 |
| गरयक्षणि स्थानभेदादरीचान्            | १५।८।१७७           | चतुर्वेशमहारत्न                       | वेश्यम्                                |
| गत्वा महीपतिभिराश्व समं सहसैः        | <b>শ</b> েশ\       | चतुर्विकरूपं निमयन्ति                 | १५1१४८1२०७                             |
| गदाप्रहारेण बलोऽपि तस्य              | ९।७६।११२           | <b>पतुर्महाविग्वलयप्रभेदाद्</b>       | 121441944                              |
| गर्जन्मृगेन्द्रैः स्थिरतुङ्गश्ङ्गे   | ९।८८।११४           | चतुर्महादिल् मधीश्                    | १८।३१।२५५                              |
| गर्भस्थितस्य विमलावगम                | १७।२४।२३७          | चतुर्व्यासंयतपूर्वसम्यम्              | १५११७०।२१२                             |
| गर्मीस्थलोऽपि स जहे                  | १७।५२।२१६          | चन्त्राकृतिचुतिहरं यवली               | १७१७५१२४०                              |
| गाडोपगृहनसुचासिकलेन                  | #141#X             | कन्द्रांशुम्बुध रपि स प्रजासु         | \$ \$1\$YI\$XC                         |
| पुनविशेषविदः स्वयुक्षेच्छ्या         | १८।७१।२६२          | चन्द्रोदये चन्द्रमणिप्रणद्            | \$14415                                |
| मुणिनां चकार स गदेव                  | १६।४१।२२३          | वरणी विनिवेदम शीलमासी                 | १७१९७।२४४                              |
| गुविनां मनति प्रसङ्गती               | Pelyle             | चापं विद्यायासिकतां गृहीत्वा          | 41441884                               |
| मुप्रपश्चितैः समितिषमं               | १५।८२।१९२          | बारणी हरिक्रोघाय                      | <b>३।२४</b> १२४                        |
| गुक्तानुषयाति यन्मृतः                | 440160             | नारिनमधः कवितं जिनेन्द्रैः            | \$4127417# <b>\$</b>                   |
| गृष्यहाराकुलिती मुखेन                | राइह्राई०फ         | चारुता विरहिता न पुरन्धिः             | VASIKHS.                               |
| गृहीरानेपध्यविकासविकार्य             | शहरारर             | विकास वैगासहं वितुबन्हण               | 41441840                               |
| पृह्वगामगुष्पविषः समग्रः             | \$ \$ 13 \$ 14 3 0 | निवासूदी निहतसामव                     | 4146140                                |
| नृह्याकर्षत्र हित्या                 | +414518 ·          | विकाश्चिम कामविषयमा हामा              | falfalffa.                             |
| न्तुओं सूर्व क्यमिकाविरपूरत्         | યારવા##4           | विवासि सावस्थितक्षामाप                | 人名斯基特人的                                |
| मोभू वेशिनसम्बोधिर्दशिष              | \$ \$1.K\$1\$40    | निरकार्धं समस्यपना                    | PRIDAK IN                              |
| नोमध्यतम् वयसेन स्वा                 | <b>क्रमाना</b> च्य | किरविवरिपुणा निरीक्समाप्ती            | PEPPERMY.                              |
| शैक्षातेष्यूतपुरे सस्तिन्            | et hintige         | विषं स्वयुक्ता सर्वित्रस्य            | AMENY SA                               |
| * 14                                 |                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •                                      |

| * • • * •                               | A                | <u> </u>                           | १०१४३११३४           |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|
| विर विकित्यवमुदार                       | १०१४७१२५         | जिनोदितं तत्त्वमवेत्य तत्त्वतः     | १५।१३।१७८           |
| चिराय कानजिति सर्वसङ्ग                  | १२।५८।१५१        | जीवत्वं चामव्यता मन्यता च          |                     |
| न्द्रामणिय तिनिराजित                    | १७।३२।२३३        | बीवाजीबी पुष्यपापास्रवाश्च         | १५।५।१७६            |
| चूबारत्नांबुबार्छः किसलविव              | १५।१५९।२१०       | जीवास्तेषु द्विप्रकारेण भिन्नाः    | \$81£1\$0£          |
|                                         |                  | जैनेचवोऽसुमनसो मकरञ्बजस्य          | १६।१०।२२९           |
|                                         |                  | ज्ञात्वा क्षणादवधिना सकलं          | १११६६।१४१           |
| क्रिम्मं व वक्रेण शिरः करेण             | • ९।२२।१०५       | श्चात्वा तबोविवविवामय              | ६।१०।६५             |
| किन्नाः समस्ता भवतो महिम्ना             | ८।८४।१०१         | ज्ञानं च तस्य क्रियया              | १२।६९।१५२           |
| क्रिमे परे विश्वणबाहुदण्डे              | ९।३९।१०८         | ज्ञानावृतिद् ष्टिवृतिश्च वेद्यं    | १५१७१११८८           |
| क्रिनेऽपि हस्ते सुमटासिषातैः            | ९।१९।१०५         | ज्ञानाबृतिः पञ्चविद्या च दृष्टद्या | १६।११७।३१३          |
| किम्मीऽपि जङ्घादितये                    | ९।१०१०३          | ज्ञाने तपस्यप्यकृताभिमानो          | १५।१२ <b>१</b> ।२०० |
| छेदोपस्थापनास्यं निरुपम                 | १५।१२६।२०१       | ज्ञानेक्षणावरणदेशवृति <b>ञ्</b> च  | १५१७७।१९०           |
|                                         |                  | ज्याचातजैः किणकिणैः                | ६।३५।६९             |
|                                         |                  | ज्योतिःसुरा हरिरवानुगतात्म         | १७।६९।२३९           |
| जगति यस्य सुदुर्घरमूजितं                | १८।५९।२६०        | ज्योत्स्नया सरसचन्दनपञ्च           | १३।६२।१६३           |
| जनद्वशीकर्तुमलं मनोभुवा                 | २१६०।२०          | ज्वलनप्रटिनः श्रुत्वा वाणी         | ६१७१।७५             |
| जनाद चैति नव गतं वलं ते                 | ४।९०।४४          | ज्वलम्मणिविमानान्त                 | ११७७।२९             |
| जंबामृदुरवेन हता नितान्तं               | ५।१८ ४९          | <b>#</b>                           |                     |
| जनता हिताय तमिताश्च                     | १६।५९।२२५        | <b>भा कू</b> ।रितेऽलिविक्तैर्मलया  | १।५३।०              |
| बनयतीश र्शेष त्वयि भव्यता               | १८१७९।२६४        |                                    |                     |
| अम्मनः सह फलं गुणार्वनं                 | ८१७१९०           | <b>7</b>                           |                     |
| जन्मक्याजिजरावियोगमरण                   | १५।९३।१९४        | त्तटपविसिकताविभिन्नपादः            | ११।१२।१३३           |
| जरागृहीतं नवयीवनं यया                   | १०१४४।१२४        | तिंडदुञ्ज्वलरुक्ममण्डनांस्         | <b>७१६७</b> ।८४     |
| वरीवीयीभङ्गो जननस्रिलो                  | १११६९।१४२        | तज्जन्मकाले विमलं नमोऽ             | \$1801 <b>%</b>     |
| जसोद्वृतावुद्यतक च्छिकाना               | १।१२।२           | ततः परासीच्यतुरुच्यगोप्रैः         | १८।२३।२५०           |
| <b>जब</b> निष् <b>यलके</b> तनोस्करं     | ४८।१८।८          | ततः परा विमलजलाम्बृकातिका          | १८।५।२५०            |
| <b>जब</b> निला <del>कु</del> ष्टपयोघरेण | १२।३१ १४७        | ततः पराण्यच्छपयोषराणि              | १८।४।२४९            |
| जहरात्मदृष्टिफललोल्य                    | १६।२३।२११        | ततः परो हेममयः स्फुरत्प्रभो        | १८।१९।२५२           |
| वाते तदा प्रचिततीर्य                    | <b>१७</b> १०।२३८ | ततः क्रमात्कीणकषायवीत              | १५।१७६।२१३          |
| बानाति स्वयमपि वीक्षते                  | १४।४७।१७४        | ततः समुच्छिम्नपदादिकक्रिया         | १५।१६४।२११          |
| जित्वार्ककीर्तेः सक्छां च सेनां         | ९।६३।१११         | ततः सुतारा प्रविहाय पाषिवान्       | १०।८१।१२९           |
| विन त्यापि मया ह्वय                     | १८।५५।२५९        | ततस्तव्ष्वनिना व्यस्त              | <b>३।२५</b> ।२४     |
| जिनवचनरसायनं दुरायं                     | १११४०।१३८        | ततोऽनतीयस्तिमित्तोसपुच्यो          | <b>३११०९।३१</b>     |
| विनेन्द्रपूषां महतीं विधाय              | . FIYEIE         | ततो महाबुक्रमवाप्य कल्पं           | Ridolad             |
| विमेनिरीषः परमास्रवाणा                  | १५।८०।१९१        | ततो द्विषड्योजनमात्रविस्तृतं       | <b>१८</b> ।२।२४९    |
| षिनैर्यचास्त्रासित त्रवीतं              | १५।१२९।२०२       | ततो बरादि तनुमन्युतो नर्त          | १०।४।११८            |
|                                         |                  | •                                  |                     |

### प्यानुसम्ब

| , .                            |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| तंत्वायोगा तकि,सम्परत          | (AMIGO)               |
| श्रमंत्रामकोकनसर्र र्यमदेक     | \$14 <b>41</b> 0\$    |
| सरसामी वर्षांसी मेवांस्        | <b>का</b> रदार४       |
| सम स्मकानस्या विजिता           | ११८१२                 |
| तत्र स्थितं जगति गौतम          | १८।५०।३५८             |
| तमान्दादशसामरायुरमर            | १५११९७।२१७            |
| तत्रास्ति पुण्यात्मकृताचि      | १।१४।३                |
| तनास्ति जिजगदिवैकतामुपेतं      | 23315188              |
| तत्रास्त्ययो निश्चिकवस्त्ववगाह | १७१७१२८               |
| तत्रैव कल्पेश्वरसेवितानि       | १८।२२।२५३             |
| तत्रैव पुंवेदमधो बिहन्ति       | १५।१७५।२१३            |
| तत्रैव स्फुरितमणित्रभा         | <b>१४।१७।१७</b> •     |
| तयापि पुच्यास्रवहेतु           | शक्र                  |
| तदबेत्य पलायते जनान्तो         | Al∉AlA <b></b> ≸      |
| तदद्भुतं नी तमुपेत्य भूभृतं    | रा४१।१८               |
| तदपायभवामेय                    | ३।७८।२९               |
| तदयुक्तमार्य तब यानमिति        | ५।७९।५७               |
| तवा सुतारामिततेषसी समें        | १०।७६।१२५             |
| तद्गर्भतः प्रतिदिनं स्वकुलस्य  | १७।९१।२४३             |
| तद्गोपुराणा गगनाप्रभाजां       | १८।२८।२५४             |
| तद्गोपु रान्तर्गतचा व्वीथी     | १८।११।२५१             |
| तद्गोपुरेषु प्रथितान्यराजन्    | १८।२०।२५३             |
| तद्गोपुरोच्छितकरं              | १८।९।२५०              |
| तद्व्यन्तराधिपतयः पटह          | १७।७०।२३९             |
| तनयाय वनं प्रदत्स्य राजन्      | ४१३०।३६               |
| तम्बन्तमिर्स्य विजवाहुवीर्य    | ९१५५।३१०              |
| तन्त चित्रसिंह बुद्धिदुर्विधो  | ८।४२।९५               |
| सम्बद्धे रुचिरं त्रिम्क        | १८।२९।२५४             |
| तपसा सुनिरस्य चातिकर्म         | 7441201101            |
| तपसा रहुरनपि स कर्ममल          | १६१५५१२२५             |
| सन्तमेव हि मया ज्यदेतत्        | १३।३३।१५८             |
| समक्षितिस्तनयं निरीक्ष         | 255160105             |
| सम्बद्धाः जीवनमंबायः परा       | 7919919               |
| तपुरीक्य क्योजकीयमार्थ         | \$91641 <b>\$</b> \$0 |
| स्योर्जियम्योरति वर्षमायाः     | \$1401 \$10 K         |
| स्योर्णहरूकमोरासीत्            | titali                |

तन मुक्तका वस्त्रवा प्रमान 4 61751771 त्रव अवति यथा परा विवृद्धिः もちれんけんままべ त्रव निवास्य सुविध्यारमं सूर्व · 121961757 हर्युर्यतीन्यदिविजयं महाविकास्य 221241244 वस्यो स तरिमस्मन्यसारीक्यः というとりさんけん तस्मावेतत्वोचरा वाससारं 41888148 तस्मादि निर्गतमसौ 14461t+ तस्याम कार्यमभियानमनात्यनीन **1146197** तस्यन्यवोकतस्यास्तके \$14×18 तस्मिन्धाणे स्वहरिविण्टर そのないとます त्रस्थित्तराविष समं स्वममोरचेन スルクしんき तिस्मरतदा सुवति कम्पित **\$45152109** तस्य निर्मलकरस्य सुशीला 231251246 तस्य प्रिया महादेवी 4163180 तस्य प्रिया नरपतेः १७।२४।२३२ तस्य प्रणयिमी बासीत् シア1タシ1ダ तस्य शत्रुभवनं विजीकयन् ८१५७१९७ तस्य साम्नहिकोऽण वारिजः 211913 तस्यार्कं कीर्तेर्वभुषोऽध 31531282 तस्यार्ककीर्तिरवनीश्वर FIGIER तस्याः पतिर्धेर्ययनः समेन्द्रो 4184188 तस्याः परेषुरम भारणलब्ध १७।९२।२४३ तस्याभिषेकसमये १७६३। इ३८ तस्यामभूत्रीतिरनन्ययोग्या 4128140 तस्यास्त्रसंध्यमकुतेत्य र जाप दा २३७ तस्वासंस्थाता देवदेग्यः समाया १८।९६।२६६ तस्यासीयम नृपतिः पुरस्य **SAIRISES** तस्याभवत्पास्त्रविता विनीतां 14161191 तस्याय काम्तेरिघदेवतेव \$1×\$10 तस्यासुनात् केतनवंशयप्टि 21861888 तस्यां सुरा रवनिनाय よみているふる सस्येयुः परमरयोऽपि 🗸 \$\$1\$X1\$## तस्यैकदेशस्यितवारूपिण्डो くそしまぐらんべつ तं जातमिन्त्रमनगम्य **१६१५१३**३६ तं दृष्ट्या समिसुकुरं **SAINFIGUR** तं निमुक्त परणीतसमारे 44312316A

| वं परीत्मं सकलाः समस्ततो          | C C018 00        | त्वया विना राज्यसपेत नायकं     | शश्टारे६          |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| र्द विद्याः प्रथमनुपासिरे         | १४१७।१६९         | त्वभेव बत्स प्रतिमन्नवत्सराः   | २११९१९५           |
| त्रे सर्भः वातवामास<br>व          | शटभारप           | त्वा देव निष्मतिषमात्मसमं      | ६११२१६५           |
| सामिः स्वभावचिदाकृतिमिः           | १७।३५।२३४        |                                |                   |
| सामवेद पुरुषः समेरानः             | ८।१९।९२          | ₹                              | •                 |
| वासामृपर्यनुपमञ्जि                | १८।३०।२५५        | दण्डं कपाटममनं प्रतरं व        | १५।१६३।२१०        |
| तिर्भीर वर्षा स्थानस्य            | १७।३६।२३४        | दण्डो ध्वजे सम्मुरजे च बन्धो   | risairc           |
| तिष्ठाचे किम् मावितेन             | <b>रा</b> ९८।११६ | दत्तार्धमप्यात्महित <u>ै</u>   | शश                |
| तिसन्तिकी विमनसनिका               | १८।१४।२५१        | ददृशे दनिताजनैः समं            | ७।७३।८५           |
| दीवांबिक्युतमहाम्युविनेः          | १५।१२२।२००       | दस्तैक्च गात्रैः करिणां करैक्च | ९।४७।१०९          |
| तीवः परं यः परिणाममेषी            | १५।३०।१८०        | दर्भसूचिदलिता क्रुलिक्षरद्     | ८१५१।९७           |
| तीकावीक्रकात्विक्रालमाव           | १५।२४।१७९        | दलवन्महतोऽपि भूभृतः            | ७।८७।८७           |
| तुल्याः सर्वे निवृंताः संप्रणीताः | १५।१४।१७८        | दलिताञ्जनपुञ्जरोचिषो           | ७।८५।८६           |
| तुल्ये रिपरै जनति दैवपराः         | ६।५३।७१          | दवनिभमुखदंशमक्षिकौषैः          | १११५६।१४०         |
| तृतीयपालस्य विवित्रकेतनैः         | १८१४श२५६         | दबाग्निज्यालाभिजंटिलित         | १५।१०६।१९७        |
| त्रकाविहीनमध गर्भगतं              | १७१५७।२३७        | दश दश बररत्नतोरणानि            | १८।२४।२५३         |
| तुष्यां विवर्धयति धैर्य           | ६१४६।७०          | दशनांशुमण्डलनिभेन किरन्        | ५१७३।५७           |
| तुष्णां सदाधितजनस्य               | <b>१७।५।</b> २२८ | दशामनुभवन्दिव्यां              | ३।७०।२८           |
| ते चन्या चगति विदां               | १४।४४।१७४        | दण्टोऽपि दंशमशकादिनणेन         | १५।१०७।१९७        |
| तेनाव कल्पितसमस्तवलेन             | 60516212         | दानादिविघ्नकरणं परमन्तराय      | १५।५१।१८४         |
| तेनावी समवसृतिः प्रसन्न           | १४।५२।१७५        | दानाम्बुसेकसुरभीकृतगण्ड        | ६१६४१७४           |
| तेनोक्तामिति नरस्रोकसार           | १४।२१।१७१        | वानिनं विपुलबंशमूर्जितं        | ८१७५११००          |
| तेम्यः परायुगयतोऽपि               | १८।२१।२५३        | दामद्वयेन भविता यशसो           | १७१४४१२३५         |
| तेवु स्वराजन्मणिदामघण्टा          | १८११०।२५१        | दामद्वयं भ्रमवलिप्रकरं         | १७।३९।२३५         |
| तैरेवान्तरिता बभुनंव नव           | १८।२५।२५४        | दावानल शिलाकल्पा               | ३।९२।३०           |
| तौ वम्पती सर्वगुणाधिवासा          | १।४५१७           | विनकर करजालतापयोगात्           | १११६२।१४१         |
| तौ विरेवतुरनन्यसमानी              | १३।१७।१५६        | दिवसैरिति संमितैर्वशी          | ७।५९।८३           |
| स्थागः सुशास्त्रादिकदानमिष्टं     | १५१८८।१९३        | दिवसीरव सम्मितः स्वदेशं        | ४।५३।३९           |
| त्यामान्वितो यत्र सदा विरूपः      | १२।११।१४४        | दिवोऽवतीयीय विशाख              | ५१२२१५०           |
| विकरणविधिना स्वपायमीगं            | ११।४७।१३९        | विष्यदुन्दुभयो नेदुः           | ३।५२।२६           |
| विभिरेन भवद्भिर्शित               | ७।१२।७७          | विष्याञ्चनाजनमनोहरूव           | १ ३१८४११ ६७       |
| त्रिमुक्तं सत्ततं करणक्रमा        | १८।५७।२६०        | विव्याम्बराभरणमास्य            | १७१०।२४३          |
| विशासवयाँन्नत रत्नवोपुरे          | १८।३७।२५६        | दिशं महेन्द्रस्य महेन्द्र      | १०।वार१८          |
| त्ववन्यकाचाः प्रथमस्य सूनुः       | ५११०११६०         | दीनातिहासो बहुबिप्रलापः        | १५।३२।१८१         |
| त्वविकाहमवगम्य दुर्जयास्          | ८१२३।९२          | बीनेन दुःशहास्तेन              | 415419८           |
| स्वया विरागविद्योपैया             | <b>३।३४।२५</b>   | दुःसं शोकाकन्दने देहमाजां      | <b>१५१२७</b> १६८० |
|                                   |                  |                                |                   |

्र पूर्वी क्रिक्सिमानिकानु - 李利と母を大人 कुरेलिकार्यम् स्मानकाम्यो **\*\*\*** क्रमध्यभिससम्ब निवासं 医翻译 神经水水 बूर्यं वेशार रज्याकान् **\$1\$15**\$ द्र विश्वितरमयकोकितः \$16 010 F <del>युव्हे निव्यापनगण</del>तर्प そんはなまれまるのき हुआयो सक्कन्पाविराज्य 421631844 वृष्टेन से विभूवनाविपति १७।४३१२३५ कुट महैरय निजोच्यमहै: とうりょう かいき दृष्ट्वा स्फुटं स्फाटिकभित्ति 212514 वृष्ट्या तन्निजहस्तसंस्थित 21861888 देवामन्दं निषतनुरुषां \$ \$15848 \$ देवारुयादवत्तरिष्यति \$018£1534 देवैविचित्रमणिभूषण 801251538 वेहीति शब्देन विविजिताम् 4138140 दोवः स यद निशि सौषचयाप १७।१८।२३१ दोषो बभूव गुणिनोऽन्ययमेक 745145108 व्रव्याणुं सुवशीकृताक्षतुरगो १५३१५५३२०८ द्वयमेव सुसावहं परं 47516 द्वयमेव विषीयते मतं のうられる इक्षाद्रश्र १७१ द्वानिशत्सकलनराधिराट् हान्यो क्रमतः प्रमाद 241401266 द्विरदं विनिहन्ति केसरी 1217810 वितीयशासस्य विविधरस्य **१८१४०१२५६** विषम्भुहर्ता हापरा स्थितिः 291861268 वीपेऽस्मिन्नगरी पूर्व 3194124 द्वीपेडम जम्बूह्म \$1013 द्वीपेज्य जम्बूमति भारतास्ये 415184 इ विश्वस्थित्वयं वपरेतरे 8x16162C डी योगहेतु प्रकृतिप्रवेशी 841001388 ही संसामिश्रमती नरोस्तमी るしきらしくと

मन्दिकी प्राचक्तुक्**का**र्वा 🕆 चेनीयुर्वी गुद्यकायायाकालाः यगानिवकायसँग न याम्एयमान् यमधिनीः सत्त्वभित्यविक्षेत्र मर्गी विमेन्द्रैः समस्प्रवद्योर्धः मनकार्यमार्यस्य मुले बास्यस्यतं चटकुमेन सक्तकाकु धौरा मनःपर्वयक्षोषमुक्ताः बुन्यानाविक वृश्यकामुपनती वृत्तनिर्वारकारिसीकरः मृत्वा मिरं युख्युरां वैर्यमाकृतिरियं व्यनकित नः **भौतेन्द्रमीलमणिकल्पित व्यानागमाध्ययनम्**रि ध्येयं द्रव्यमणार्थिमस्यक्रिमसं ध्वजा निपेतुः सममातप्रनैः

न

न बाजु बोबकवोऽपि निरीक्यते नगरं ततः प्रतिनिवृत्य यमी न चनारू घरैव केवलम् न जन्मनोज्यस्यरमस्ति दुःसं न तुतीब भक्तिविनतस्यं नतीत्तमा कृत्स्यितहस्तकुड्मलान् नद्ष्ष्कित्रास्यार जिल्ला न ददाति वर्ग स याच्ययानो मदीसहस्रीरिव यादसां पतिः नन् सर्वेविदोअप राजते नन्तुं भैरमयतीन् गुक्नभिमतान् नवुंसकं बेदमय खिणोति न प्राप किञ्चिद्यमि मॅर्मनिवास न्भरकारम् समग्रतं विकित्य भवषञ्जू रज्ञुनसत्त्र योजी मय आगेवियां मरस्य युपरां मन बर्स्सन यः सुनिविषये चरमगरिष्युगामतो हरिर्मः

~・そろけぬそのと 机物流剂等四元 \*\*\*\* きゅうくりゃきゅ をから16点は A14614A \$108841784 **१८१९२१२६६** SPF1801874S 加代金代台 415£1608. CHICS १७१९१२२९ १५१११३।१९८ **\*41848180**& ८।५३।६१०

> きょういいいちょう 4129149 416A16A १२।५५।१५१ १६।५६।२२५ 4115 F15 81861604 スリチムリョウ 46144194 **401** ₹ \$ 100 241222125 多式注意成人的过去式 \$044.276.20 शक्तार Astista. **STATE #1361#**\$ 科技教育

वर्गं स्वयक्षामरणैः समं तदा चतुर्विमुख्ता निवितास्य मार्थाः वर्गोतसम्बर्गस्यसम्बद्ध

श्वकार्थ ११७११ वर्ग १४६१११३

| नरनावपतेरनुज्ञयास्मान्              | ४।५७।४०            | निरवर्त्त वेगतो युवेशः             | Ald bixe .       |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| नरतावपतेरच लक्ष्मणाया               | <b>817813</b>      | निरम्तरं कुर्मल कोरकोत्करान्       | \$14616 <i>4</i> |
| न रूपमार्च न कसा न यीवनं            | १०१६७।१२७          | निराकरोत्यसवलं वलीवसी              | १०।४६।१२५        |
| नरेश्वरैः बोडवाभिः समस्वितो         | १०।११।११९          | निरीक्य साम्राज्यमिति              | १०।१२।११९        |
| नवकोन्दुनिवाक्यवारकं                | ७।७९।८५            | निरीक्य सूरं वर्णविह्वलाङ्ग        | ९१३२११०७         |
| नवविवरसमन्दितं निसर्गाद्            | ११।३२।१३६          | नरेन्द्रविद्यासु गजाभिरोहणे        | १०।३१।१२३        |
| नवपदार्थयुतं विमर्श                 | १८।६४।२६१          | निर्गास्य स्वस्तकर्णाप             | 3156158          |
| नवपुष्यचिकीर्यया घरायां             | १७।१२१।२४७         | निर्वला न सरिदस्ति जलं च           | १३।५।१४५         |
| न निषं मरणस्य हेतुभूतं              | ४।३७।३७            | निर्व्याजपौरुषवशीकृत               | ६।३३।६८          |
| न श्रेयसे भवति विक्रम               | ६।५१।७१            | विर्ययुर्वेहलगैरिकारणा             | 6915013          |
| म हीयते यत्र सरोवराणां              | १२।७।१४३           | निवृत्य गण्छ स्वगृहं प्रियस्त्रियः | २।६१।२१          |
| नात्रैय केवलं नूनं                  | ३।२९।२५            | निवि <b>डीकृ</b> तपञ्चमुष्टिलुप्ता | १७।११६।२४६       |
| नाथ स्थितं कथमिवं                   | १८।८३।२६४          | निवृत्तरागप्रसरस्य यत्सुसं         | १०१४२।१२४        |
| नाना विचारकाहतयन्त्र                | १५।११५।१९९         | नि:शेषमेकस्ववितर्क                 | १५११५८।२०९       |
| नामप्रस्ययसंयुता इति जिनैः          | १५१७८११९१          | नि:स्वाससौरभाकृष्ट                 | ३१४६१२६          |
| नानापत्रलतान्वितं वनमिव             | १८ <b>।४८</b> ।२५८ | निष्कारणं किमिति कुप्यसि           | ६१४५१७०          |
| नानारोगैबीचितोऽपि प्रकामं           | १५।११६।१९९         | निसर्गवैमस्यगुणेषु यस्मिन्         | १२।१०।१४४        |
| नापेक्षतेऽर् <u>षा</u> पचयं         | ११६१२              | निसर्गशत्रुनिप योऽम्युपेता         | ११४०१७           |
| नार्या पुरुरवानार्या                | ३।३८।२५            | नूनमेतदधुनापि तावकं                | ८।१२।९१          |
| निगद्य पुत्राविति पुत्रवस्सलः       | १०।५६।१२६          | नृत्यन्मदालसवध् जन                 | ६।१८ ६६          |
| निगमैर्वहदिश्वयन्त्रगम्त्र <u>ी</u> | ४।४।३३             | नृपतिर्जगति प्रतीतवंशी             | ४।११।३४          |
| निगवन्त्यथ योगवक्रभूयं              | १५१४५११८३          | नृपैः समं पञ्चशतैः स               | ४।३४११७          |
| निजतनुतरचर्मवर्मग् ढं               | ११।३३।१३७          | नेत्रोत्पलाम्यामनबाप्य             | ५।१९।४९          |
| निजतनुवयःसाधु द्रव्यान्तरै          | १५।१३८।२०४         | नैसर्पः सममय पाण्डुपिङ्गलाभ्यां    | १४।२५ १७१        |
| निजमुग्धतया समन्वितान्              | ३७।६।७             | नोपेक्षते परिणतमवय                 | ६।६१।७३          |
| निवसाहसेन महतापि महान्              | ५।८७।५८            | नो भार्या न च तनयौ                 | १४ ४५।१७४        |
| निवविग्रहेऽपि हृदि यस्य             | १६।५२।२२५          | न्यायवानभिनिवेशमास्मनः             | ८१११९१           |
| नितरां सकवायभूयतः                   | १५१६८।१८८          | न्यायहीनमिह यस्य वाञ्छितं          | ८१४०।९५          |
| नितरामपि तद्विपर्ययो                | १५१५०।१८४          | •                                  |                  |
| नितान्तशुर्वरतिशुद्धवृत्तः          | ९।५४।११०           | 4                                  |                  |
| निस्पोदयो भूमिभृतां शिरःसु          | १२।१६।१४५          | पञ्चतां चिरकालेन                   | ३।९४)३           |
| निद्वादिनिद्वा प्रचलास्वपूर्वी      | १५।१७१।२१२         | पठिसं न शुकोऽपि कि                 | ७।३२।७९          |
| निधानमासाच यथा दरिही                | १२।४२।१४९          | पण्याङ्गनाजनकटाक्ष                 | ११५०१८           |
| निपस्य बस्मिम्पुरसुम्बरीणां         | १२।२४।१४६          | पतिः कनीयान पि यः                  | \$0 EX1550       |
| नियुज्य कापचे तस्मिन्               | ३१६८।२८            | पति विकामित्यनुधिष्य सा सभा        | शक्राहर          |
| निरमा दविरुह्य बारणं                | 6715510            | पत्ति पदातिस्तुरगं तुरङ्गो         | 641404           |

# वशानुक्रमणी

| पबि राजसकोटिवेहितः               | 4164164                   | पारिवचमनुष्ठाय                   | *#1251F                    |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| पवि विस्तवनीयमञ्जन               | . ७१७५१८५                 | पारिक्रमा सपी भोर                | ११७५।२८                    |
| पदाकरं समयकान्य                  | 4145449                   | <b>पाराबतेन्दीबरकर्णपूरा</b>     | <b>१।२०१४</b>              |
| क्याद्रियः कोमक्ष्युद्धपादी      | ५।२६१५०                   | पार्वस्थसाम्बनिविष्ट             | १७१७ <i>६</i> १२४ <b>०</b> |
| पपात करिवदिवधी न दावै:           | 30\$19\$12                | पारवास्यामय निवसैनिक             | ७।१०२।८८                   |
| पत्रच्छाच प्राक्षलिमीनत्त्रमञ्जः | १५।शास्७६                 | पितुर्वृथास्तावनु वक्रतु: सुतौ   | 201741524                  |
| परंतपःश्रीविषयोज्यवः             | १०१२९।१२२                 | पितुनिदेशास्त्रनकत्र माया        | १२१२७११४७                  |
| परमस्तमुपैति भानुमानपि           | ७।४२।८१                   | पितुर्वचो बद्यपि साध्वसाधु       | यायणार्                    |
| परस्परं ती स्ववशं निकामं         | १२।२८।१४७                 | पितुः समझेऽपि भवान पूर्वरः       | १०१६१११२७                  |
| परमान्तरं च स चकार               | १६।३१।२२२                 | पित्रीः सुतापममजामवतो            | १७।८९।२४२                  |
| परा सम्पत्कान्तेविनय             | १६८।१२                    | पिबति यो वचनामृतमादरात्          | १८।८८।२६३                  |
| परा विहासोगतिरप्रशस्ता           | १५।१८०।२१४                | पीनीश्वतस्तनघटङ्य                | १७।३३।२३४                  |
| परां मनोगुप्तिमधैषणाविकं         | १५।५४।१८४                 | पुण्डेसुवारीनिवितोप              | १।१०।२                     |
| परिकुड्मलीकृतकराम्बु रुहः        | 4146144                   | पुनरित्यिषिपेन नोवितः सन्        | ४।६७।४१                    |
| परिकुप्यति यः सकारणं             | <b>७।३३।७९</b>            | पुरतः प्रविकोक्य दन्तिनं         | ७१७८।८५                    |
| परिचितपरिचारिकाकराग्र            | <b>७१८</b> १८             | पुरमस्ति पोदर्नामति              | ५१३७१५२                    |
| परिच्युतैस्त्रस्मुकुटादनेकैः     | १११।७७।११                 | पुर सरैरष्टनवैः पदातिभिः         | सम्टारर                    |
| परिजनवृत्ततालवृन्तवात            | ७।९५।८७                   | पुरस्सरीभूतवकाच्युतस्ततः         | १०१७५।१२९                  |
| परितोर्जप वनं विशासनन्दी         | AldelAS                   | पुराणपत्राण्यपनीय दूरतो          | शप्रवाहत                   |
| परिनिष्कमणस्य नाच योग्या         | १७।१०६।२४५                | पुरि स्वेत्विकास्यायां           | 116179                     |
| परिपृच्छतः क्षितिपतेविजये        | ५१९३।५९                   | पुरुषस्य परं विभूषणं             | ७।१४। <b>७७</b>            |
| परिरम्य सम्मदमबाश्रुमृता         | <b>५</b> । <b>९१।५९</b>   | पुरुषेण दुर्लभमबेहि              | १६।३।२१८                   |
| परिरेभे तमम्येत्य                | ३।२।२२                    | पुरे,कीलेयके जातः                | शकरारट                     |
| परिवारितो वयलगारिवरैः            | <b>५।३९।५२</b>            | पूरेव सर्वः क्षितिपास्त्र वासरः  | रा३८।१८                    |
| परिहारविशुद्धिसंयमेन             | १७।१२८।२४८                | पुष्पकानितरहितोऽस्ति न वृकाः     | १३ ६।१५४                   |
| परिहारविशुद्धिनामधेयं            | १५११२७१२०१                | पुष्पोत्त रात्समवतीर्य           | १७।४८।२३६                  |
| वरवाच्य मृदुः सुखावहः            | ७१८१७८                    | वृष्योत्तरे वृष्यसुवन्धिदेही     | १६१६४।२६६                  |
| परेण सची निजकीशलेन               | 40\$10615                 | पूराहुमैः स्वगतनामकता            | रेषाश्वार                  |
| परेण सरकेम विस्तृनगण्यां         | रारवा१०५                  | पूजाहितामर्वविचित्र              | \$1 <b>?</b> 51\$          |
| परीपरीयाकरणं विस्रविते           | १५१६५।१८५                 | पूर्वमेव सुविवार्य कार्यवित्     | cic14•                     |
| पशुनिषद्धिप चुनि तात             | े ५।७८।५ <del>७</del>     | पूर्वे प्रयोगान्नियमप्र कृष्टा   | 1417561714                 |
| वस्वज्ञप्यरकां नृत्यं            | <b>\$16</b> 81 <b>₹</b> ₹ | पूर्वजन्मनि स भागित              | もあれたかしたる                   |
| पाण्डुतामथकर्तम् समेलार          | <b>१३।५४।१६</b> ५         | पूर्वभूति रहिताय कर्य वा         | १मास्यार्थय                |
| पारम्बारे सन्त क्याः पुरस्तात्   | \$616612 <b>\$</b> \$     | पूर्वाचि विभिर्शिकान्यवीति       | enlicial                   |
| पाकामार्ग समक्ताक्ष्मविद्दीन     | KAISOIR                   | पूर्वास्त्रे चीक्षयामा प्रविज्ञक | . 101471745                |
| कारिक्रज संपद्सवन्त्रा           | 113613*                   | पृष्टः सं तेन मृनिरेबनुबाष       | रादशस्य                    |

| पृष्टो मुनिस्तेन स प्रत्युवाच     | १२।४६।१४९                | प्रमुक्षपद्गाकरकेव्यपार्व                 | 21¥4K                   |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| भौतो वारिचिमस्ययः सनि             | १षारकारे९५               | प्रविभाव मृज्यरसमोक्ष                     | १९११५१२३१               |
| भीष्मी वृष्टिरनृष्टुता मधुकरैः    | १८।४४।२५७                | प्रविहाय तथी वैनं                         | Spinale                 |
| प्रकृतिः स्थितिरप्युदारबोधैः      | १५।६९।१८८                | प्रविषयनम् दूरतः सम्राज्तं                | <b>४</b> १५४)३९         |
| प्रजागरायोद्धतयोजशान्त्य          | १५।१३२।२०३               | प्रवेशय द्राक् सुमुखेत्यवाज्ञा            | <b>। १९७</b> ।६०        |
| प्रकानुरागं विमलेव कीतिः          | १२।३६।१४८                | प्रश्रयास्तव सुधारसञ्ज्ञटा                | CIVIS                   |
| प्रवानुरागं सततं वितन्वतः         | रारकाश्य                 | प्रसाचनमपश्चिमं कुशक                      | १०।८८११३१               |
| प्रगतमूर्वसु वीरमबत्कम            | १८।७४।२६३                | प्रसिद्धमानेन विरोधवर्षिना                | 41१२१४८                 |
| प्रणनाम मिवेशितेन सूम्याः         | <b>જા</b> ધધા <b>३</b> ९ | प्रकारः कनकमयस्ततः                        | १८।७१२५०                |
| त्रणतस्य समस्तमीलवर्गः            | ४।३५।३७                  | प्राकारकोटिषटितारुण                       | १७।८।२२९                |
| प्रणयेन समाहिलच्य                 | १६००१६                   | प्राक्कला हिमरुबेस्वयाद्रेः               | १३।५७।१६२               |
| प्रषम्य पादौ विज्ञानामधीशितुः     | १०।५७।१२६                | प्रागेव तं प्रमुदितः                      | शक्षाद                  |
| प्रणम्य सक्त्या परवा              | शहशहर                    | त्रागेव मोहं सकलं निरस्य                  | १५।१६९।२१२              |
| प्रणम्य याचे ज्ञममोषदायकं         | २।२६।१६                  | प्रा <b>च्या गोपुरमु<del>ष्</del>छ्तं</b> | १८।८।२५०                |
| प्रणिपत्य तती मवाभिष्ठानी         | १७।१२६।२४८               | प्राज्ञाः प्राहुरनिस्यताप्यशरणं           | १५।८९।१९३               |
| प्रणिपत्य मौलितट                  | १६।१५।२२०                | प्राणीन्द्रयाणां परिहार एको               | १५।८७।१९२               |
| प्रणासपर्यस्तिकरीट                | १०।९।११९                 | प्रादुर्वभूव स्वसमानसस्वे                 | ९।७९।११३                |
| प्रणामतुष्टिर्गृष्ट्याः ससंभ्रमैः | १०।२।११८                 | प्रापयात्मसमिवैः स्वयंप्रमां              | ८।२४।९२                 |
| प्रतापभानोच्दयाद्वितिन्दुः        | १।३८।६                   | प्रापत्तदप्रतिमसालमलकु पमानं              | ४।७५।४२                 |
| प्रतिदिवसमगात्तनुत्वमङ्गैः        | ११।५९।१४०                | प्राप्य पादहसिमप्यसरांशोः                 | १३।६१।१६३               |
| प्रतिपक्षमनाप्य मत्त्रतापो        | ४।५१।३९                  | प्राप्यानन्तगुणैकवृद्धिसहितं              | १५।१५६।२०९              |
| प्रतिपद्य भूपतिरुभे सुशुभे        | ५।४९।५४                  | प्रार्थनाधिगतजीवितस्थितिः                 | ८।३३।९३                 |
| प्रतिबुद्धमहोत्पलोत्पलान्त        | 813155                   | प्रालेयपातक्षतपद्मक्षण्डे                 | १२।६५।१५२               |
| प्रतिबोधियलुं मुदा तदाया          | १७।१०४।२४५               | प्रालेयविन्दुभिरमी नवमौक्तिकाभैः          | १३।७६।१६६               |
| प्रतिबीधज्ञमणविभीममुखः            | ५।८२।५८                  | प्रालेयबायुहितिमप्यविचिन्त्य              | १५।१०५।१९६              |
| प्रतिमागतकारूपद्मराग              | aisisa                   | प्रावर्ततालस्यमपास्य दूर                  | १२।६२।१५१               |
| प्रतिरवपूरिताद्विरमधे             | ११।३।१३२                 | प्रासादानमृदुशयनानि सोपधाना               | १४।२६।१७१               |
| प्रतिकोममाञ्जविकस्पित             | ६१६७१७४                  | प्रासावा मणिमण्डपा बहुविधा                | १८।१५।२५२               |
| प्रतिस्वनापूरितसर्वदिङ्गुखं       | २१६७।२१                  | प्रासादम्यक्काणि समेत्य मेघा              | १।३०१५                  |
| प्रत्यक्ष जिनपतिसम्युपेस्य        | १४।२२।१७१                | त्रियावियोगम्यथया कृशीकृतो                | १०।२६।१२२               |
| प्रस्तालये प्रहतमञ्जलतूर्य        | ६।१७।६६                  | प्रीतिमल्यसुसकारणेन मा                    | ८।२२।९२                 |
| मत्युष्य प्रविपुत्तरत्तराचि       | १४।२८।१७२                | प्रेषिता प्रतिवसं निवापितुं               | टाटरारकर                |
| प्रत्युतियतो अयजयेति वदिङ्ग       | १११६५।१४१                | प्रोक्तस्यकोवस्य विनीः                    | १५११४९१२०७              |
| प्रत्येककायोऽन्यक्षः पदादि        | १५।१८१।२१४               | प्रोक्तास्तु पञ्च नव च                    | <b>23190129</b>         |
| प्रवयाम्बभूव परिवृद्धि            | <b>१६।३५।२२२</b>         | प्रोज्क्य वष्टविससम्बन्धमधेर्व            | \$\$!¥ <b>\$!</b> \$\$0 |
| प्रपीयर <b>न</b> तासबमाशुमलाः     | <b>८१४८११०</b> ८         | भोत्तस्यावय समयं                          | did elan                |
|                                   |                          |                                           |                         |

बद्धपारकावचीर्महा मटे बम्बस्य हेलोनितराममाबात् बमझ दर्पं शिवशिसरस्य वधार हारो गुणवत्सु केवलं बलह्यं बीक्य तयीरचिन्त्यं बस्रवान्ह्यकन्धरः परं बकरेषुभयेन भूतर्ल बलाधिकस्यापि बलस्य पूर्व बहुविषिनिश्चितास्त्रपत्र बहुविधपरिवृत्तंनक्रियाभिः बहुविषपरितापहेतुभूतं बहुभिर्गं जदन्तवामरै: बह्वारम्भपरिग्रहत्वमसमं बालचन्दनलतेव भुजज्ञः बालेन्द्रस्पविदंष्टाग बाल्येऽपि योऽम्यस्त विञ्रतापि नवयौवनलक्ष्मीं बीमत्से प्रकृतिविनक्वरे ं बुधा वितकं श्रुतमित्युशन्ति

### **よしている人**

2718WIS 2518461383 \$\$\$15012 १०।२५३१२२ \$\$\$1501P 901710 medick ९।७५।११२ 281841838 **११।१८।१३४ ८६१४४११३७** りしくいとも १५।४१।१८२ १३।१२।१५५ ३११६।२४ \$1**4**\$15 १३।२६।१५७ १४।५०।१७५ 2412431246

मारहेळीरमम् पुरी क्याचा \* SIASIS# भक्ताः पञ्च बायिकाकावयः स्तृः \$415120W याचानां असु भूनित **よんばらずはお**れ धावी तीर्वकरोऽयमित्यविरतं \$\$1**\$**\$1**\$**\$\$ भावेरवाननागुणं समस्तै १५१७५११९० मास्यक्षमविषयी मिलनात्मा १३१५१११६१ मुक्तोत्सुब्दं सर्वीयं **६।९९।११५** भूबि क्रूल इति प्रसिद्धनामा १७११ र•। र४७ मुनि मार्गिकारस्य कुण्यपने **१६१११५**१२४६ मुवि सस्य रक्षणविधी 4108140 भूत्वा तथोः स्वावर इत्वभिक्यां 31883183 भूभृतामुपरि येन बात्रवः くいとくはく मुम्दगुहाविषु पुरा 2412271246 भूरिप्रतापसहितै रविभिन्न £16\$103 भूरिप्रतापपरिपूरितसर्वदिनकः 2788148 भूरिसारवनधान्यविहीनी **१३**11148 भीरोर्भीतिकरं त्ववीयववमं ९।९३।११५ भोगार्वैः सुरन्पसेचरोपनीतैः \$81851\$@R भ्रान्त्वा कुगोनिषु चिरात् \$156-125 भूभक्रमकुरमुकः **417810** 

भक्तवा प्रजेमुरय सं मनसा भगवन् भन्यसस्वानां भगवानपरोपनीतमोगान् मगवान्यनमेत्य नागसण्डं भद्रानयोर्म् समुदाहरन्ति भयात्परिम्छानमुखानि भक्तः करिष्यति वचीउव भवता विविद्यो न कि प्रतीतः भवतामनुवाबती हि नः नवसम्बद्धा वास्मिनां पृद्धेः भवतां प्रविसञ्जय मानती भवसंक्रिक्तिकी पुनः पुनस्य भ्रम्यसम्बद्धाना

くのほりはくます FFISIF १७११०१।२५४ \$416 6 \$15.8£ १२।४९।१५० 641641684 १६।१८।२२० 2126154 701510 011110 alraici \$\$19&11\$ **3**5 FFICTIFF

मिष्मयाब्दलप्रतिमा मही मण्डलं दिनकरस्य दिनान्ते मताः सहसाणि नवाच शिक्षकाः मतिश्रुतावविद्यानैः मदानिकाय प्रतिसामबस्य मनसा क्रियमा च विष्यमन्त्री मनसा श्रुतार्थमसकुत् मनसि प्रशमं निषाय शुद्धं मनसो निराकुस्त मान मनुबंक्तबेऽपि सति भूमिपती मनोह्रे स्वप्यमनोहरेषु सन्धिभः परिवृतः स तु गोग सन्ती हरिस्मभूरपैकवीरो भाषानिकोरकाषिक**रोपन**द्

くくいというちゃ くきょうみょくべつ 201981785 3148150 615 ±1608 RISAISA १६।२२।२२० 2412541254 そのもけっしたんへ 4106140 241461864 6 31501500 **93421409** 411116.

| मबूरमाल्याम्बरहंसकेशरि       | १८।१७।२५२                 | 4                                   |                    |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| मर्मप्रहाराकुलितोऽपि कस्चित् | 41281894                  | यः कलत्रमयपासबेष्टितः               | ८।२०।९२            |
| महतीमच तस्य कारियत्वा        | ४ ५९।४•                   | यः कोशवुद्धः शिखरैरदर्धः            | १२।३।१४३           |
| महतां वरे सकलसस्वचय          | ५१४६१५३                   | यः कुप्यति प्रतिपर्वं               | <b>\$1</b> 86100   |
| महात्मनां सीररबारङ्गधारिणां  | १०।५३।१२६                 | यः प्रतीपमुपयाति वर्त्मनः           | ८।९।९०             |
| महाप्रतीहारनिवेदितागमः       | २।६४ <del>।</del> २१      | यः शशास स्फुरज्बक                   | <b>३</b> ।६२।२७    |
| महासया धीरतरा गभीरा          | 416180                    | यः सदा भवति निजितेन्द्रियम्         | ८।१८।९१            |
| महोपवासास्यिविधानशेषान्      | १२।६६।१५२                 | यः सानुदेशस्थित पद्मरागं            | ५१४।४६             |
| महोपबासेन कुचीकृतोऽपि        | १५।११७।१९९                | यज्ज्ञानावरणादि कर्म                | १५।१४७।२०७         |
| मानस्तम्मविलोकनादवमती        | १८।५१।२५९                 | यत्पा <b>दनी</b> लांशुमहाप्रभामि    | ५।३।४६             |
| मनुष्यं सस् कर्मभूमिरचिती    | रेपार०शार९६               | यत्र च प्रतिमायात                   | ३।४६।२६            |
| मायाधास्त्रबहेतुरिस्यभिहिता  | १५।४२।१८२                 | यत्र साररहिता न घरित्री             | - १३।२ १५३         |
| मायार्भकं प्रथमकल्पपति       | <b>१</b> ७।७२।२३ <b>९</b> | यत्रामलस्काटिककूटकोटि               | ५।२ <b>।४७</b>     |
| मित्रमेत्य सकलेन्द्रमन्द्रो  | १३।६५।१६४                 | यत्राकुलीनाः सततं हि तारा           | ५११३।४८            |
| मिष्यात्वाभावाविरति          | १५।६२।१८६                 | यत्राङ्गनानां बदनारविम्दे           | १२।१२।१४५          |
| मिष्यात्वयोगाविरतिप्रमादैः   | १२।५२।१५०                 | यत्राम्बरा <del>ण्डर</del> फटिकाश्म | शर७ा५              |
|                              | , .                       | यत्रात्तघौतासिमयूखरेखा              | १२।४।१४३           |
| मिन्मात्वेन सदा विमूद        | १५।१४५।२०६                | यत्रोत्स्तसत्कुण्डलपद्म             | शश्हाप             |
| मिक्यात्वेन सदावकिप्त        | १४।११४।१९८                | यत्तमोऽह्मि दिननायभयेन              | १३१४९११६१          |
| मीकितानि कमकान्यप            | १३।४४।१६०                 | वलतोऽपि रचितापि रमण्या              | १३ ६८ १६४          |
| मुकुलीकृतहस्तपल्लवा सी       | १७।१०५।२४५                | यत्नेनापि विशोषणा                   | १५[९८।१९५          |
| मुनिपतिमवलोक्य सुप्रतिष्ठं   | १३।८२।१६७                 | यत्सीधकुडपेषु विलम्बमाना            | श्रहा४             |
| मुनिवास्यमञ्जूतमचिन्त्य      | १६।१२।२१९                 | यथा यथायुर्गस्रति क्षणेन            | १०।३५।१२३          |
| मुनिविरह्युचा सर्ग स्विकताद  | ११।५३।१३९                 | यवानमं शून्यगृहादिकेषु              | १५।१३५।२०३         |
| मुनीश्वरैः संसृतिकारण        | १५।८१।१९१                 | बषा पश्चि श्रेयसि वर्तते            | २।२५।१६            |
| मूच्छीमपास्य द्रणदुः जजातां  | ८।३१।१०६                  | यथाबरकथ्यमानानि                     | ३११२।२३            |
| मूर्घानमानतमुदस्य            | FKIOSIK                   | यथा न नक्षत्रमुदीस्यते              | १०१६५।१२७          |
| मूरुं बन्धादिवीयस्य          | ३।३३ २५                   | यथावदापृच्छम ततः                    | १०/८।११९           |
| मृगकुलमपहाय तं नगेन्द्रं     | ११।४।१३२                  | बधोक्तमार्गेण सुदुश्चरं परं         | १०।५८।१२६          |
| मृगविद्विषं नवमृणास्त्रीये   | 4124142                   | यदि निक्ससि संयमोन्नताद्रौ          | <b>0</b>           |
| मृतमृगपतिश्रक्तुया मदान्धः   | ११।५७।१४०                 | यदि बेल्सि विषत्स्व तं              | ४१४७।३९            |
| मृत्युमासाच कालेन            | ३।६९।२८                   | यदि च स्वयि तस्य बन्चुबृद्धि        | *Idelat            |
| मृदुतामुपयाति विद्वाना       | ७।३६ ८०                   | यवृष्ट्या मान्तमुदीस्य              | १२।२३।१४६          |
| मृदुता सहितं सनातने          | ७१२९१७९                   | यद्गोपुरात्र स्थितसालभञ्जी          | 416 0120           |
| मृदुनैव विभिन्नते क्रमात्    | ७।२८।७९                   | यद्वकार्यस्थामनवाप्य                | 41२० ५०            |
| मोर्वीनिनादावितरेतराणां      | 612/605                   | यमी सनूकामनुविष्य पद्धति            | \$4180182 <b>9</b> |
|                              |                           |                                     |                    |

| यस्तावृत्तं मृत्रपति मृत्रराव     | 4 44 67           | मेद्द् ' द्विचा सह वियत्प्रवि  | 4134149            |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| बस्य विभिजये भूरि                 | श्राप्टाक्ष       | योषा विरेतुः शरपृरिताङ्का      | ९१२९।१०६           |
| बस्य पर्भावतारे भू                | श५१।२६            | बोऽम्युबृतो दुरितकञ्चनतो       | १११६७।१४१          |
| बस्य चापरवशकुया                   | 6140194           | यो मुकमानो धनमात्म             | १५।३५।१८१          |
| <b>मस्यासम्बर</b> गारम्भा         | 314 4170          | वो वीवनकीमिलवैकपद्मो           | १२१२२।१४६          |
| बस्यां निसीचे गृहवीचिकाणां        | <b>११३४</b> १६    | पोऽवरिष्ट भुवि कन्यकां         | <b>४।२८</b> ।९३    |
| बस्यां नवाकान्तरसंप्रविष्टां      | १।३५।६            | यो वाञ्चितानेकफल               | १।४१ <del>।७</del> |
| यस्यां गवाचान्तर                  | १।२८।५            | यो विवेकरहिलो यवृच्छ्या        | ८।३२।९३            |
| बस्या गृहालिन्दकमागभावां          | १।२५।५            | यौ <b>वनोडलपुलिन्दसुन्दरी</b>  | ८।५६।९७            |
| बस्यां मरकतच्छाया                 | \$1 <b>86</b> ]56 | ₹                              |                    |
| यस्मिन्महात्मन्यमलस्वभा <b>वे</b> | १।३९।६            | रक्तरामधिवशीकृतचित्ताः         | १३१५३११६२          |
| यस्मिन्नहीनवपुरप्यभुजङ्ग          | १७।७५।२३०         | रक्ताचीकतरोर्म्ले              | <b>F</b> 51715     |
| यस्मिन्सदास्ति मुरजेषु            | १७।६।२२८          | रक्षन् शरेम्यः पतिमात्मनात्रैः | ९।४५।१०९           |
| यस्मिन्विमानखिचतामल               | १७।१४।२३०         | रक्षा परा समभित्राञ्चित        | ६।५०।७१            |
| यस्मिन्त्रसूते वबृषे कुलश्री      | १२।२०।१८          | रक्षितुर्भु बनमण्डस्य मे       | 00912013           |
| यस्तीक्षणवर्यतृणकण्टक             | १५१११९।१९९        | रजनिषु हिममास्तो बबाधे         | १११६०।१४०          |
| यं कलाधरमिवाभिनबोर्श्यं           | १३।१९।१५६         | रजनीषु यत्र सदनाग्रभुवो        | 41३८14९            |
| यं च स्वयं ज्वलनजट्युपगम्य        | ६।५६।७२           | रजोवितानैर्नवकाशशुष्ठीः        | ९।६।१०३            |
| यं प्राप्य रेजुरमलं नरनाष         | १६।२२।२३२         | रतिविनाशनमन्यजनारति            | १५।३४।१८१          |
| याञ्चा प्राणिवधादिबोष             | १५।१०८।१९७        | रत्नसाकप्रभाषार्व              | शक्राक्ष           |
| यातेषु केषुचिवह स्वय              | ६।१।६३            | रत्नाकरैर्यः समतीत             | १।९।२              |
| याते गुरी श्रेयसि तद्वियोगर्ज     | २।३५ १७           | रत्नामां वियति सुरेन्द्र       | १४।३४।१७३          |
| याचिष्ठिता कोटिसहस्र              | १।१८।३            | रयचक्रभयस्य चीत्कृतं           | ७।८८।८६            |
| यानात्ससंभ्रममुभा                 | ६।५।६४            | रथवाजिखुरामिषातजः              | 0 \$XICX           |
| <b>बान्तमस्तमपहाय</b>             | १३।३७ १५९         | रयेन तस्याभिमुखं स गत्वा       | ९।५६।११०           |
| यान्तं तदाचरितमाचरितुं            | ४।८२।४३           | रराज चूडामणिवत् त्रिलोक्या     | " १८।३३।२५५        |
| यावन्न पक्षयुगलं                  | १३१७८।१६६         | रविमण्डलं विमलरत्नमुवि         | ५।४३।५३            |
| बावन्मिषादी मदवारणस्य             | ९।१२।१०४          | रश्मिजालमुदयान्तरितस्य         | १३।५६।१६२          |
| या सुपापवलितीवंरसीर्घ             | १३।८।१५४          | रागस्य प्रश्नमाय कर्मसमिते     | १५।१३१।२०२         |
| युक्तयुग्मतुरमाः                  | 811913            | रार्थं दृशीर्वपृषि कल्पमनेक    | £]ARIM'o           |
| युक्तमेव भवतोरसंश्वयम्            | 614180            | रागिणः न सलु सिष्यति           | १३।५९।१६३          |
| युक्तसञ्ज्ञ मंभवेषय युर्जनः       | 613813            | रागी बजाति कर्माण              | ३।३०।२५            |
| युक्तारमपदाबस्तर्गर्वतपैव         | <b>६</b> ।५२।७१   | राजा समैत्यानतमावरेण           | 41८८1६•            |
| युष्यिहीनमिति कर्तु               | ८१२५१५            | राज्यचिवं वीविजयाय दत्वा       | १०१८९।१३१          |
| वे क्रीबाका इन्त्रियाच्य          | १५।२३।१७९         | रामाविभूषणमणित्रकरांशुकाल      | १७।१७।२३१          |
| यो प्रासिर्वशममकेन्दु             | १७१२१२३१          | रियुस्मियुष्ठस्य पुराभवेऽसवत्  | ५११ (११५५          |

| रम्बन् विश्वी दश नवाम्बुद         | <i>१७१७४।२४०</i>  | वररत्नमधीं विषुप्रमास्यां      | राज्यसम्बद्ध    |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| क्टबं <b>शयह</b> नाम्यकारितं      | ८।५३।९७           | वरवाङ्गयेन तपसा च              | १६१४४।२२३       |
| रूपस्पन्नी वर्णवस्थी रसदव         | १५।१८।१७८         | वर्द्धमानचरित्रं यः            | १८।१०३।२६८      |
| रूपं यौषनमायुरक्षनिषयो            | १५।९०।१९३         | बल्लमं स्बमपहाय सुरक्ता        | \$ \$ 18416 £ 4 |
| रेजे वरं सहजरम्यतया               | १७१२६।२३२         | वस्लभं प्रयोगनामयान्तरे        | ८।१४।९१         |
| रेजिरे तक्वम्बार                  | ३।५९।२७           | बल्लभं समबलोक्य सदोषं          | ४३१७०११६४       |
| रौष्ये गिरी धनदरसित               | ६१६९१७५           | <b>बसुनन्दकृ</b> पाणपाणिभिः    | <b>७१७७</b> १८५ |
| रौप्यो निरिस्तत्र नभश्वराणां      | १२।२।१४३          | बहति को हृदयेन भवद्गुणान्      | १८।६८।२६२       |
| _                                 |                   | वाचमेवमाभिषाय सस्फुरां         | ८।२५।९२         |
| •                                 |                   | वाद्यामां तत्त्वनरम्धनद        | १४।३१।१७२       |
| <del>स्टमीप्रशापबस्त्रवीर्य</del> | ६।८।६४            | वामाधिमादाय करेण गाढ           | ९।२६।१०६        |
| लक्ष्मीमुंखे हवि धृति             | १७।५१।२३६         | वारणे कलकलाकुळीकृते            | 614818C         |
| लम्ने गुरौ शुभविने                | श्रह्नार्र        | वारुणीरतमुदीक्ष्य पतःङ्गं      | १३।३५।१५८       |
| स्रतास्ये नम्यनकाननाम्ते          | १२।३०।१४७         | विकसितेऽभिनवेऽपि महोत्पले      | १८।७३।२६३       |
| ललनामुसाम्बुरहगम्बवहो             | ५१४२।५३           | विकिरन्नवपारिजातगम्बं          | १७।१२३।२४७      |
| छलितेन विलासिनीजनेन               | ४।२७।३६           | विकृति भजते न जानुचित्         | ' ७१२५।७८       |
| कीकां महोत्पक्रमपास्य             | १७।१२।२३०         | विक्षिपन्कुमुदकेसररेणून्       | १३।६६।१६४       |
| कुकान मौनीभिरमा शिरांसि           | ९।५२।१०९          | विगतहानि दिवानिशमुज्ज्वलं      | १८।५६।२६०       |
| कोकजीवनकरस्थितियुक्तं             | १३।२०।१५६         | विगतभूषण वेषपरिग्रहं           | १८।७२।२६३       |
| कोकस्याय यथा जिनोदित              | १५।९९।१९५         | विगाह्यमाना युगपण्यतस्रो       | १२।२१।२४६       |
| लोकाचिकां निमकुल                  | ६।४१।६९           | विगलन्मदबारिनिर्झरा            | ७।६६।८४         |
| क्षोकानामिति स मनोरवा             | १४।३५।१७३         | विचार्य कार्यान्तरमित्युदारधीः | १०१६९ १२८       |
| कोचनोद्गतविचानस्त्रभा             | ४११७६८            | विचित्रमणिरविमिभ               | ४।९३।४५         |
| लोहजालम्बिनील                     | ८।६५।९८           | विजयस्य च सिहवाहिनी            | ७।५८।८३         |
| लीकान्तिकाम रैरेल्य               | ३१६५१२८           | विजितान्यनरेखरोऽपि राजन        | ४।४२ ३८         |
| , <b>4</b>                        |                   | विविवाखिरुम्तलो                | <b>८११८</b> १४  |
| बक्षसि वियमुदीस्य                 | १३।१४।१५५         | विज्ञाय मोक्षपयमित्यय          | १५।१९३।२१६      |
| वचसा परुषेण वर्षते                | , ७१२२१७८         | विदल्लितवदनं तमुष्ट्रिकान्ते   | ११।१७।१३४       |
| वज्रभूषितकरो भृवि राजा            | १३।१३।१५५         | विदार्य नाराचपरम्पराभिः        | ८१७०११ १२       |
| वज्रसारमिदमेव मद्रपुः             | ८।७६।१००          | विचा मया प्रपठितेत्यसगाह्वयेन  | १८।१०५।२६८      |
| यटवृक्षमयेकदा महान्तं             | १७।९५ २४३         | विद्याप्रभावरचिताद्भुत         | FISIER          |
| वदन्ति जात्यादिमवाभिमान           | १५।८६।१९२         | विद्यावलिप्तहृदयः शरणातुराणां  | ६।३०।६८         |
| वदन्ति दैवस्य सरायसंयमं           | <b>£</b> 2}188183 | विद्यानुभावेन परेण केल्यां     | १२।६।१४३        |
| वनात्परा वज्रमयी नभस्तले          | १८।१६।२५२         | विखुरलतेवाभिनवाम्बुवाहं        | 21XXII          |
| वपुरावषदिविश्वमाशु                | १६।२।२१८          | विचाय पूजां महतीं जिनानां      | 412414          |
| . बपुरस्य पुरा विवृत्य जुन्हं     | ४।१७।३५           | विधिवत्मजागरिवतर्क             | १६।२४।२२१       |
|                                   |                   |                                | 2 4-101/74      |

# पद्मानुक्रमणी

| विविद्यविति जिलेन्यम्             | *418471986          | व्यहरन्सनिवि दूसनृत्तमं            | CHAIRE                  |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|
| विनयप्रधानसम्बद्धं सवा            | <i>અલ્પાર્ગ</i> કાલ | <b>व्यक्ति सम्बन्धनपुर:सराणि</b> ' | ११६७११                  |
| विनिधम्य दक्षिणकरेण विस्ता        | 4164146             |                                    |                         |
| विनिर्मसस्यतिकरत्नभूगी            | १।२४१४              | <b>1</b>                           |                         |
| विविवृत्य यदि प्रयामि परवात्      | ALEGIAS             | शकसय सम् मार्ववेन मार्न            | \$\$1¥\$1 <b>\$</b> \$6 |
| विनिश्चितवपुरेकपादर्ववृत्या       | १ १।५४।१३९          | सकाक्षया प्रशिवनं चनवोऽनुरूपैः     | を同る新出入主                 |
| विन्यस्य श्रियमण तत्र पुत्रमुख्ये | १४।१२।१६९           | शच्या घृतं करयुगेच तमञ्ज           | evflfwid\$              |
| विपालयति मनोरचांस्तवेदं           | ९।९२।११५            | शतायुषः शत्रुशतायुषीर्षः           | १३६०११११                |
| विभान्ति यस्या विशिक्षा           | ११३१।५              | समरतहृत्यः परैरजम्माद्             | ११।४२।१३८               |
| विमलाविना निवृत्य नाथः            | १७।१०३।२४४          | श्वरत वयमायता भवन्तं               | १११४९।११९               |
| विमकाशयं तमुपगम्य                 | १६।६०।२२६           | धामविरहितमानसो निसर्चात्           | ११।२।१३२                |
| विमछेतरया दृशैव राज्ञो            | <b>813 3130</b>     | शयसंपदा स्थितभूपेत्य               | १६।५७।२२५               |
| विरचितपटमण्डपोपकार्या             | ७।९२।८७             | परक्षताङ्गेर्अप तुरङ्गवर्यो        | 21801605                |
| विरलाः कियन्त इह सन्ति            | १६।१७।२२०           | शरणं कं प्रश्चेऽहं                 | इन्हें ०५१३ ह           |
| विरला भवन्ति मुनवोऽव              | १६।१६।२२०           | शरदम्बरद्धं तिमुषा वपुषा           | ५१६३।५५                 |
| विराजिता द्वारचनप्रवेश            | १।१७।३              | शरवुडूपतिरश्मिश्री <b>मु</b> षा    | ११।७१।१४२               |
| विललाप कुताकन्दो                  | ३।१०२।३१            | वान्तपुष्यप्रवीपस्य                | ३।१०३।३१                |
| विरूपति करणं कृतार्तनादः          | ११।११।१३३           | शारवाम्बरसम <b>वु</b> तिर्महा      | ८।७९।१००                |
| बिलासिनीवस्त्रसरोस्हासव           | २।५१।१९             | बालायाममळरूचां बरायुष्याना         | १४।१६।१७०               |
| विवर्षयम् ज्ञातिकुमुद्रतीमुदं     | २१४५११८             | घालीना तिलयव माचकोद्रवाणा          | १४।२७।१७२               |
| विविधानि समन्ततक्व तेषां          | १८।२६।२५४           | मासदोऽपि चतुरम्बुविवेला            | १३।२५।१५७               |
| विवृत्तहस्तोष्टितशीकरोधैः         | ९।२८।१०६            | विविकीचकार परिरम्भणतः              | <b>५</b> १९२।५९         |
| विशवकोषमयं परमं सुसं              | १८।७०।२६२           | शिकीमुसांस्तस्य स्रुलाव            | ९।५७।११०                |
| विषाणितं न मुवि केनचिदा           | ११६३।११             | शिवसुस्तमपुनर्भवं विवाधं           | ११।३५।१३७               |
| <b>विवानलोद्रेककरालभोगा</b>       | ५१६१४७              | शिशिरागमे महिरशेत                  | १६।३०।२२१               |
| विहाय सर्वानितरान्यकादीन्         | ९।८२।११३            | धीतकर्राप करस्तुहिनाको             | <b>१३</b> १६३।१६३       |
| विहायसा कविचदुपेत्य देव           | ५।९६१६०             | णुद्धचन्द्र समागमिति द्व           | 841481650               |
| वीषीनामुगयविमावगीस्ततः            | १८११२।२५१           | गुभागुयं कर्मकलं समस्तुत           | १०१३८।१२४               |
| बेबेन मन्दरमवापुरमा               | \$ 100012X0         | म् इत्रहारेण पक्षोः पत्तन्तं       | aissiaa                 |
| वेशव्योरन्यतरं नरावा              | १५।१८३।२१४          | शृष्यता गुणगणा न केवर्ल            | ८१२१८९                  |
| वैराम्बादिसयेन शुद्धमनसस्         | १५।१२४।२००          | धमचलक्षिकाचिताविताङ्गा             | altaica                 |
| वैशासमासस्य विष्युद्धपती          | १७११२९१२४८          | भित्ना धीनं व्रतमनुषमं             | YIXXXY                  |
| म्यानय मनतः कवायवीषान्            | 881281244           | वियं विकोकी विसकायवाता             | १।१११                   |
| न्यपेसकेस्यः प्रतिपद्य भारति      | १५१८५१२१४           | भीः स्पिता मींग परातिकाविनी        | rithida                 |
| व्यवेतवाङ्की सुनिरस्तकांकी        | १२१६८।१५२           | बीहीं पृतिस्य सम्मा य वसा य        | १७१०।१३५                |
| क्याविष्या क्यायंकरे              | 29352125 <b>3</b>   | थीपसमय सहागीपनासी                  | ****                    |
|                                   |                     |                                    |                         |

| <b>क्षीमस्तीर्थकृतामाद्यः</b>      | ३१५०।२६        | सत्वरं जवमितानचिष्ठिता           | ८१६८१९९              |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------|
| श्रीमानथेह भरते स्वयमस्ति          | १७।१।२२७       | सत्त्वप्नैनिगदितचक्रवतिलक्ष्मीः  | \$¥1\$1 <b>\$</b> \$ |
| श्रीमानागमनस्य कारणमिति            | ५।११४।६२       | सदनाग्रलग्नहरिनीलक्ष्यां         | 4188448              |
| श्री बीर यद्यथ बच्चो इनिरंन ते     |                | सदनाप्रनिबद्धनी छभासां           | ४ १०।३४              |
| श्रुतिमद्धसप्यफलमेव                | १६।१०।२१९      | सदनग्रनतोऽञ्जनाजनः               | ७१६२१८३              |
| मृतवारिधि द्वयधिकपंक्ति            | १६।२१।२२०      | सवा कषायांचिकता परेवां           | १५।४०।१८२            |
| श्रुतस्य सारार्थमिवात्तरूपं        | १२।४१।१४९      | सदान्तराद्रेषु घरासु वर्षणाद्    | १०।२०।१२०            |
| श्रुत्वाय खेचरपतेर्दुहितुः प्रवानं | ६।२३।६७        | सदृशः सुदृशः स्वयंप्रभायाः       | 41१०८1६१             |
| भुत्वा तदीयवचनं सभयावनीधे          | ९।९४।११५       | सद्दृष्टिसज्ज्ञानतपद्यरित्रै     | १२।५३।१५०            |
| श्रेणीमपाचीं रथनूपुरास्यं          | ५।१०१।६०       | सद्यो विनिद्र कमलेक्षणया         | १३।७९।१६६            |
| क्षेण्यामपाच्यामय तत्र हैम         | १२।९११४४       | सद्वृत्तः सकलकलाघरो विज्ञन्वन    | १४।९।१६९             |
| श्रेण्यामपाच्यामलकाभिघाना          | ५।७।४७         | सद्वेदनीयं शुभयुक्तमायुः         | १५।७९।१९१            |
| श्वेतातपत्राणि नरेश्वराणां         | ९।१५।१०४       | स निविश्यतदभ्यर्ण                | ३१७ २३               |
| स्वेतमानुरकृताशु विनाशं            | १३।६०।१६३      | स निशम्य तस्य वचनेन तदा          | ५।७२।५७              |
| ·                                  |                | सम्मार्गाच्यवनविशिष्टनिर्जरार्थं | १५।१०२।१९६           |
| <b>प</b>                           |                | सन्नियम्य धनमातमगुणीधै           | १३।३१।१५८            |
| षद्कर्मजीवनोपायैः                  | ३।५५।२७        | सन्ध्ययाप्यनुपतः क्रुमगामि       | १३१४५।१६०            |
| षट्खण्डं कतिपय वासरे रन्नैः        | १४।२३।१७१      | स पक्ष्मलासं ललितभ्रु सस्मयं     | राटारे४              |
| षडिन्द्रियाणां विषयप्रभेदान्       | १५१६३।१८६      | सपि वपुरवाध्य हुण्डसंस्थं        | ११ ७।१३३             |
| स                                  |                | स पदेव्यजन्तुवधकेषु              | १६।२७।२२१            |
| स एव षम्यो रथनूपुरेश्वरो           | १०।३३।१२३      | सप्तसागरसंख्यात                  | ३।८९।३०              |
| सकल: शशीव विमलं गगनं               | <u>વાવસીવ૪</u> | सप्तोदघिसमं कालं                 | ३।९५।३०              |
| सकलर्तुषु यत्र शालिवप्रा           | ४।२।३३         | सकलं च जम्म सलु                  | १६१४।२१८             |
| सकलावनीशमुकुटाग्रमणी               | ५।४५।५३        | स बहुश्रुतेष्वय जिनेषु           | १६।४२।२२३            |
| सकलेन्द्रियशक्तिसम्प्रदायं         | ४।१८।३५        | स भारतार्दं परिसम्मितीर्दनैः     | १०।५।११८             |
| स कदाचितुक्षणीय वीक्षणीयं          | ४।२९।३६        | स भूपतीनां च नभोविस्रिक्षनां     | १०।१३।११९            |
| स क्रूरोऽपि मुनेविषयात्            | ३।३९।२५        | समकारयन्त्र परिस्नावलयं          | ५ <b>।४४।५</b> ३     |
| स चन्दनस्थासकवत्सुखाय              | १२।३५।१४८      | समभावयभव पदार्थ                  | १६।३६।२२२            |
| सचेतनः स्थातुमिहोत्सहेत को         | १०।४१।१२४      | समग्रपञ्चेन्द्रियशक्तिसंयुतः     | १०१५२।१२६            |
| स जनान्तमैक्षत मृगाविपतेः          | ५।८०१५८        | समभावयत्पचि जिनेन्द्र            | १६।३३।२२२            |
| सजलनयनैवृ खदातैर्भवस्थिति          | १०।८६।१३०      | समभूदरातिकमलालयया                | ५१५५।५५              |
| स बीवितान्ते विभिवहिषिकः           | १३।८३।१६७      | समन्ततो दृष्टिविषाम्निरेखा       | ९१८७१११४             |
| स तपे तपोभिरभिसूर्य                | १६।२८।२२१      | समन्वितोऽप्युज्ज्बलबर्णशोभया     | रापरारु              |
| ससरकृतिबाध्यसम्पदा                 | ७।८९।८७        | समरे ननु चक्रवर्तिनं             | <b>७</b> ।५३।८२      |
| सतां भियः काञ्चनकृटकोटिषु          | राधारव         | समागमाः सापगमा विभूतयो           | १०१४५।१२५            |
| सिकासमिपूज्य जिनानां               | १३।२९।१५८      | समीपगैरप्यविभाव्यमान             | 41861804             |

### पद्यानुकमकी

सम्बेख निसर्वतः शुनी समुपलम्य निषं जिन तामकी संबुद्धविष्यामि कर्ष निमन सम्पदं धनपतिरपदानां सम्बद्धासम्बद्धाः कुल सम्यक्तवं स्थात् सक्वरित्रं सम्यक्तवसुद्धिवनयाधिकत्वं सम्यन्योगविनिग्रहो निगदितो सम्बद्धिक्यासकस्य विरतः सम्बत्सरे दशनवोत्तरवर्षयुक्ते सरसाः समुन्नवत्तया सहिताः सरभसपरिरम्भणेन भग्नो सरसी यत्र च शिरीषविवास् स रुषा वमन्निव दवाग्निकणान् सरोभिरुमी लितपद्म सरोहहिण्या शिशिरात्यये चिरात् सर्वतो जयजयेतिसैनिकान् सर्वर्तुप्रसब्फलानि सर्वकालं सर्वर्तवोऽलंकुत्तसर्ववृक्षाः सर्वान् सरवान् मिन्नजातीन् सर्वेषु सत्त्वेषु च भावनीया सर्वेषामजनि स भाजनं गुणाना सिललराशिवियत्कनकाचल स बमन्मुवाश्रु शुचि तस्य स विकृत्य फवासहस्रभीमं स विशासभूतिरवतीर्य दिवस् स विस्मर्थ पश्यत एव तत्क्षणात् स समादधे स्वमंब भेदकृति स संभ्रमं प्रत्युदिती बलाच्युती स संयुत्तः बीऽक्षभिः सहस्रोः स सिद्धरूपैः समभावि मान स सुरैर्मभवाम्कृतोरपृषो सस्पृहं दिष्यनारीमिः स स्वयं कवनिवारमपीर्य सहस्रमणिवि गूपा सहजेन समन्वितस्य भर्तु

POLSIO १८४६१।२६१ १२।इ२।१५२ 8 248 61844 4188144 241501500 १५।४६।१८३ 841631888 १५।१६६।२११ १८११०४।२६८ 4133148 ११।२०।१३४ ५।४०।५३ ५१८५/५८ १।१३|३ २।५६।२० 2818318 १४।२९।१७२ 513516 १५।२।१७६ १५१६०।१८६ १४।८।१६९ **१८**1६५।२६२ १६।१४।२१९ १७।९६।२४३ 4148148 रा१शार४ १६१४०१२३ १०१७२११२८ 4125145 よぐけましたべる १७।११११२४६ \$15415\* PPINNIS 2166311 १७११०७१२४५

सहक्षेत्र वर्त नवापि साविवंच विश्वविद्य सहलम्बनः विश्वमगास्य सहसा वयनेन वस्क्रभायाः सहसैव परं क्षमापरो संकल्प एकअवनाविकवोचरो यः संधी धर्म: केवली च श्रुतं मत् संबर्ग्स्त परिक्षो स्वानलं संवाता नव निषयः कुबेरकसन्याः संतृतिर्ग च विषयैनियेग्यमार्गः संवाय वेशेन वरं प्रभावा संपत्तिस्त्रडिदिव चञ्चला समया संप्राप्तसर्वातिकायं जिनेन्त्र संप्राप्स्यते न पुनरेव वपुःस्वरूपं संफलीवचनमाषु सरामं संभाष्य ताविति महीपतिखेचराणां संभिन्नवत्त विवसेऽय संरम्भार्धं रविन्तोऽच्टातिरिक्तं सॅरेजे समदबच्चिकोरूनेत्रैः संविषयं तं मुनिपति संबेगता सामुसमाधिवैयावृत्ति संसर्वत्करनिषयेन रखदिनक संसारस्थितिचेतसा विचिन्त्य संसारः खलु कर्मकारणवद्यात् संसारस्वास्ते त्वनेक प्रकारा संस्थानषट्कं त्रिशरीरकाञ्जो सागारिकोऽजुन्नसभेवभिन्नो साधुकियाचारविषी जुगुप्सा साधुरब्द इव भूतिसंगमान् साप्यात्मनः सदृशमेत्य पति सामको मदविचेतनोऽपि सन् सामाज्यमित्वमनुभूय चिरं सार्वेन तस्य सार्वेन सालो विशासः स्फुरदंषुवासः -सामानामीक्य तमक्रीति संसारिकी वृत्ति मवेत्य कव्हां

वार-दावर SALS an ISAR **१६१२०१२२**० **R14614**6 01X\$1¢0 £418 \$ \$180 £ १५१२९११८० 2147196 १४।२०।१७१ **らわりきけらの**え 41441888 १४।४९।१७५ १८।५३।२५९ \$016.814.8± \$\$188184**\$** ६।१६।६५ **£1501££** १५।२५।१७९ १४११०।१६९ १।५६।१० १५१४७।१८३ \$\$1\$\$<del>1</del>**\$90** \$818 £15@4 १५।९३।१९३ १५१७।१७७ १५।१८२।२१४ 221861840 १५।३७।१८१ CITTICY १७।२७।२३२ **6136138** 201231730 \$ 134**|**34 412180 **₩12**X1666 **१**२१**५०**११५१

| युक्षनिक्तिति वच वात्मवृक्षमा        | ११।२३।१३५       | स्तुत्वैवनिन्द्रः सुचिरं निनेन्द्रं | १८।८२।२६४         |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| सुसाम सर्वत्र सवा शरीरिणां           | १०११६१२०        | स्तुत्वा तवित्यय सुराः पुनरासु      | <b>LANCRISAB</b>  |
| सुनुकरत्नविरप्य व डाशयो              | १८१६२।२६१       | स्त्रीरागाविकवान् तेर्वि रमणं       | १५।५७११८५         |
| सुतं गृहीत्वा वजता तपोवनं            | रा३०।१७         | स्वातुं निमेवार्वमपि प्रतीता        | १२१२९।१४७         |
| युत्तवीवितोञ्चनमिबीस्य               | 4168144         | स्यितिहीनमिति प्रतीततस्या           | AIX\$135          |
| सुतयोरणे मुनिनृपस्य                  | १६।८।२१८        | स्थित्वाग्रतस्तस्य मुनेरदूरे        | १२।४५।१४९         |
| बुतरामविकार कलाः सकला                | ५।६४।५६         | स्विरसंगतो विनयसारघनो               | 4180143           |
| बुतारया श्रीविजयस्य मानसं            | १०१७८।१२९       | स्बूणाकारे पुरे सोऽभूद्             | ३।७९।२९           |
| सुतयोः पुरतः प्रजापतिः               | ७१७२।८५         | स्वैयर्चिमेषासय भावनाः स्युः        | १५१५३।१८४         |
| सुतोऽकंकीतिः क्षपितारिकीतिः          | ५।१०५ ६१        | स्मिह्यति स्विय गुषाधिके परं        | ८१५१९०            |
| सुतीर्धकरवं सुभगो यशः स्यात्         | १५।१८४।२१४      | स्पर्धाष्टकं पञ्च रसाः शरीर         | १५।१७९।२१३        |
| <b>सुदुस्तरानाविदुरन्त</b>           | \$151\$         | स्पृष्यते स दुरितेन न राज्ये        | १३।२४।१५७         |
| सुदुर्निवारान्विविधान्विधिक्रः       | ९१८४।११४        | स्यात्सम्यक्तवं निर्मलं ज्ञानमेकं   | . १४।३।१७६        |
| सुनिश्यलातिष्ठदसौ तदीये              | १२।१४।१४५       | स्यान्मात्सर्यं चान्तरायप्रदोषी     | १५।२६।१८०         |
| सुपयोषराः शफः लोलदृशः                | ५।३५।५२         | स्वच्छे कपोलफलके निशि               | १७।१९।२३१         |
| सुमनोऽन्वितमप्यपेतबोषं               | १८।६।२५०        | स्वं ज्यायसे सकलराज्य               | १५११९४।२१६        |
| सुरक्तसर्वप्रकृतिः प्रतापी           | ५।१६।४९         | स्बकुलोचितां जिनपतेर्मीहमां         | ५१६२।५५           |
| सुराजि यस्मिन्परिपाति मेबिनी         | १०।१८।१२०       | स्वधामाभिः कुन्दवलावदातैः           | १२।८।१४४          |
| सुवशीकृतासह्वयस्य                    | १६१९१२१९        | स्वप्नावलीफलमिति प्रियतो            | १७।४७।२३५         |
| सुविचार्य कृताद्धि कर्मणः            | ७।५२।८२         | स्वपादनम्रान् सचिवस्य शिक्षया       | १०११४।११९         |
| सुवि प्रियम्भारकलेषु पादपो           | १०।२४।१२१       | स्वपूर्वकृतकर्मणा च्युतिरुदीरिता    | १५।१६५।२११        |
| सुवशीकरणं घरीरिणां                   | ७।१९ ७८         | स्वप्नान्सदस्यवनिपाय जनाद           | १७।४२।२३५         |
| सूक्ष्मक्रियासु प्रतिपातितेन         | १५।१५०।२०७      | स्वभुषतशेषं विरहादितानां            | २।५०।१९           |
| सूर्यांशवो निपतिता भुवनोदरेषु        | १७।१६।२३१       | स्वमतार्थसिद्धिमभिनीक्य             | १६।६१।२२६         |
| सुजन्ति राजावपि यत्र                 | शक्राह          | स्वमितः वयं व्यपनवामि               | १६।३७।२२२         |
| सेनामम् प्रमुवितां प्रधनागमस्य       | <b>४।७४।४</b> २ | स्वमातृसंकल्पवशीकृतेन               | १०।७७ १२९         |
| सौषगोपानसीलम                         | 3186124         | स्वयं परिच्छेत्तृमपारयन्नयं         | १०१६०।१-७         |
| सौवर्मकल्पमय वर्मफलेन                | ११।६४।१४१       | स्वमपि स्वकीयमपलील्य                | <b>१६</b> १३८।२२३ |
| सीवर्गकल्पादवतीर्य पुत्रः            | १२।१८।१४६       | स्वयंप्रभामनुषरणार्वमुद्यतां        | ०६५१७८।०५         |
| सौधे सुधाधवलिते मृदु                 | १७।३७।२३४       | स्वयमादवे निजमनोऽभिमतं              | <b>५</b> १६०।५५   |
| सीन्दर्गवीवननबोदय                    | ११६४।११         | स्वयमेव कि हरिपदेन बमो              | ५१७०१५६           |
| सौम्याकृतिः कस्त्वमनन्यसाम्य         | ५।९९।६०         | स्वर्गसौस्यमनुभूय स देव:            | <b>₹₹₹८</b> ₹₹    |
| सौम्याविञ्चकुरुग्रस्यकवरयो           | १५।१८९।२१५      | स्वयंदित्य तयोरासी                  | 9150140           |
| सौवर्णं सदनपरिष्छवं विवित्रं         | १४।३०।१७२       | स्वसदृशानवगम्य सर्वसस्वान्          | ११।३०११३६         |
| स्कन्धाः त्रोक्ता द्वयाधनन्तप्रदेशैः | १५१९९१७८        | स्वसौरभामोदितसर्वदिङ्मुखं           | सापशरादक          |
| श्तक्षमुरसनति कि न मूलतः             | CIYCIRE         | स्वस्तिमत्यां पुरि श्रीमान्         | शाहराक्त          |
|                                      |                 |                                     |                   |

. .

| स्वकृष्टं विनिन्यपुरन्यसमे             | 414-11/4       | विद्वारायिह गास्ति किन्निवयन्तव् | १ <b>१</b> । १९।११७ - |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|
| स्बहुद्वफरकस्थितेन निस्वं              | \$418 0 X1894  | हिसक्तता बीक्य समस्तपद्मिनी      | २१५३११९               |
| स्वास्थाती जनतां हिताय परमी            | १५।१००।१९५     | हिसम्पंपाबादिशको सुकावहा         | २१५८।२०               |
| श्वामिनं सुद्ववनिष्ठसेवकं              | 614-19-        | हिंसामृतस्तेय रिक्रमवाय          | <b>१५</b> 1५२1१८४     |
| स्वेदाईनिर्मलतनुषतिविभिवतेन            | 51111          | हिसानुसस्तेयवय्ण्यवाच            | १२१५०।१५०             |
| <b>.</b>                               |                | हिंसान्तस्तेयपरिष्रहैक           | १५।१४३।२०६            |
| हतमानुवास्थिपरिपाण्डुरितं <sup>े</sup> | 41८१14८        | हिंसादिषु स्फुटमिहैव             | १५१५५११८६             |
| हत्या बातिचतुष्टयं हलघरो               | १०१९०११३१      | हुतभुजि परितापयन्ति चण्डा        | 681601833             |
| हत्वैवं हमकम्बरं निजरिपुं              | ९!१०२।११७      | ह्तकर्मभलानुदङ्गुखेन             | १७।११४।२४६            |
| हरिकरिशयुपुण्डरीकक <b>कू</b>           | ११।१४।१३३      | हृदयतो भवता सुनिराकृतः           | १८।६६। १६२            |
| हरिणानपि वेगशालिनो                     | <b>७०१७ १७</b> | हे सेचराः खुतमिदं ननु कि         | ६।२५।६७               |
| हरेरदीचीमवसन्ननायकां                   | १०१६।११८       | हेतीनां निवहमनेकभेदिभन्तं        | १४१३३११७२             |
| हर्म्याप्रशिक्षरानद्व                  | ३१४५।२६        | हेमशालसचितासकरत्न                | १३।९।१५४              |
| हा स्वर्गविभ्रमोपेत                    | ११०४।३१        | हैमे वितीयमणिपीठतले              | १८।३२।२५५             |

# वतविधि

## सर्व १६ : वस्त्रेक ४६ : प्रष्ठ २२४

## कनकावलीं परिसमाप्य विधिवदपि रत्नमालिकास् । सिह्विलसितमुपावसदप्युरुमुक्तये तदसु मीक्तिकावलीम् ॥१६।४६॥

१. युक्तावकी

इस वतमें २५ उपवास और ९ वारणाएँ होती हैं । जनका क्रम वह है—एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, बार उपवास एक पारणा, वीच उपवास एक पारणा, बार उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक वारणा और एक उपवास एक पारणा। यह वत वौतीस विनयें पूर्ण होता है।

### २. सिहमिषकीडितपत

सिंहिनिक्कीडिकवरिक जनस्य, मध्यम और उत्कृष्टकी अपेक्षा तीन भेद हैं। जनस्यमें ६० उपवास और २० पारणाएँ होती हैं। यह वत ८० दिनमें पूर्ण होता है। मध्यममें एक सो त्रेपन उपवास और तेतीस पार-णाएँ होती हैं। यह वत एक सो छियाती दिनमें पूर्ण होता है। उत्कृष्टमें नार सो छियाती उपवास और इकसठ पारणाएँ होती हैं। इस वतमें करपना यह है कि जिस प्रकार सिंह किसी पर्वत पर क्रमसे उपर चढ़ता है और फिर क्रमसे मीचे उत्तरता है उसी प्रकार इस बतमें मुनि तपरूपी पर्वतके शिकारपर क्रमसे चढ़ता है और क्रमसे उत्तरता है। इसके उपवास और पारणाकी विधि निम्नलिखित यम्त्रींसे स्पष्ट की जाती है। नीचेकी पंक्तिसे उपवास और उपराक्षी पंक्तिसे जिसमें एकका अंक लिखा है पारणा समझना चाहिये।

व्याप सिंहनिक्कीडित वतका यन्त्र---

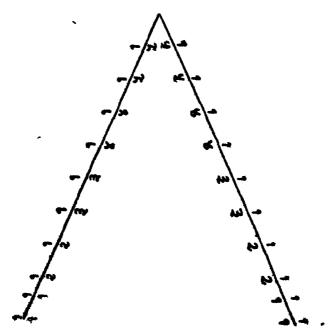

- मान्युक्त विद्धारिकातिकात व्यक्तार अन्य

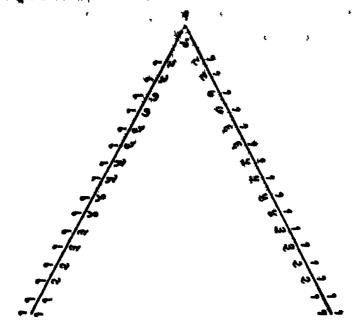

उरकृष्ट सिह्मिक्कीडिस शतका यन्त्र

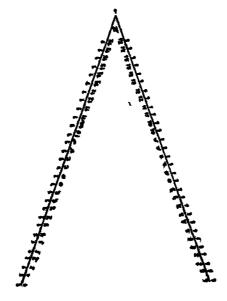

नुस्त्रामधी

एंट स्टार्ट ३० छनवास और १० पास्थाएँ होती हैं सभा ४० बिनमें पूर्व होता है। जनसासका क्रम एक सम्बर्ग है--- एक उपवास एक पारणा, वो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, नार उपवास एक पारणा, वौन उपवास एक पारणा, वौन उपवास एक पारणा, वौन उपवास एक पारणा, वो उपवास एक पारणा, वो उपवास एक पारणा ।

इस अतकी दूसरी विधि हरिवंश पुराणमें इस प्रकार बतलाई है—एक बेला एक पारणा, एक बेला एक पारणा—इस क्रमसे दस बेला दस पारणा, फिर एक उपवास एक पारणा, वो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, वार उपवास एक पारणा, इस क्रमसे सोलह उपवास तक बढ़ाना चाहिये ! फिर एक बेला एक पारणा इस क्रमसे तीस बेला तीस पारणा, फिर घोडधीके सोलह उपवास एक पारणा, पन्नाह उपवास एक पारणा इस क्रमसे एक उपवास एक पारणा तक आना चाहिये ! फिर एक बेला एक पारणाके क्रमसे बारह बेला बारह पारणाएँ । तत्पहवात् नीचेकी चार बेला और चार पारणाएँ करना चाहिये । इस प्रकार यह अत एक वर्ष, तीन माह और बाईस दिनमें पूर्ण होता है । इसमें सब मिलाकर तीन सी चौरासी उपवास और अठासी पारणाएँ होती है ।

### कतकावली

इस द्रतमें चार सी चौतीस उपवास और अठासी पारणाएँ होती है। इनका क्रम इस प्रकार है— एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा आदि। इस द्रतके उपवास और पारणाओं की संख्या निम्निलिखित यन्त्रसे समझना चाहिये। ऊपरकी पंक्तिसे उपवासों को और नीचेकी पंक्तिसें पारणाओं की संख्या लेना चाहिये—

# व्यक्तिवाचक शब्द संप्रह

श्री वर्धमानवरित्रमें आये हुए व्यक्तिवायक क्षत्र्योंका संबह तीचे दिया वा रहा है। सन्दोंके वावे दिये हुए तीन अंकीमें पहला लंक सर्गका, दूसरा श्लोक का और तीसरा पृष्ठका सूचक है। एक नामका एक ही बार संकलन किया गया है।

अकम्पन = एक विद्याधर १३७१६९ अकम्पन = एक विद्याघर योद्या राइरार्१र अग्निसित्र = गौतम और कौशिकाका पुत्र ( अग्निसह का जीव) 3197130 अग्निसह - व्यन्तमूति और गौतमीका पुत्र ३।८७।२९ अग्निभूति = श्वेतविका नगरीका एक ब्राह्मण 3164178 अच्युत = त्रिपृष्ठ 50121569 अनिरुद्ध = विश्वनन्दीका एक इतज्ञ सेवक ४।६२।४० अमिलकीति = एक मुनि **३12515**8 अमितप्रभ = एक मुनि ३।२२।२४ अमिततेज = ज्वलमजटीके पुत्र वर्ककीर्तिका पुत्र **३**५१०७१०१ अर्ककोति 🖛 ज्वलनजटीका पुत्र ५।१०५|६१ 31481888 अश्निघोष = एक वोद्धा अइन्द्रीव (हयकन्धर) = मगुरगीव और कनकमाला का पुत्र (विशासनन्दीका जीव ) 4124140 असग = वर्डमानचरित्रके कर्ता 2012041750 इन्दु = ज्वलनजटीका दूत एक विद्याघर ५।११३।६२ इन्द्रभूति = गीतम गणघर १८।५०।२५८ ईश्वर = एक विद्याधर ६।३६१६९ ईशानकल्पपति = ईशानेन्द्र १७१७५१२४० कुन्छ = नमिका पिछा, भगवान् नृवभवेवका साला ५।१०३।६० कनकचित्रा=एक देवी よのまれらまれ कानकदेवी - एक देवी Selikind? क्रमकृष्टकम् = हेमपुरके राखा क्रमकाम और कनक-१ शहदार ४६ याकाका पुत्र

कनकमाला = बसकाके राषा मगूरपीवकी स्वी 4150126 कनकमाला = हेमपुरके राजा कनकामकी स्वी १२(१७)१४५ कनकप्रभा = कनकव्यवकी स्त्री १२।२७११४७ १२।१३।१४५ कनकाभ = हेमपुर नगरका राजा कपिला = कौलेयक नगरके निवासी कौशिक बाह्यम-2517010 की स्त्री क्मलाधर = विदेहके एक तीर्थंकर **661891626** कामदेव - एक विद्याघर योदा ९१७११११२ काशी = पुरुरवा भीलकी स्त्री 4192124 कीर्ति = विशासभूतिका मंत्री X13 1130 कीर्ति = एक देवी १७।५०।२३६ कूल = कूलपुरका राजा, जिसके घर मुनिराज गर्बमान-१७११२०१२४७ का प्रथम बाहार हुवा कुष्ण = नारायण त्रिपृष्ट 415**615**4 ९।९३।११५ केशब = त्रिपृष्ठ कौशिक = कौलेयक नगरमें रहनेवाला एक बाह्मण ३।७२।२८ कौशिक = गौतम ब्राह्मणकी स्त्री क्षेमकूर = एक तीर्वंकर 5.81541564 गौतम = मन्दिरमगरका रहनेवाका एक बाह्यण \$1**5**\$1\$# गौरामी = स्वेतविकाके अग्निमृति बाह्यवकी स्वी चन्त्रशेखर ( प्रशिक्षेखर ) = एक विद्यापर केटा 41841864,

विकास्तर = एक विद्यासर

4176170

| जय = एक योका  जयाकरी = राजा प्रकापतिकी एक स्त्री ५१४९१४ जयाकरी = राजा प्रकापतिकी एक स्त्री ५१४९१४ जयाकरी = राजगृहके राजा विश्वमृतिकी रानी  ४११३१४ जिलसमु = एक राजा १३१७४१६५ ज्योसि:प्रभा = त्रिपुष्ठ और स्वयंप्रभाकी पृती १०१२९१२२ ज्यलनजटी = विजयार्थकी विजय जेवी रचनूपुरका राजा ५१०११६० तियंग्विजृत्मक सुर = एकप्रकारके वेव १७१३६१२३४ तुरक्षकण्ठ = वश्वपीव विपृष्ठ = राजा प्रजापति और मृगावतीका पृत्र (विश्वनम्यीका जीव) ५१६२१५४ विश्वाल = श्वती १७१३१२३४ विश्वाल = राजा सिकार्यकी स्त्री, प्रियकारिणीका हुसरा नाम १७१३१२३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नीला<br>नीला<br>परिष्<br>पारा<br>पारा |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| जयानती = राजा प्रकापतिकी एक स्थी ५।४९।५४ जयिनी == राजगृहके राजा विश्वभृतिकी रानी ४।१३।३४ जितसमु = एक राजा १३।७४।१६५ ज्योति:प्रभा == निष्ठ और स्वयंप्रभाकी पुत्री १०।२९।१२२ ज्वलनजटी == निक्रमार्थकी विश्वण श्रेणी रचनुपुरका राजा ५।१०१।६० तियंग्विजूम्भक सुर = एकप्रकारके वेव १७।३६।२३४ तुरङ्गकण्ठ == व्यवयीव ९।८१।११३ तुरग्वाल == अस्वयीव १।६६।७४ विश्वनम्यीका जीव ) ५।६२।५४ विश्वनम्यीका जीव ) ५।६२।५४ विश्वनम्यीका जीव ) ५।६२।५४ विश्वनम्यीका जीव ) १७३३।२३४ विश्वाला == राजा सिद्धार्थकी स्त्री, प्रियकारिणीका हुसरा नाम १७।३१।२३३ विवाकर = एक विद्यापर ६।३४।६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | परिः<br>पारा<br>•                     |
| जियानी == राजगृहके राजा विश्वभृतिकी रानी  ४।१३।३४  जितासमु = एक राजा १३।७४।१६५  ज्योति:प्रभा = निष्ठ और स्वयंप्रभाकी पुती १०।२९।१२२  ज्वलनजटी = निजयार्थकी विश्वण जेनी रचनुपुरका राजा १।१०१।६०  तियंग्विजुस्मक सुर = एकप्रकारके वेव १७।३६।२३४  तुरङ्गकण्ठ = वश्वपीव विप्ठ = राजा प्रजापति और मृगावतीका पुत्र (वश्वनण्यीका जीव) पा६२।५४  निश्चाला = राजा सिद्धार्थकी स्त्री, प्रियकारिणीका हुसरा नाम १७।३१।२३३  विवाकर = एक विद्यावर  ६१६४।६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| प्रशिवाहर प्रश्निक्ष श्री है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पारा<br>ः                             |
| प्रशिवाहर प्रश्निक्ष श्री है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                     |
| ण्योतिः प्रभा = त्रिपृष्ठ और स्वयंप्रभाकी पुत्री १०१२९१२२ रवलनवटी = विवयार्थकी विवाय श्रेणी रयनुपुरका राजा ५११०११६० तियंग्वियुम्भक सुर = एकप्रकारके देव १७१३६१२३४ तुरक्षकण्ठ = वश्वप्रीय १।८१११३३ तुरक्षकण्ठ = अश्वप्रीय ६।६६१७४ विपृष्ठ = राजा प्रकापति और भृगावतीका पुत्र (विश्वनम्यीका जीव) ५१६२१५४ विशिरा = एक देवी १७१३१२३४ विश्वाला = राजा सिद्धार्थकी स्त्री, प्रियकारिणीका दूसरा नाम १७१३११२३३ विवाकर = एक विद्याधर ६१३४१६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ਹਿਣਿ<br>ਹਿਣਿ                          |
| ण्योतिः प्रभा = त्रिपृष्ठ और स्वयंप्रभाकी पुत्री १०१२९१२२ रवलनवटी = विवयार्थकी विवाय श्रेणी रयनुपुरका राजा ५११०११६० तियंग्वियुम्भक सुर = एकप्रकारके देव १७१३६१२३४ तुरक्षकण्ठ = वश्वप्रीय १।८१११३३ तुरक्षकण्ठ = अश्वप्रीय ६।६६१७४ विपृष्ठ = राजा प्रकापति और भृगावतीका पुत्र (विश्वनम्यीका जीव) ५१६२१५४ विशिरा = एक देवी १७१३१२३४ विश्वाला = राजा सिद्धार्थकी स्त्री, प्रियकारिणीका दूसरा नाम १७१३११२३३ विवाकर = एक विद्याधर ६१३४१६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <del>ù far</del>                      |
| १०१२९१२२  ज्वलनवटी = विवयांकी विवय सेवी रवन्युरका राजा ५११०१६०  तियंग्विजूरमक सुर = एकप्रकारक देव १०१३६१२३४ तुरक्षकण्ठ = व्यवयीव ११६६१७४  विप्रवाल = अववयीव ६१६६१७४  विप्रवाल = अववयीव ११६६१७४  विप्रवाल = अववयीव ११६६१७४  विप्रवाल = व्यवा प्रवापति वीर मृगावतीका पुत्र (विवयनवीका जीव) ५१६२१५४  विश्रिरा = एक देवी १७१३१२३४  विश्राला = राजा सिद्धार्यकी स्त्री, प्रियकारिणीका दूसरा नाम १७१३१२३३  विवाकर = एक विद्यापर ६१३४१६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 116,                                  |
| राजा ५।१०१।६०  तियंग्विजूम्मक सुर = एकप्रकारके देव १७।३६।२३४ तुरङ्गकण्ठ = वश्वप्रीव ९।८१।११३ तुरम्बाल = अश्वप्रीव ६।६६।७४  विपृष्ठ = राजा प्रचापति और मृगावतीका पुत्र (वश्वनण्दीका जीव) ५।६२।५४ विशिरा = एक देवी १७।३३।२३४ विश्वाला = राजा सिद्धार्यकी स्त्री, प्रियकारिणीका दूसरा नाम १७।३१।२३३ विवाकर = एक विद्यापर ६।३४।६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पिहिर                                 |
| तियंग्विजूम्भक सुर = एकप्रकारके देव १७।३६।२३४ तुरक्षकण्ठ = वस्त्रप्रीत १।८१।११३ तुरग्वाल = अस्त्रप्रीत ६।६६।७४ तिपृष्ठ = राजा प्रजापति और मृगानतीका पुत्र (वस्त्रक्षतीका जीव) ५१६२।५४ तिशाला = एक देती १७।३३।२३४ तिशाला = राजा सिद्धार्यकी स्त्री, प्रियकारिणीका इसरा नाम १७।३१।२३३ विवाकर = एक विद्यापर ६।३४।६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *                                     |
| तुरक्षकण्ठ = बश्वप्रीव १।८१।११३ तुरगवाल = अश्वप्रीव ६।६६।७४ विपृष्ठ = राजा प्रजापति और मृगावतीका पुत्र (विश्वनम्बीका जीव) ५१६२।५४ विशिरा = एक देवी १७।३३।२३४ विश्वाला = राजा सिद्धार्यकी स्त्री, प्रियकारिणीका इसरा नाम १७।३१।२३३ विवाकर = एक विद्यापर ६।३४।६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पीतद                                  |
| तुरक्षकण्ठ = वस्त्रप्रीय १।८१।११३<br>तुरगबाल = अस्त्रप्रीय ६।६६।७४<br>तिपृष्ठ = राजा प्रकापित और मृगावतीका पुत्र<br>(विस्त्रकृष्टीका जीव) ५।६२।५४<br>त्रिशिरा = एक देवी १७।३३।२३४<br>त्रिशाला = राजा सिद्धार्यकी स्त्री, प्रियकारिणीका<br>दूसरा नाम १७।३१।२३३<br>विवाकर = एक विद्यापर ६।३४।६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पुरुषो                                |
| तुरगबाल = अस्वयीव  विपृष्ठ = राजा प्रजापति और भृगावतीका पुत्र  (विश्वनम्बीका जीव) ५१६२१५४  विश्वाल = एक देवी १७१३३१२३४ १ विश्वाल = राजा सिद्धार्थकी स्त्री, प्रियकारिणीका १६६१२३३ १ दिवाकर = एक विद्यापर ६१३४१६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पुरुर                                 |
| त्रिपृष्ठ = राजा प्रजापति और मृगावतीका पुत्र (विश्वनम्बीका जीव) ५१६२१५४ निशिरा = एक देवी १७१३२१२३४ निशासा = राजा सिद्धार्यकी स्त्री, प्रियकारिणीका इसरा नाम १७१३११२३३ विवाकर = एक विद्याधर ६१३४१६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>गुष्प</b> न्                       |
| (विश्वनम्पीका जीव) ५१६२१५४<br>निशिरा क्ष्क देवी १७१३३१२३४ १<br>निशाला क्षाजा सिद्धार्थकी स्त्री, प्रियकारिणीका १<br>दूसरा नाम १७१३११२३३ १<br>दिवाकर क्षक विद्यापर ६१३४१६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पुष्पद                                |
| नियाला = राजा सिखार्यकी स्त्री, प्रियकारिणीका<br>दूसरा नाम १७१३१।२३३ !<br>दिवाकर = एक विद्याधर ६१३४।६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| दूसरा नाम १७।३१।२३३ !<br>दिनाकर = एक विद्याधर ६।३४।६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रुपरि                                 |
| दिवाकर = एक विद्याधर ६।३४।६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रजाप                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रभाव                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रभास                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रयकृ                                |
| _ = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रयक                                 |
| धनेष = कुबेर १७।३६।२३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रयमि                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रयम्                                |
| <b>धारिणी = मरतपक्रवर्शिकी स्त्री</b> ३।६३।२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , A                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ोतिष                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | िक                                    |
| धृति = एक देवी १७।५०।२३६ व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ला 🗢                                  |
| The same of the sa | ली =                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हुबर                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>व</b> = '                          |
| नस्त्वर्धन - ब्वेतासपनानगरीके राजा १।३७।६ भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | रत -                                  |
| नवसालिका - एक विकासका देवी १७।३२।२३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| नीकरण = एक विद्यागर ६।२७।६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | स्क्रा<br>(                           |

कुण्ठ = एक विद्यावर 有!有の!など ाञ्जना = सरुकाके राजा मध्रक्**रक**ही स्त्री **६१५५१७५** ध = एक विद्यापर 2715617 ासरी = राजनृह निवासी बाम्बिस्य ब्राह्मणकी ₹1**१११**1३२ लासव = एक मुनि SIFRISA तास्रव = रावा प्रवापतिको बीक्षा देनेवाछे मुनि-राज १।५७।१२६ वासस् = त्रिपृष्ठ 301521630 ोत्तम = त्रिप्छ \$1801\$ \$X वा = मधुबनमें रहनेवाला एक भील ३।३८।२५ चूला = एक देवी \$0132152X दन्ता = स्यूणाकारनगरके भारद्वाजवाह्यणकी स्त्री ३।८०।२९ मित्र = भारद्वाज और पुष्पवन्तका पुत्र ३।८१।२९ पति = सुरमादेशके पोदनपुरका राजा ५।४५।५३ वती = हेमचुतिनगरके राजा धनञ्जयकी स्त्री 28141250 स = एक देव १०१४।११८ हूरा = नन्दनकी स्त्री 8164185 हारिणी = राजा सिद्धार्थकी पस्नी, भगवान् वर्ध-मानकी माता १७।२४।२३२ मंत्र ⇒ एक सूनि १५।१९६।२१७ मत्र = प्रीतिकर देवका बीच, धनञ्जब और प्रभावतीका पुत्र 28151846 कर = एक देव १३।८४।१६७ ज्ल **= एक मुनिराज** राइरारश ≖ एक देवी १७।५०।२१६ = एक विद्याधर 4136149 ली 🗕 भगवान् वृषभवेवका पुष 41603180 बह्ना नाम १७।१२५।२४८ 🛥 मगवान् वृषभनावका पुत्र, मरतकोत्रका प्रयक्त 3144180 जि = सार्वस्थायन और मन्त्रियाका पुत्र मन्त्रिजका बीब ) **TITUITO** 

٠,

| WEST - PLANTING OF THE                                     | 200                | विकासमृति = राजपूरि ग्रमा वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सम्बोद्धा होत   |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                            | \$104134           | PARTY TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA | 717711          |
| मामकीति असम कविके गुर                                      | Cottovies.         | विश्वनान्दी = ग्रममुहते विश्वभृति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ीर कमिनीका कु   |
| भीम - एक विकासर                                            | ें <b>६।२</b> ९।६८ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | YIENIAN         |
| मितिसागर = प्रवासितका एक मंत्री                            | MIRAICS            | विश्वभूति = राषगृहसगरका राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLEIAN         |
| मन्द्ररा = सालकायन बाह्यणकी स्वी                           | 3145144            | बिष्णुं = विष्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| मयूरकेप्ट = ( मयूरपीय ) = अलका                             | नगरीका राजा        | बुष्म = गरत क्षेत्रके प्रथम तीर्यंकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|                                                            | ५४१५४९             | वीरवरी - राजा सन्दिक्षेत्रकी स्वी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A TOTAL         |
| मरीचि - भरतचक्रवर्ती बीर घारिणी                            | का पुत्र           | शतायुष = एक मोडा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41401881        |
|                                                            | <b>ál</b> éXISÀ    | शत्रुजिल = एक बोद्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ं दुख देवर दुव  |
| महावीर = भगवान् वर्धमान                                    | १७१९८।२४४          | शाण्डिल्यादन = राजगृहनमरका ए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | क बहुद्वाण      |
| महेन्द्रकल्प = एक देव (विश्वनन्दीक                         | ा जीव )            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41866144        |
| , "                                                        | ४।९२।४५            | शाक्रियुष = निष्ठ नारायण (म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , ·-            |
| माग्ड = एक देव                                             | ्रे <b>ाश</b> ११८  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) १०।८३।१३०     |
| माहेन्द्र = माहेन्त्रस्वर्गका इन्द्र                       | १७।७६।२४०          | शिक्तिजटी = ज्वलनजटी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CIANIS          |
| मालिनिका = विकायका देवी                                    | १७।३२।२३३          | श्री = एक देवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १७।५०।२३        |
| मृगवसी = राजा प्रजापतिकी एक स्त्री                         | ,                  | श्रीघर = एक जुनिराज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रादशक्        |
| मेत्रायण = कीशिक और कपिला                                  | -                  | श्रीनाथ = चोस्रदेशकी विरस्न नगर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| वम्पतीका पु                                                | •                  | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १८।१०५।२६३      |
| रथाञ्ज्याणि = त्रिपृष्ठ बारावण                             | ११।१।१३२           | श्रीवर्षमान् = अन्तिम तीर्यकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u> </u>        |
| लक्ष्मणा = विशासमूतिकी स्त्री                              | ४।२८।३६            | श्रीविजय = त्रिपृष्ठकी रानी स्ववत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~               |
| लक्ष्मी = एक देवी                                          | १७१०।२३६           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ्र । १९।१२३<br> |
| लवणा = एक देवी                                             | १७।५०।२३६          | श्रुतपयोनिधि (श्रुतसागर) = एक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| वस्त्रदेष्ट्र = एक विद्यापर                                | <i>६१३६१६९</i>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३।२१।१५॥       |
| वफसेन = उज्जविनीका राजा                                    | १३।१३।१५५          | श्रुतसागर = एक मुनिराज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १।५४।५          |
| वचायुव = इन्द्र                                            | 41881548           | सप्तिगल=बक्ववीव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 213#iq          |
| वरसमु = एक देव                                             | र्गशिर्द           | सप्तिग्रीय = बस्वग्रीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4144144         |
| वासभी = एक देवी                                            | 601421542          | सम्पत् = असगकविको आस्यवेनेवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| बायुक्तेश = ज्वास्मवटीकी स्वी                              | पारं ०५।६१         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PFIX-1129       |
| बासुपूज्य = एक तीर्यकर                                     | PEIESISSE          | सन्मति = (बल्ब्स् तीर्घकर)<br>सन्मति = वर्बसान् स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | titi            |
| विजय = प्रजापति बीर जनावतीका                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1612/139        |
|                                                            | <b>HATER</b>       | सम्मिति = मनवान् महातीर<br>संक्रुम = एक वेद को सर्पका रूप र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>१७११।२४</b>  |
| विश्वय = एक कारकक विश्वारी गुनि                            |                    | सामकी परीक्षाके लिए बाबा ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| - N. M. P. C. P. M. P. | STERMEN            | संजय = एक बारणक्राद्विवारी सुनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 . W . M       |
| विकासकारी - विकासकृष्टि और स्थ                             |                    | Stringer of the contract of th | N. Lewis        |
|                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

| 300                                                             | वर्षमा                  | नचरितम्                                    | -                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| संभूत = एक मुनिराव                                              | \$KAIA\$                | सुशीला - उज्जीवनीके राजा नजसे              | भी स्त्री                 |
| सागरसेन = बर्मस्वामी सेठके सं                                   | षके साथ चलने            | J.                                         | <b>१३११९१५</b> ४          |
|                                                                 | ह मुनि शश्रदार५         | सुश्रुत = प्रजापतिका मन्त्री               | Paleto.                   |
| didian / - divisury                                             | ,                       | सेन = एक विद्याधर                          | અફ <b>શક્</b> ટ           |
| १७१०६१२८०<br>सालक्कायन = स्वस्तिमतिनगरीका एक बाह्यण             |                         | स्यावर = शाष्डिल्यायन और प्रारासरीका पुत्र |                           |
| eq.                                                             | ३।९५।३०                 |                                            | 31 <b>११</b> २1 <b>३२</b> |
| सिद्धार्थ = वर्धमान तीर्थंकरके पिता कुण्डग्रामके राजा           |                         | स्वयंप्रभा = ज्वालनवटीको पुत्री            | ५।१०५।६१                  |
|                                                                 | १६९१०५१७१               | हरि = त्रिपृष्ठ                            | \$166155X                 |
| सीरपाणि = विजय-बलभद्र                                           | १०।८।११९                | हरिष्वज = एकदेव (सिंहका जीव)               | ११।६४।१४१                 |
| सुतारा = अर्ककीर्तिकी पुत्री                                    | <b>१०१७०।१२८</b>        | हरिकन्घर = एक विद्याधर                     | <b>६।३३।६८</b>            |
| सुप्रतिष्ठ = एक मुनिराज                                         | १३।८२।१६७               | हरिरमश्रु = अस्वग्रीवका मंत्री             | ६।६५।७४                   |
| सुमिति = एक मृनिराज, जिनके पास राजा कनकाशने वीक्षा की १२।३२।१४८ |                         | हरिषेण = बजसेन और सुशीलाका पुत्र           |                           |
| सुवर्णकुम्भ = एक मुनिराज                                        | १२।३२।११४८<br>१०।८९।१३१ |                                            | १३।१८।१५६                 |
| सुद्रत = एक मुनिराज                                             | १२।४१।१४९               | हलायुष = बलभद्र                            | १०।८६।१३०                 |
| सूर्यप्रभदेव = एक देश, प्रियमित्रक                              | ा जीव                   | हेमरथ = कनकष्यजका पुत्र                    | १२।३६।१४८                 |
| ••                                                              | १५।१९८।२१७              | ह्री = एक देवी                             | १७।५०।२३६                 |

# मौगोलिक शब्द संघइ

भी वर्षमानवरित्रमें आये हुए मौगोलिक क्षम्योंका संग्रह नीचे विधा था रहा है। अन्योंके आने विधे हुए तीच अंकोंमें पहला अंक सर्वका, कुसरा क्लोकका और शीसरा पृथ्वका सूचक है। एक नामका एक हो बार संकलन किया गया है।

| अमरावती = इन्द्रकी नगरी                        | le tra theira     |
|------------------------------------------------|-------------------|
| अलंका = विजयार्चकी दक्षिण श्रेणी               | थशण               |
| जरम्भ = । प्रजनायका दाक्षण जना                 | _                 |
| A                                              | 4126120           |
| अवन्सी = एक देश ( आधुनिक मा                    |                   |
| •                                              | १३।१।१५३          |
| ईशान् = दूसरा सर्ग                             | शटशर९             |
| ऋजुकूला = एक नदी                               | १७।१२८।२४८        |
| कच्छा = विदेहका एक देश                         | १२।१।१४३          |
| कापिष्ठ = आठवाँ स्वर्ग                         | १२।७०।१५३         |
| कामरूप = एक देश जो आजकल                        | असाम              |
| कहलाता है                                      | ४।४९।३९           |
| कुण्डपुर = बिदेह देशका एक नगर                  | भगवान् वर्धमान-   |
| की जन्मनगरी                                    | १७७१२२८           |
| कूलपुर = विदेह देशका एक नगर,                   | जहाँके कूल राजा-  |
| के यहाँ भगवान् वर्षभानका                       | प्रथम बाहार हुवा  |
| वा                                             | १७।१२०।२४७        |
| कौलेयकपुर = एक नगर                             | ३।७२।२८           |
| जम्बूद्वीप = बाद्य हीप                         | १।७।२             |
| जुम्भक = ऋजुकूका नदीके तटपर                    | वसा हुवा ग्राम,   |
| किसके उपवनमें भगवान् वर्ध                      |                   |
| हुआ था                                         | १७।१२८।२४८        |
| पुण्डरीकिणी = जम्बूडीपके पूर्व वि              | वदेह होत्रकी एक   |
| नगरी                                           | ३।३५।२५           |
| पुष्योत्तर = प्रायत स्वर्गका एक वि             | मान               |
|                                                | **                |
| पूर्वदेश - बम्बूडीय, भरतकेत्रका प              |                   |
| पोक्तसपुर = बान्द्रीप, भरतकोषके                |                   |
| संबर                                           | 4170147           |
| प्राण्य + भौवहनी स्वर्ग                        | <b>१६</b> १६११२२६ |
| सहारतीक - प्रकाश स्वर्ग                        | वार्रस्कर         |
| रम्भ <b>र्की</b> र इस्ति का किस्ति क्षेत्र क्ष |                   |

1 }

| भारत = भरतकेत                         | ११७१२              |
|---------------------------------------|--------------------|
| भारतवास्य = भरतकोत्र                  | ४।१।३३             |
| मगध = भरतक्षेत्रका एक नगर             | X15122             |
| मथुरा = उत्तरप्रदेशकी प्रसिद्ध नसरी   | aissiaa            |
| मधुवन - पुररवा भीलके रहनेका वन        | शहटार५             |
| मन्दिर = भरतक्षेत्रका एक नगर          | \$198130           |
| महासुक्र = दशम स्वर्ष                 | ४।९२।४५            |
| महाशुक्त = एक स्वर्ग                  | १३।८३।१६७          |
| माहेन्द्र = नीया स्वर्ग               | \$14 <b>%1</b> \$* |
| रथनूपुर = भरतक्षेत्रकी दक्षिण श्रेर्च | का एक नगर          |
| •                                     | ५।१०१।६७           |
| राजगृह = भरतकोत्रका एक नगर            | वादद्वावर          |
| राजगृह = मगवदेशका एक नगर              | <b>81616</b> 9     |
| रौप्यगिरि = विजयार्थ पर्वत            | १२।२।१४३           |
| विजयार्घ = जम्बूबीप भरतक्षेत्रका एक   | नगर                |
| ~                                     | ५।१।४६             |
| विदेह = भरतक्षेत्र का एक देश ( बिहा   | र प्रान्तका एक     |
| भाग                                   | १७।१।२२७           |
| विनीता = भरतक्षेत्रकी एक नगरी ( व     | प्रयोष्या )        |
|                                       | शश्रीरद            |
| इवेतपत्रा = पूर्वदेशकी एक नगरी        | १।१४।३             |
| व्वेतविका = एक नगरी                   | ३।८६।२९            |
| सनत्कुमार = तीसरा स्वर्ग              | \$1661\$•          |
| सहस्रार स्वर्ग = बारहवी स्वर्ग १      | 412401260          |
| सिंहगिरि = भरतशेवका एक पर्वत          | 64161645           |
| मीला = विदेहनी एक नदी                 | \$ \$151\$ ¥       |
| सुरमा = भरतक्षेत्रका एक देश           | 4 । वस्य । ५१      |
| सीधर्मस्वर्ग = पहचा स्वर्ग            | \$18\$15¢          |
| स्वस्तिमती = एक नवरी                  | 1154140            |
| हेमसुति = विवेहके कण्छा वेसका एक      |                    |
| - <del>-</del>                        | देशक्षेद्र ६८      |

# पारिभाषिक शब्द संघह

सूचना—शब्दोंके आगे दिये गये तीन अक्ट्रोंमें से प्रथम अक्ट्र सर्गका, दूसरा श्लोकका और तीसरा पृष्ठका सुचक है।

- अक्ष १५।८।१७७ = स्पर्धन, रसना, घाण, पक्षु और कर्ण ये पाँच इन्द्रियां ।
- अजीव १५।५।१७६ = चेतना रुक्षणसे सहित एक तस्य ।
- अणु १५।१९।१७८ = पुर्गलक्रव्यका वित्रशास्य---सबसे छोटा बंश ।
- अदूरमञ्च २।१६।१५ = निकटमन्य---शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करनेवाला जीव ।
- अद्मुलपञ्चक १७११२४।२४७ = पञ्चाहवर्य---१ रत्नवृष्टि, २ पुञ्चवृष्टि, ३ वृष्टुमि बार्वोका बजना, ४ मन्द सुगम्ब पवनका चलना और ५ अहोदाने बहोदानंकी ज्वनि होना।
- अभर्म १५।१५।१७८ = जीव बीर पृद्वलके ठहरनेमें सहायक एक प्रथम ।
- अनन्तचतुष्टय १८।६९।२६२ = अनन्तज्ञान, अनन्त-दर्घन, अनन्त सुच और अनन्त वल ।
- अनभीष्ट निर्जरा १५।४४।१८३ = बकामनिर्जरा— धनचाहे दुःसकै कारण उपस्थित होनेपर समता-भाव रक्षनेते होनेवाली निर्जरा ।
- अनरान १५।१३१।२०२ = कारों प्रकारके आहारका स्वाग कर उपवास रक्षमा ।
- अनादिमिच्यास्त्रगद २।१५।१५ क्र अनादिकालीन मिच्यादर्शनक्यी रोग ।
- वसुभाग १५।६९।१८८ कर्मबन्यका एकमेव ।
- अनुप्रेका १५।८२।१९२ = पदार्थके स्वरूपका बार-बार चिन्तन करना। इसके अनित्यत्व आदि बारह नेव हैं।
- अन्तराय १५।२६।१८० = ज्ञान-दर्शनकी प्राप्तिमें विष्य बासना ।

- अन्तराय १५।७१।१८८ = दान, काम ेभोन, उप-भोग और नीर्यमें बाबा डालने वाला एक कर्म । अपायविचय १५।१४४।२०६ = बर्म्यव्यानका एक मेद ।
- अभव्यता १५।१३।१७८ = अभव्यपना, जिसे सम्ब-यर्वानादिके प्राप्त करनेकी योग्यता न हो ऐसा जीव अभव्य,कड्लाता है।
- अम्भोराशि-सागर ३०१७०।२८ = असंस्थात वर्षी-का एक सागर होता है। इस ग्रंथमें इसका पारा-वार, समुद्र, नर्भव तथा सागर आदि शब्दोंके द्वारा उल्लेख किया गया है।
- अलोक १५।१६।१७८ = जहाँ मात्र आकाश ही आकाश रहता है।
- अविधिज्ञान ३।५४।२८ = प्रत्यक्षज्ञानका एक मेद । अवसोदर्ग १५।१३२।२०३ मूखसे कम भोजन करना, इसके कवलचान्द्रायण आदि भेद है।
- अवर्णवाद १५।२९।१८० = ब्रूँठे दोष स्नाना । अविरत्त १५।१४३।२०६ = प्रारम्भके चार गुणस्वान-वर्ती जीव ।
- अविरति १५।६२।१८६ = इन्द्रियोंके विषय तथा पद्कायिक जीवोंकी हिसासे विरक्त नहीं होना । असद्वेच १५।२०।१८० = असातावेदनीय कर्म, जिसके उदयसे दु:सका अनुभव होता है।
- असंयत = १५।१२।१७७ = हिसाबि पौच वार्षेसे विरक्त नहीं होना ।
- आकिञ्चन्य १५।८४।१९२ = परिवर्तका स्थाय करना---एक वर्षे ।
- भाषार्ये स्वितः १५। ८७। १८३ = एक बावका-आवार्य-ने प्रक्तिः रज्ञनाः ।

साधारिक्ष्यः १५।१४०।२०६ ⇒ चर्म्यानका प्रा-श्रीकः ३ः

आन्द्रिय सुन् १६३३१३२२२ - प्रायम्बन्स शादि अन्त-इक्त सम्

साम् १५१७१११८८ = बीवको नारकी आविके वारीर-वें रोकनेवाका एक कर्म ।

आरम्भ १५।२५।१७९ = संकल्पित कार्यको करने

आर्ल्ड्याम १५।१४२।२०५ = तिर्यक्त आकृते सन्त-का कारण-एक सोटा व्यान ।

आर्जवं १५।८४।१९२ = एक धर्म-कपट नही करना । आवश्यकाहानि १५।४८।१८३ = एकमाबना-समता वन्दना आदि आवश्यक कार्योमें न्यूनता नही

आसादन १५।२६।१८० = दूसरेके द्वारा प्रकाशित हीनेवाले ज्ञानको काम और वचनसे रोकना ! आस्त्रव १५।५।१७६ = बारमाने कर्मप्रदेशोंका बाना। ईयांपथ आस्त्रव १५।२२।१७९ = कवागरहित जीवों-का बास्नव। यह ११, १२ और १३वें गुण-स्थानमे होता है।

उच्चनीत्र १५३५०।१८४ = गांत्रकर्मका एक भेद, जिससे जीव उच्च कुछमे उत्पन्त होता है। उपचाल १५१२६१७३ = किसीके प्रशस्तकानमें दूषण कमाना।

एकत्वविक्षकं १५/१४९/२०७ = श्रुवसस्यानका एक-मेर १

कृत्यकावकी १६।४६।२२४ = मुनियोंका एक तप । इसकी विकि व्यविषानके परिविष्टमें बच्दन्य है। कृत्याट १५।१६३।२१० = केविक समृद्यासका एक वैद ।

क्त्य १।६९।२८ - वीयर्गं साथि वीसङ् स्वर्गं । कत्यनवावाती १८/३९।२५५ - करपवृथींकी गॅविर ।

क्षांच्यात् १५१६०२११९६ = मीयोगतः । क्षांच्याः १५१६०२११९६ = सारमस्यानमः सम्बर्धिः करते काके कीय, मांग, माधा कीर कीरायन वरिणाम हे

क्रमायोदा १५।११।१८० = मोहनीय कर्मका 'यक मेथ, इसके १६ मेव होते हैं।

कारच्य १५१६०।१८६ = एक मोबना---चुःसी बीजों-पर करवामात्र होना ।

शान्ति १५।८४।१९२ + क्रीयके कारण जनस्थित होने-यर भी क्रोथ अस्पन्न नहीं होना ।

मणध्र १८।९०।२६६ = तीर्यंकरके समग्रसरकके प्रमुख जीता ।

गति १५।८११७७ - बीवकी सबस्या विश्वेष, इसके नरक वादि चार मेद हैं।

गन्धकुटी १८।३३।२५५ = समनसरमका बहु मध्य-भाग वहाँ विनेत्र भगवान् विराजमान होते हैं। गुप्ति १५।८२।१९२ = मन, वचन और कावका किरोब करना, इसके मनोप्ति साबि तीन भेव हैं।

मी १५।१९२।२१६ = बाबी, बिरंग ।

मीत्र १५।७१।१८८ = उच्च नीच व्यवहारमें कारण-भृत एक कर्म ।

त्रातिकर्मे १५।७६।१९० = ज्ञानावरण, वर्षणावरण, बोह्नीय बीर बन्तराम में चार कर्म ।

चक्रभृत् २१ १६।२७ = चक्रवर्ती, वो स्ट्बच्चके स्वामी होते हैं।

चतुर्यत्तप १५।१३४।२०३ = रसपरित्याच तम् । चरित्र १५।८२।१९२ = संसारवर्षक कारणेष्ठि तिवृत्ति होता । इसके सामाधिक, खेदीपस्थापना, परिदार-विश्ववि, सूक्ष्म सापराय और पद्माच्यात ये परिदार-नेष हैं ।

पारण ३।२४।२४ = बारमग्रह्यि-आकासमें पक्षणे-की शक्तिसे मुक्त मुनिराच ।

चारित्रमोह १५।३०।१८० = मोहनीम कर्यका एक

केदोपस्थापना १५।१२६।२७१ = पारिषका थ्रह सेट ।

जिनावमस्ति (प्रयचनभक्ति) १५१४७१८३ - एक नावसः । ज्ञानावृति १।७१।१८८ = ज्ञानगुणको आवृत करने वाका एक कर्म ।

तप १५/८४।१९२ = इच्छाका निरोध करना, इसके सनसन जादि १२ मेर हैं।

तरक १७।६६।२३९ = हारका मध्य मणि । तीन बज्ञान १५।११।१७७ = क्रुवति, कुश्रुत और कुश्रवधिज्ञान ।

तीन लिक्क ११।१२।१७७ = स्त्री, पुरुष सौर नपुंसक भाववंद ।

तोर्यंकृत् ३।५०।२६ = तीर्थंकर । तीर्थंकरनाम १५।४९!१८३ = नासकर्मका एक भेद । तृतीयतप १५।१३३।२०३ = वृत्ति परिसंस्थान नामक तप ।

तृतीयवेदा १५।४०।१८२ = नपुंसक वेद । स्याग १५।८०।१९२ = दान ।

त्रिदोष १५१९५।१९४ = बात, पित्त और कफ । दण्ड १५।१६।२१० = केबलिसमुद्धातका एक अंद

जिसमें आत्माके प्रदेश अघोलोकसे लेकर कर्य-लोकके अन्त तक दण्डके आकार फैलते हैं।

दिविज प्रमदा १८।३५।२५५ = कल्पवासी देवोंकी देवाङ्गनाएं ---प्रथम स्वर्गसे लेकर सोलहवें स्वर्ग तककी स्त्रियाँ।

हिष्टवृति १५।७१।१८८ = दर्शनशुणको आवृत करने बाका दर्शनावरण कर्म ।

हिष्टमोह १५।२९।१८० = वर्शनबोहनीय कर्म । द्विगुणितपंक्तिसागरोपम १५।७३।१८९ = बीस सागर प्रमाण ।

विपारिपीठ १८।४१।२५६ = सिहासन । विविधपरिप्रह २।१६।१५ = बोनों प्रकारका परि-मह—अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग ।

विषद्प्रकार तप १३|६९|१५६ = बारह प्रकारका तप---१. बनशन, २. कनोदर, ३ वृत्तिपरि-संब्धान, ४. रसपरित्याग, ५. विविश्त शब्याक्षन ६. कायक्लेबा, ७. प्रायश्चित, ८. विनय, ९. वैवाकृत्य, १०. स्वाच्याय, ११. व्युत्सर्ग बौर १२. व्यान । चर्म १५।१४।१७८ = ग्रीय भौर पृत्यककी विशेष सहायक एक अमूर्त शब्ध |

धर्म १५।८२।१९९ = बारमस्यमान, इसके उन्नाम क्षामा बादि १० भेद हैं।

नवपदार्थ १५१५।१७६ = जीव, बजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और योक्ष ये नी पदार्थ है।

नाम १५।७१।१८८ = जीवकी नारक आदि अवस्था-ओंने कारणभूत एक कर्म ।

निर्जरा १५।५।१७६ = कर्मपरमाणुओंका एक देश क्षय होना ।

निह्नुति १५।२६।१८० = किसी कारणवधा अपने ज्ञानको छिपाना ।

नीचगोत्र १५।४९।१८३ = नीच कुलमे उत्पत्तिका कारण एक कर्म (गोत्र कर्म)।

पञ्चमकल्याण १८।१०१।२६७ = निर्वाणकल्याणक-तीर्थ करके मोक्ष जानेका उत्सव ।

पञ्चलिक्य १५।११।१७७ = दान, लाभ, भोग, उप-भोग और वीर्य वे पाँच लब्बियां हैं।

पञ्चमीगति २।३४।१७ = मोक्ष ।

पराभ्युपेक्षा (माध्यस्थ्यभाव) १५।६०।१८६ = उद्देश्व मनुष्योंमें उपेक्षाका भाव।

परिग्रह १५।५२।१८४ = घनषान्यादिक वस्तुक्षोमे ममतामाव ।

परिदेवन १५।२७।१८० = करण विकाप करना । परिहारिवशुद्धिसंयम १७।१२७।२४८ = संयमका एक भेद-इस स्थमके भारक मुनिके द्वारा किसी जीवका भार नहीं होता । यह छठवें और सातवें गुणस्थानमें होता है।

परिषहजय १५१८२।१९२ = श्रुषा, तृषा आदिको समताभावसे सहन करना। इसके २२ मेद हैं।

पाप १५।५।१७६ = अशुभगाव-नी पदावाँमें एक पदार्थ।

पुष्य १५।५.११७६ = सुममान--नी पवासीमें एक पदार्थ। पुरुवक १६११,५४१,७८ = स्पर्ध, एस, वण्य बीर वर्ष-से पुनद क्यी हव्य ।

\* 11

पुंसनवर्था५ शार ३७ = निमाणी स्त्रीका एक संस्कार । पूर्वेश्वर १८१९०।२६६ = उत्पाद पूर्व कादि कीवह पूर्वो—श्रुतभेदोंके पाठी मृति ।

पुष्पक्तवित्तर्कं १५।१४९।२०७ = शुक्ल म्यानका एक भेद ।

प्रकृति १५।६९।१८८ = कर्मबन्धका एक भेद । कर्मो-की मूल प्रकृतियाँ ८ और उत्तरप्रकृतियाँ १४८ है ।

प्रक्रित ३।२४।२४ = जैनाममका एक मेद।

प्रतर १५।१६३)२१० = केवलि समृद्वातका एक भेद, इसमें आत्माके प्रदेश वातवलयको छोड़कर समस्त लोकमें फैल जाते हैं |

प्रतियातना १८।२५।२५४ = प्रतिमा—मूर्ति ।
प्रदेश १५।६९।१८८ = कर्मबन्धका एक मेव—प्रत्येक
सभय संसारी जीवके सिद्धोंके वनन्तवें भाग बौर
अभव्यराशिसे वनन्तगुर्णे कर्मपरमाणु बंधते हैं।
प्रदेश १५।१६।१७८ = बाकाशके जितने भागको
पुद्गलका एक परमाणु रोकता है, उसे प्रदेश
कहते।

प्रदोष १५।२६।१८० = मोक्षके साधनमूत तत्त्वज्ञान-का विवेचन चलनेपर कुछ न कहते हुए अन्तरङ्ग-में पैशुन्यरूप परिणाम रखना ।

प्रमाद १५।६२)१८६ = बाठ प्रकारकी शृक्षियोंने अनावर होना अववा कुचरू कत्याणकारी कार्योंने अनुस्ताह होना । इसके १५ में व हैं—४ विकवा, ४ कथाय, ५ इन्द्रिय, १ निद्रा और १ स्नेह ।

प्रमोद १५।६०।१८६ = एकभावना-गुणीवनोंको देख-कर सूर्वका अत्यक्ष होता |

प्रायिष्याप १११६ क्षे २०४ - समे हुए दोवोंका निरा-करण करणा, इसके आकोषना, प्रतिक्रमण, रातु-भव, विवेक, व्युत्सर्थ, तप, क्षेत्र, परिश्रार भीर समस्यापन ये भी नेव हैं।

भागीपनेश १६४६३।२२६ = संन्यासम्बद्धका एक मेव

निक्षमें अपने करीरकी सङ्घल न स्थरं की कारी है और न सूक्षरेत कराई वासी है।

बन्ध १५।५।१७६ - वासमप्रवेशोंके साक कर्मपरका-मुजींका संस्केषणास्मक सम्बन्ध होना । इसके प्रकृति, स्विति, वनुषान कीर बन्ध वे जार भेद हैं।

बहुश्रुतमिक ४५।४७०१८३ = सोसह नारणसक-नावींमेंसे एक मानवा । झानी जीवोंमें सावरका भाव रखना ।

बालतप १५१४४/१८३ = पञ्चानि तपना, बूजपान करना क्षांचि अज्ञानी जनोंका तप ।

बोधि १५११०१।१९६ = सम्बन्धर्मन, सम्बन्धान और सयम्ब्यारियक्य रत्नत्रयः।

ब्रह्म चर्य १५।८४।१९२ = स्त्रीनात्रका त्यामकर आत्म स्वक्पवें स्थिर रहना ।

भव्यता १५।१३।१७८ = भव्यपना—विसे सम्यव्धर्यन, सम्यव्धान और सम्बक्षारित्र प्राप्त करनेकी योग्यता हो ऐसा जीव भव्य कहलाता है।

भाव १५।९।१७७ = आत्माके परिणाम विशेषको भाव कहते हैं। इसके पांच भेद हैं—-१ औपसमिक, २ सायिक, ३ सामोपसमिक, ४ बौदयिक और पारिणामिक।

मिति ३।५४।२७ = एक सायोपशिमककान, यह दिनाय और मनके निमित्तसे होता है। इसके अवप्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चार मूळ तवा बहु-बहुविश आदि पदार्थीको जाननेकी अपेक्षा ३३६ उत्तरसेव होते हैं।

मनुष्याचमी १७।५६।२३७ = कुवेर, यह सीर्धकरके कत्याचकोंमें प्रमुख कार्य करता है।

मात्सर्य १५१२६।१८० = किसी कारणवश देने योग्य साम मो पूनरेके किए नहीं देवा ।

मार्च १५/८४/१९२ = गानका निमन् कर विनयमान भारच करना ( उत्तम क्षमा आदि वक्ष प्रयोगि एक वर्ष )

गार्गप्रसावना १५।४८।१८३ - बीसह कारण मान-

नाशीर्वे एक माधना—मोक्समार्गकी प्रभावना करना ।

मिष्यास्य १५१६२।१८३ = अतत्त्वश्रद्धान-जीवादि सात तत्त्वींका श्रद्धान गहीं होना ।

मिष्यादर्शन १५।१२।१७७ = अतत्त्वश्रद्धाने-जीवादि सास तत्त्वोंका श्रद्धान नहीं होना ।

मेवी १५१६०।१८६ = एक भावता-कोई बीब दुःसी न रहे ऐसी भावना रक्षता।

मीस १५।५।१७६ = समस्त कर्मोंका क्षय हो जाना । मीह १५।७१।१८८ = काठ कर्मोंक्से एक कर्म, इसके निमित्तसे जीव परपदायोंमें आत्मबुद्धि करता है। अतस्वश्रद्धान और क्रोयादि कथाय उत्पन्न करना इसका कार्य है।

मौनितकावली १६।४६।२२४ = मुनियोंका एक तप। इसके विधि वृत्तविधानके परिशिष्टमें देखें।

यथास्यात १५।१२९।२२० = चारित्रका एक भेद । यह चारित्रमोहनीयकर्मके उपशम और क्षयोप-शमसे प्रकट होता है । उपशमसे होनेवाला ११वें गुणस्थानमें और क्षयसे होनेवाला बारहवें आदि गुणस्थानोंमें होता है ।

योगवंक्रभूय १५।४५।१८३ = मन-वचन-कायरूप योगों-की कुटिलता, यह अवुभ नामकर्मके बण्यका कारण है।

रित्यवाय १५।५२।१८४ = मैधुन, इसके त्यागसे ही ब्रह्मवर्यवत होता है।

रत्नत्रय १।२।१ = सम्यन्दर्शन, सम्यन्द्रान और सम्यक्-सुरित्र ।

रत्नमालिका १६।४६।२२४ = मुनियोंका एक तप। इसे रत्नावकी भी कहते हैं। इसकी विधि, इत-विधानके परिकिटमें वेखें।

रीद्रध्यान १५:१४३।२०६ = नरकायुके बन्धके कारक एक खोटा ध्यान । इसके हिंसानव्यी, मृवानव्यी, चौर्यानव्यी और वरिवहानव्यी में चार भेष हैं।

केम्याबद्क १५।१२।१७७ - इवायते अनुरन्धित योगोंकी प्रवृति केम्या कह्याती है। इसके हुन्स, मीस, कापोत, पीत, यद्य भीद मुक्त से का नेद हैं 1

लोक १५।१६।१७८ = बाह्यं तक जीवावि सह अन्यों-का सञ्चान रहता है वह आकाशकोक कहलाता है। यह १४ राजू ऊँचा, उत्तर-वित्तवमें ७ राजू विस्तृत तथा पूर्वपश्चिममें ७ राजू, १ राजू, ५ राजू और १ राजू चौड़ा है। इसका क्षेत्रफळ ३४३ राजू होता है। एक राजू असंब्यास योजनींका होता है।

लोकपूरण १५।१६३।२१० = केबलिसमृद्धातका एक मेद । इस समृद्धातमें वात्माके प्रदेश समस्त लोकसें न्याप्त हो जाते हैं।

लोकान्तिकासर ३।६५।२८ = बहास्वर्गके अन्तर्में रहनेवाले विशिष्ट वेव । ये देव बहाचारी रहते हैं, दादकांगके पाठी होते हैं, संसारसे विरक्त रहते हैं, एक भवावतारी होते हैं तथा तीर्षंकरोंके मात्र तपःकल्याणक में आते हैं।

वनसुर १८।३५।२५५ = ब्यन्तरदेव, इनके किन्नर, किपुरुव, महोरग, गम्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिकाच ये बाठ भेद होते हैं।

वन्यामर १८।३७।२५६ = व्यन्तरदेव, इनके किन्तर, किंपुरव, महोरव, गण्यर्व, वक्ष, राक्षस, मूत और विशाच ये आठ भेद होते हैं।

वर्तना १५।१७।१७८ = पदार्थीमें प्रत्येक समय होने-वाला पद्गुणी हानिवृद्धिकप परिणमन । यह निश्चय कालहब्यका कार्य है ।

वितर्क १५।१५३।२०८ = श्रुत—हादशाङ्ग सम्बन्धी शास्त्र ।

विनयाचिकस्य १५।४६।१८३ = सोळह कारण माव-नाओंने एक भावना—विनयस्य प्रवृत्ति करना।

विपाकविषय १५।१४।२०६ = धर्माच्यानका एक भेद इसमें कर्मोकी मूळ तथा उत्तर प्रकृतियोंके कवका विषार किया जाता है।

विविवस्त्राव्यासन् १५।१३५।२०३ = १२ सपौर्वे एक तप । एकान्सरवागर्वे श्रयत-वासन करना १ ः क्षिणांच (५)१५२१२०८ च वर्ष माञ्चन और बोर्गोर्वे ... सेक्षांच्य-परिवर्षन होना ।

वेदा १५१७२११८८ - युक्त और तुःसका सनुभव करानेकाका एक कर्म, इसके सहेदा और असडेवा यह हो मेद हैं।

वैयावृत्ति १५।४७।१८३ = सोसह कारण भावनाओं-मेंसे एक भावना । आचार्य उपाध्याय बादि दश भकारके मुनियोंकी तेवा करना वैयावृत्ति या नैयाकृत्य है !

व्यूपरसिक्रयानिवर्ति १५।१५१।२०८ = बुक्कव्यान-का एक भेदं। यह भेदं चौदहर्वे भुशस्यानमें होता है।

प्रत १।६७।१२ = अभिप्रायपूर्वक हिंसावि पापीके त्यागको वत कहते हैं। ये अणुव त और महावत के मेदसे दो प्रकारके हैं। दोलोंके अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और परिप्रह परिमाण तथा परिग्रहत्याकके सामसे पाँच-पाँच भेव है।

शक्तिसस्सपस्या १५।४६।१८३ = सीलह कारण भावनाओं में एक भावनाशक्तिके अनुसार तथ-श्वरण करना ।

शक्तितस्त्याग १५।४६।१८३ = सोळह कारणभाव-नाजींमें एक भावना---काक्तिके अनुसार दान देना।

शिक्षक १८।९१।२६६ = उपाध्याय-- पढ़ानेवाले सामु ।

श्रीलवतेष्वव्यभिषारचर्या (शीलवतेष्वनित्वार) १५१४६१९८३ = सीलवृ कारण भावनाओंमें एक मावना । शील और बतोंनें सतिवार-दोव नहीं कराना ।

युक्छभ्यान १५/१४८/२०७ = एक सम्य कोटिका म्यान, वह सुनियोंके ही होता है। यह वी सब्दम सुनारकाति केकर उपरित्रमणुक्तवासवर्धी मुनिबों के। इसके गुक्तरविद्यके, एकरविद्यके, सुक्त-किमहाविद्यादि बीर व्यूपरव्योक्तवानिवर्धि वे कार केंस्र है। व्यक्ति १९१८४११९२ के वस्त विभिन्न एक वर्ष, स्रोक्त का स्थान करना ।

भूत ३१५४। १७ = महिकानके बाद होनेनाका एक विकास जान । यह सक्षापारमक और जनस-रात्मकके नेवते दी प्रकारका है। बहारात्मक भूतनान हादवापुनों विस्तृत है।

श्रुतवारसस्य १५।४७।१८३ = शोसह कारण भार-नाबीमें एक भाषना ---सहसमी मनोने सोनिक स्नेह रसना ।

षट्कर्म ३:५५।२७ = वसि, सवी, क्रवि, सिस्प, त्राणिक्य और विश्वा (शायन वादन नर्त्तकका ) ये छः कर्म हैं। इनसे कर्नभूमिकें मनुष्योंकी वा-जीविका चकती है।

यड्वर्ग ४।२४।३६ = काम, क्रोम, स्रोम, मोह, मब जीर मारसर्ग ये कह यब्वर्ग कहसाते हैं।

वस्त्रतप १५।१३६।२०४ = कठवा वय-न्यवस्त्रेया, काळावमावियोव वारच करना ।

वस्ठोपमास = १७।१२८।२४८ वेसा--वी दिनका जनवास ।

सत्ततं ज्ञानोपयोग(जनीका ज्ञानोपयोग)१५।४६।१८६ = सोसह काश्य भावनाओंमें एक भावना— निरुत्तर ज्ञानमम जययोग रज्ञना ।

सद्हिष्टसुषा २।१५३१५ = सम्यग्वर्शनकवी अधृत । सद्देश १५।२८।१८० = वेदतीय कर्मका एक मेद, इस्कै उदयमें सुकका अनुभव होता है ।

सिन्नपातीक्कव (साम्निपातिक साब)१५११३।१७८ = जीपशमिकाविमार्वीके सम्बन्धते होनेवाका आब ।

समनसरण १८।१।२४९ = वीर्यकरकी वर्षसमा ( समारमम १९।२५।१७९ = वंकल्पिक कार्यकी सामग्री एकवित करना ।

सॅमिति १५।८२।१९२ - प्रमावरहित प्रकृति, इसके देवी, सावा, एयया, श्वाबान निवोद्दव और ज्यू-रहते अथवा प्रसिन्धापना ने परित्र मेव हैं।

समृद्धार १५।१६२।२१० -- मृत स्टीवकी व क्रोक् कर कारकावेचीका साहर केवल । प्रकि साहा- रकः, वैकिरिकः, तैजसः, चेवना, कवाय, मारणा-नितक जीर कोकपूरण वे शांत सेव हैं।

सम्बद्धः १।६७)१२ = सम्यन्धर्मन, जीव-अजीव-शास्त्रय-वश्य-संवर-निर्जरा सौर मोश इन सात तस्त्रों सम्रता पुच्य-पाप महित नौ पदार्थोंका यथार्थं श्रद्धान करना ।

संघ १५।२९।१८० = ऋषि मृनि यति और अनगार इन चार प्रकारके मुनियोंका समृह ।

संयतासंयत १५।१४३।२०६ = पञ्चम गुणस्थान वर्ती आवक, यह पौच पापोंका एकदेशस्थाय करना है।

संयमासंयम १५।४४।१८३ = हिसादि पाँच पापोंका एकदेशत्यांग करना जैसे त्रसहिंसाका त्याग करना परन्तु स्थावर हिंसाका त्याग नही करना आदि ।

संरम्भ १५।२५।१७९ = किसी कार्यके करनेका संकल्प करना।

संवर १५।५।१७६ = आस्रव---नवीन कर्मीका आग-मन वक जाना यह संवर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिवह्नकम और चारित्रसे होता है।

संवेगता १५।४७।१८३ - सोलह कारण मावनाओंमे एक भावना-संगारसे भयगीत रहना।

संस्थिति विचय (संस्थान विचय)१५।१४४।२०६ च धर्माच्यानका एक भेर इसमें लोकके बाकारका विचार किया जाता है।

सांपरायिकवास्त्रव १५।२२।१७९ = क्षायसहित

चीमॉका बालव । यह पहरेती चरावें गुवस्थान तक होता है।

स्कृत्य १५।१९।१७८ = वो या इससे अधिक वरमा-णुओंके संगसे निर्मित पुद्गलग्रन्थकी पर्याय ।

स्थपुटोर्बरा १५।११३।१९८ = ऊँची नीची कमीन, शब्या परिषद्द सहन करनेके छिए मृति ऐसी अमीनमें शयन करते हैं।

स्थिति १५।६९।१८८ = कर्मबन्धका एक मेव । इस बन्धमें कवायभावोंके अनुसार ज्ञानावरणावि कर्मोंकी स्थिति बँघती है।

साधु समाधि १५।४७।१८३ = सोलह कारणमाव-नाओंमें एक भावना—मुनियोंका उपसर्ग दूरकर उन्हें निराकुल बनाना।

सामाधिक १५।१२५।२०१ = वारित्रका एक भेद, समस्तपापीका त्याग करना।

सिंहविस्रसित (सिंहनिष्क्रीडित) १६।४६।२२४ = मुनियोंका एक तप । इसकी विशेष विधि व्रत-विधान परिशिष्टसे जानना चाहिये |

सुप्रतिष्ठकनिभ १५।९९।१९५ = उत्तम भोदराके समान अर्थात् बीचमे पतला और नोचे तथा कपर विस्तृत ।

सूक्ष्मिकयाप्रतिपाति १५।१५०।२०७ = शुक्लप्यान-का एक भेद । यह तेरहवें गुणस्थानके अन्तमे होता है।

सूक्ष्मसाम्पराय १५।१२८।२०२ = चारित्रका एक भेद । यह दशमगुणस्थानमे होता है।

हरिद्व्यक्षस्थ १८।३२।२५५ = पूर्व, पिष्वम, उत्तर, दक्षिण इन चार दिशाओं तथा ऐशान, आग्नेय, नैऋस्य और वायव्य इन चार विदिशाओं में स्थित ।

हरिसणि १८।२७।२५४ = इन्द्रनीलमणि ।

# कतियय विशिष्ट साहित्यक शब्द

सूचना---पार्क्षके वाने दिये गये तीन अंकोंभेरी प्रथम अंक सर्गमा, दूसरा क्लेक्का सीव तीक्षरा पुष्टका सूचक है।

| and a fact of a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| अमुस्रीन = पृत्रिवीयें लीन नहीं वर्णात् आकाशमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अध्वत्तर = सम्बर । । । । । । । ।               |
| रिवंत, नीव मुखर्ने उत्पन्न १५।१६।४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अववग्रक = बोइम्बर स्वार                        |
| अक्रुष्टपच्य = अनामास उत्पन्त होनेवाला बन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | श्रमधारा = सूनकी नारा १५३३१०७                  |
| राडोर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अवस्थान्त = चुन्वक १२११४७                      |
| अक्ष = इन्त्रियां १४।४८।१७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अञ्चरितुर्गं = शत्रुके दुर्गके संमुख ३।७५।४९   |
| अत्युन्नल = बहुत के चे, अत्यन्त देवार १७।११।३६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अश्विमोर्गाद = बचके संमान भवकर                 |
| अतिंदुर्मु स = बत्यन्त तेव ११७९।८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सन्द करनेवाका ६१२४१३७                          |
| अध्वगचूतग = मार्गस्वित आश्रवृक्ष पर बैठा हुमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | जरातिकमलालया = शतुकोंकी कक्ष्मी भाष्यापुर      |
| रा६१।२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अरविन्द्रवान्यव = सूर्व २।२४।१६                |
| अनवग्रह = वयकि प्रतिबन्धसे रहित १।९।२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | असुकारतर = बल्पन्त कठिन १६।४५।२२४              |
| अनात्मनीन = बाल्मके लिए बहितकारी ६।५८।७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | असितविलमुजं = काले कीए ११।१६।१३४               |
| अनुराय = पश्चात्ताप ८१९।९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अहीलवंपु = सेवनागका सरीर सामुख्य सहीर          |
| अन्तरेण (अञ्चय ) = बिना २।१९।१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७१५।२३०                                       |
| अन्यपूष्ट = कोयस ३१२६।३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                              |
| अपराब्द = सोटेशब्द १।६।२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अब्दार्थ = बार १५१६११५६                        |
| अपवर्ग = मोक्ष ११।४५।१३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | आच्ची = शरीरसम्बन्धी १११६३१५                   |
| अधाच्य = बिचन दिवामें स्थित ' ११७१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आलण्डलचार = इन्त्रवनुष् ११३०१५                 |
| अभिरूपा = नाम २।४४।१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आजिवरा = गुढको मूमि ९१७७११३                    |
| अभिषञ्च = दुःख ११।३०।१३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | आजिर्क् = गुढका मैराम ११२५।१०५                 |
| अभ्र क्य = सरमयुम्बी, अत्यन्त क्वें १२१३११४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | आजिसीपड = रणमें सूर १।६९।११२                   |
| <b>अमीन्टवा</b> ह = सनवाहे चोडे २१६८।२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आत्यन्तिकी = अन्तर्राहत-अविनाची १।१।१          |
| श्रान्द = वर्षण ८।३६१९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आदित्सा = प्रहण करनेकी इच्छा १७।६७१२३ <b>३</b> |
| श्रंबद = वर्ष १३।८१।१६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आयतिनतः = भविष्यमें नतः होमेवाके अवश्री        |
| अमृतर्हिम = चन्त्रमा १७।८७।२४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वाधि = मानसिक पीड़ा ११३५२१२३५                  |
| वसीयमुसी = त्रिपृष्ठ मारायमकी शन्तिका नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सामुक्त = पृत टाट्साई <del>।</del> १           |
| হারভাই-ই                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | धारमधान = निट्टीका कच्चा वर्तन । अद्यक्तकर     |
| वर्रविन्वलया = कमी ११९ भ१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | क्षायस = कोइनिर्मित ग्वार्च ४)२५/८७            |
| अयपित्रयं = वत्रकृति, वाच्य-वर्वकी हुति होर्रार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आवा = विवाद , स्वीरव १७१५ से १५४७              |
| अववाह - हन्दे अक्टार्टर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्वासार्थी = बारावपूर्वी १५१२ स्थाप            |
| वक्रोका - वन्यान् (१८१०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हुन - सूर्य देशार भरति ।                       |
| and the state of t | فري ويوير ويطاوها                              |

| इरमाद - वजा                           | ९।७६।११२           | केसरिद्विष = त्रिषृष्ठनारायण                   | 831\$13              |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| उत्तमाङ्ग = मरतक                      | शपदाष              | कोककुटुम्बिनी = चकवी                           | १।३५१६               |
| उदबसित = बर                           | ७।९६।८८            | कोमुदी = त्रिपृष्टनारायणकी गदा                 | टाट७११०२             |
| उद्गीकृत = उपरकी बोर किये हुए         | 4188186            | कीस्तुभ 🛎 त्रिपृष्ठनारायणका प्रमुखरत           | म ८।८७।१०२           |
| उपकार्या = राजागाँके उहरने योध्य बड़े |                    | क्रोधशिखिन् = क्रोधरूपी अनि                    | १६।४९।२२४            |
| उपहार = एकान्त                        | ७।१।७५             | क्रमेलक = ऊँट                                  | ७१७३१८५              |
| उपकाल्य = गांवांका समीपवर्ती प्रदेश   | १।१०।२             | क्षतज = रुघिर                                  | १४।५ दा १७५          |
| उपह्वर = एकान्त                       | १०१६०।१२७          | क्षमाधर = पर्वत, क्षमाको भारण                  |                      |
| उपस्तुता = दूष छोड़नेके लिए तत्पर     | २१७।१४             | करनेवाला पुरुष                                 | 0126150              |
| उरगारिकेतन = गरहव्यव-तिपृष्ठ न        | ारायण              | सङ्गधेनु = छुरी                                | ९।३७।१०७             |
| उष्ट्रिका = कड़ाहा                    | ११।१७।१३४          | खरतर = बस्यन्त तीक्ष्ण                         | ११।५५।१४४            |
| करजानि = विवाहित पुरुष                | १३।२८।१५८          | ख्लता = खिल्हान, दुर्जनता                      | १७।३।२२७             |
| ऐन्द्री = इन्द्रकी दिशापूर्व दिशा     | १३।५४।१६२          | गणक = ज्योतिषी                                 | ५।६१।५५              |
| और्वेदिस्ती = बढ़वानल                 | ७।४३।८१            | ग्व्या = धनुषको डोरी                           | ९।२३।१०५             |
| कनकावली = एकतप                        | १६।४६।२२४          | गृहालिन्दक =                                   | १।२५।५               |
| कन्तु = कामदेव                        | १२।२६।१४७          | गो = वाणी                                      | ५१७७१५७              |
| कर्करी = भारी                         | ७१७६१८५            | घातिचतुष्टय = ज्ञानावरण, दर्शनाव               | रण,                  |
| करपत्रक = करोंत                       | ११।६८।१३४          | मोह और अन्तराय कर्म                            | १०।९०।१३१            |
| करभ = केंट                            | ७।९६।८८            | चनास्त्रपञ्क = अत्यधिक रुधिरकी कीच             | हि ९।२४।१०५          |
| कलकण्ठ = सुरीले कण्ठवाले              | ३।२४।२४            | चक्रीवत् = गथा                                 | ९।१।१०२              |
| कलमामोद = धानकी सुगन्ध                | ३।२ २३             | चतस्रोनरेन्द्रविद्याः = १ आन्वीक्षिकी          |                      |
| कलानिधि = कलानोंका भाण्डार            | ५।२१।५०            | ३ वार्ता और ४ दण्डनीति ये च                    |                      |
| कादलपत्रनीला = केलाके पत्तींके स      |                    | •                                              | १२।२१।१४६            |
| नील-हरित वर्ण                         | 818613             | याम्बरमाग्रह्मय - ब्राह्मयो गित्रह             |                      |
| काल = चक्रवर्तीकी एकनिधि              | १४।२५।१७१          | चन्दनस्थासकवत् = चन्दनके मित्रक                |                      |
| कार्त्तीन्तक = निमित्तज्ञानी          | ५।११३।६२           |                                                | १२।३५।१४८            |
| कुम्म = हाथीका गण्डस्यल               | ९।१४।१०४           | चमूरू = ब्याध                                  | <b>इ</b> हाथा ह      |
| कुमुदाकरप्रिय = चन्द्रमा              | २।५८।२०            | चारुकुज ≈ सुन्दर वृक्ष                         | ५।३६।५२              |
| कुरुभूमिकल्प = देवकुर, उत्तरकुर ना    | मक                 | जयकदलिका = विजयपताका<br>जयगोमिनी = विजयलक्ष्मी | ११६८।१२              |
| सलम भोगभूमिके समान                    | 64161683           | जनान्त = देश                                   | 41444                |
| कुलिशघर = बज्रवर—इन्द्र               | ९।९२।११५           | जनान्त - ६४।<br>जलघरपदवी = मेघमार्ग-श्राकाश    | १३ १ १५३<br>*******  |
| कुल्या = नहर                          | राष्ट्रार          | जिगीया = बीतने की इच्छा                        | ११ <b>।५१।१</b> ३९   |
| कुसुमोद्गम = वसन्तऋतु                 | 4147148            | त्तटपविस्तिकता = किनारे की वज्रमय              | •शह हा भू<br>स्रोत्स |
| कृतान्त = धमराज-मृत्यु                | २।१५।१५            | प्रदर्भावायकता च क्यार का देखीन                | 4*                   |
| केसर = वकुलवृक्ष                      | २१५१।१५            |                                                | ११।१२।१३३            |
| केसर = सिंहकी वर्षनके बाल             | \$1\$ <b>£1</b> 58 | तनीयसी = बन्यन्त वस्प                          | \$ \$ 12 4 1 \$ 3 4  |
|                                       |                    |                                                |                      |

| r                                  | •                                        | •                                      |                            |
|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| तंतुम = काम                        | Charison                                 | युमणि - सूर्यं                         | \$19 <del>14</del> \$      |
| तमूनपाय् = व्यान                   | ₹ <b>₽</b> \$₹ <b>\$</b> ₹ <b>\$</b> ₽\$ | द्विषयमुकूर्त = गरंह मुद्रर्ग          | 1410×114                   |
| स्पनीय = स्वयं                     | માત્રકાત ફ                               | दिसमुद्रायु: = वो सम्परकी बायुवास      | PFIFYIF                    |
| तार्यकत = वाराओं से व्याप्त        | श्वराद                                   | दोषा,दोष - रामि, दुर्नुन               | HIBBING                    |
| शाकुक = मायक                       | C13\$153                                 | दोःस्य्य = दुःस                        | १५।१।१७६                   |
| तास्त्रपुरतः = पश्चा               | <b>०४५।७७१३</b>                          | घरणी = पृथियी                          | ६१५१६४                     |
| तुम्ब = बकका वह भाग विसके          | माध्य                                    | भरणीधनाथ = विजयार्षपर्वतका             | वामी                       |
| मर रहते हैं                        | 619613                                   | व्यक्तमञ्ज्ञी विद्यापर                 | ६।५।६४                     |
| तुहिनाचल = हिमान्य                 | 4138142                                  | नन्दक = त्रिषुष्ठ नारावणको तस्त्रवार   |                            |
| त्रिगुप्ति = मनोगुप्ति, बचनगुप्ति, | नयगुण्यि                                 |                                        | ८०८७।६०२                   |
|                                    | ११।३०।१६६                                | नभस्यवारिद = भाइमासका भेष              | १६१४७१२२४                  |
| त्रिमार्ग = संगीत के तीन मार्ग     |                                          | नभःस्पृश् = विद्याचर                   | ८।२२।९२                    |
| मध्य और विलम्बित                   | १७१४१२३०                                 | नराधिराट् = मुकुटबढ राजा               | \$\$15\$1\$@\$             |
| त्रिशल्य = माया,मिच्यात्व और निः   | रान ये तीन शस्य                          | नवपरितासूर—नवीन सफेद बाल               |                            |
|                                    | 3124183                                  | नाक = स्वर्ग                           | १२।१।१५३                   |
| त्वक्सारगुल्म = बांसकी झाड़ियाँ    |                                          | नाग = हस्ती                            | वाश्वर                     |
| दक्षिणमात्तरिष्ट्या = मनयसमीर-     | ९।२९।१०६                                 | नागलता = पानकी वेल                     | १७४।२२८                    |
| त्राक्षकार्याता रहता च मकम्यामा रव | ाराणका पायु<br><b>२१४७</b> १९            | निकार = पराभव                          | 4186186                    |
|                                    | राडणाइड                                  | निगम = नगर                             | शशशा                       |
| दण्ड = दण्ड, जुर्माना              | ५।१४।४८                                  | निर्वृत्त = मुक्त जीव                  | १५।६।१७६                   |
| दवनिभ = दावानलके समान              | ११।५६।१४०                                | निशीय = वर्षरात्रि                     | 615216                     |
| दशा = वसी                          | ७।२९।७९                                  | निष्ठितजीव = जिसका जीवन समाप्त         | । हो नया है                |
| दस्युवृन्द = डांकुओंका दल          | ३।३७।२५                                  |                                        | 9188170                    |
| दिविज = देव                        | ३।७६।२९                                  | पङ्कु = कीवड                           | १७।३।२२७                   |
| दिवौकस् = देव                      | १।८।२                                    | पक्षान्वित = पङ्खांसे सहित, सहायकाँ    | से सहित                    |
| दुस्तिखञ्जन = पापरूपी की वड़       | १११७।१४१                                 |                                        | ६।६२।७३                    |
| दुरन्त = जिसका अन्त-परिणाम दुः     | स्रवायक है                               | पञ्चगुरु = वञ्चपरमेक्टी-अरहन्त,        | सिंड,                      |
| •                                  | ११।३६।१३७                                | वाचार्य, उपाध्याय और साधु              | SESIFFISS                  |
| हुनीमक = वर्श-बवासीरकी बीमार्र     | ो ७१४५।८१                                | पञ्चता = मृत्यु                        | \$14.A1 <b>#</b> +         |
| दुष्टिमोह = दर्शनमोहनीय (मोहक      | बिहा एकभेड)                              |                                        | \$34+1C=                   |
|                                    | ११।व४।१३५                                | पतदीशकाहिनीप्रमुख = गरडवाहिनी          | बादि 🕝                     |
| द्विष = ब्राह्मण                   | ३।१११।३२                                 | विश्वाएँ जिनमें प्रमुख हैं             | · 0144164                  |
| द्विज = दांत                       | *17814                                   | पदा = चक्कवर्तिकी एक निधि              | \$ \$ 1291 <b>\$ \$</b> \$ |
| दिबिह् = सीप                       | 40512412                                 | पद्माप्रियं = पद्म-श्वयक्तींका अप्रिय- | बरोबी,                     |
| हिपारि = सिंह                      | 6615 <b>2863</b> 4                       | प्या-सवसीका प्रिय                      | 4124140                    |
| क्रिरेफ - अगर                      | स्थाप्तरस्य                              | प्योक्षर = भेष                         | exit files                 |
|                                    |                                          |                                        |                            |

| 767                                           | *****            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| पनीयर = स्तन, सेप                             | 414140           | फल्नुसाय = निःसारता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>114411</b> *                 |
| पॅरिमेशा = परि                                | <b>७०१</b> ई ३१७ | बुद्धियुविष = बुद्धिहीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4717813                         |
| प्यन = तीनवातवस्य-धनोवविवातवस्य,              |                  | अञ्च = पराजय, बाक्नेंका चुंचुरालापन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 216 ALA                         |
| वनवातवस्त्र बीर तनुवातवस्य                    | ७।१२।७७          | भूति = संपत्ति, भस्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | chella                          |
| पाञ्चकस्य = विवृद्धमारामक्का सञ्ज             | ८१८७।१०२         | मूरिदक्षिण = अत्यन्त उदार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | व।रायप                          |
| पाण्यु = गणनतींकी एक निवि                     | १४।२५।१७१        | मधुप = भगर, मध्यपायी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७।३।२२७                        |
| पाद = बरम, किरव                               | ५।२६।५०          | मनसिशम = कामदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १।६६३१२                         |
| पाशिन् = वस्य                                 | १३१४३।१६०        | महाकाल ( भूरिकाल ) = चक्रवरींव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | भि                              |
| पिक्सर = वजनतीकी एक निवि                      | १४।२५।१७१        | एक निष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४।२५।१७१                       |
| पीतवासस् = त्रिपृष्ठमारायण                    | १०।८४।१३०        | माणव = चक्रवर्तीकी एक निधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १४१२५।१७१                       |
| पुरुहृतभूति = इन्द्रके समान विभूतिसे          |                  | मालूर = बिल्बफल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4186188                         |
| ~ n ~                                         | १।३७।६           | मित्र = सूर्य, सुद्द्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३।४०।१५९                       |
| पुरुष्का = पुण्ड                              | १३।२।१५३         | मुखच्छद = मुसका परवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ९।१२।१०४                        |
| पुलिन्द = भीक                                 | वावशास्प         | मूषा = सांचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 881881838                       |
| पुष्करं = शकाश                                | ४११८६१           | नूपा – सापा<br>मृगेन्द्रविष्टर = सिहासन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रारा१३                          |
| उ<br>पुष्पषनुष = कामदेव                       | शहटा१२           | मेषपदवी = मेषोंका मार्ग-आकाश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| पुष्पोद्शम = वसन्त                            | शहराइ            | मौक्तिकावली = तपका एक भेद •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| पूर्व = भौरासी लाख वर्षोका एक                 |                  | रत्नमालिका = तपका एक भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६।४६।२२४                       |
| वौर शैरासी लाख पूर्वाञ्चोंका एक पूर्व होता है |                  | रथाञ्ज-पाणि = चक्रपाणित्रिपृष्ठन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| <b>4</b>                                      | १४।३९।१७३        | CHA WAY TO THE PARTY OF THE PAR | <br>१०११।१३२                    |
| पृथुक = बच्चे                                 | ७।३।७६           | राजक = राजसमूह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | राइटार१                         |
| प्रह्मोलित = हिशाया हुवा                      | शप्राप           | राजहंस = जिसकी चोंच और चर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| प्रिष = बक्रवारा                              | ८१५८।९७          | होते हैं ऐसा हंस, श्रेष्ठ राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६।६२ <b>।७</b> ३                |
| प्रताप = तेज                                  | १।३४।६८          | रोहिणी = एक विद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| प्रभंकरी = एक विद्या                          | ७।५७।८३          | लतालय = निकुञ्जलतागृह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$31 <b>4</b> \$15              |
| प्रमादमवागस् = प्रमादसे होनेवाके              |                  | वज्रभूषितकर = हीरासे सुशोभित ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १२१३०११४ <b>५</b><br>स्टास्त्रा |
|                                               | १४।१३७।२०४       | पुरुष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ्रवारमः<br>१३।१३।१५५            |
| प्रायोपवेषा = एकसंन्यासमरण                    | १६।६३।२२६        | वजसार = वजके समाव सुदृद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १३।१३।१५५                       |
| प्राक्तेयसील = हिमालय पर्वत                   | 4120140          | वदान्य = उदार—दानशीस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71X117                          |
| प्रषठ = कोष्ठ                                 | ७।७२।८५          | वरवारकामिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9190016                         |
| प्रसाधन = बलंकरण                              | १०१८८।१३१        | वसुवृष्टि = भनवृष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$14+18\$                       |
| त्रियञानि = विसे स्त्री सरपन्त प्रिय          | है ऐसा पुरुष     | वायुवरमंत् = आकाश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>७</b> ।८८१८६                 |
|                                               | श्वश्वद          | वाराजुना = वेश्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | राष्ट्र<br>१४८१                 |
| प्रयास् = अस्यन्त प्रिय                       | ६११०१६५          | वास्त्री = परिचन विद्या, महिरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १३।३५।१५८                       |
| पाल = बायकी सती-:सद्याग                       | Se \$18815       | वालिव = पूँछ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 444444<br>4444                  |
| <u> =                                   </u>  | 7 1              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 . 7 . 2 . 4                   |

| मारम = धर्मव्यं प                                | * #44.###\             | विश्वित् = अपूर                         | · 名籍支持申求                 |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| विकृत्य = कृत्य साथि शह बोखेंते व                | •                      | तिविद्युक्त - सप्रीका समूह              | र जा साम्यय              |
| রিক্টার্থ = ব্যাহ্য                              | 111717                 | शिरोपि = बीसा                           | 有技术物学                    |
| विचिक्तिसः = म्हानि                              | 121451145              | सुद्धलेखः = सुम्रहेश्यानाकाः ( क्य      | करें स्टेंबरे संस-       |
| विजना + एकविद्या                                 | 19461C#                | रश्चित बीवज्रवृत्तिको लेखा क            |                          |
| विषयामुक = विषयवसम्बद्धाः स्रोटा                 | <b>का</b> ई            |                                         | KEIANIĘŻĄ.               |
| त्रिपुष्ठ गारायण                                 | ७१५९१८३                | श्रुतदेवता = सरस्वती                    | 414+148                  |
| विडालशावक = बिलावका बच्चा                        | CIYFIFY                | भुति = काम                              | \$\$1 <b>\$\$1</b> \$\$¥ |
| विषुरवर्जित = भाषरहित, वु.सरहित                  | १२१७०११५३              | स्वतं भागः = चन्यवा                     | 231501253                |
| विनिवेशित = रसे हुए                              | ६११७१६६                | षड्वर्ग = काब, क्रोब, छोत्र, मोह        |                          |
| विपक्षिता = प्रह्मोंका सभाव, विरु                | द पक्षका               | इन छह बन्तरक शत्रुवींका स               |                          |
| प्रहुण                                           | १•।२२।१२१              | वहाहत = छहते वृषित                      | ५।३०१५१                  |
| विबुध ==देव                                      | १११७०।१४२              | षष्ठ = बेला तप-वी दिनका उपवास           | १ १७।११५।२४६             |
| विसङ्ग = मिध्यामविशान                            | 48161623               | सकलकलाघर = समस्त करू                    | ावों <b>चतुराईयों</b> की |
| विरोध = विद्वेष, वि-पक्षियोका रोका               |                        | <b>घारण करनेवाला, सोलह</b> कळाओंसे सहित |                          |
|                                                  | 4188188                |                                         | 2717125                  |
|                                                  | ६११०।६५                | सङ्ग = परिग्रह                          | ११ <b>१३५</b> ११३७       |
| विश्वजनीनवृत्ति = सर्वहितकारीवृत्तिते सहित       |                        | सदम्बर = उत्तमकस्य, निर्मल बाक          |                          |
| CC                                               | ३१७४१                  | सदर्शन = सम्यव्यांन                     | १२।४९।१४९                |
|                                                  | ११६३।११                | सद्वृक्त = स्वाचारी, बोक्र              | 58121562                 |
| विहस्तता = विवशता, सुंबसे रहितप                  | •                      | सनाभि = सहोदर                           | १०।३७।१२४                |
| वीध्र = शुक्ल                                    | ८१७७११००               | संसिगल = अस्वतीव ( प्रतिनाराय           |                          |
| वृत्त = सन्द, चारित्र                            | <b>८४१</b> ६१।५        | संफली = दूवी                            | १३।४८।१६१                |
| वृत्तमञ्ज = चारित्रका नाच, छन्दोभ                | **                     | समय = मर्यावा, आबार                     | <b>414419</b>            |
| वृषा ( वृषन् ) = शन्त्र                          | १७।२४।२३२              | संमद = हर्ष                             | १२।१८।१४६                |
| वेगवती = एकविचा                                  | すいいかい                  | सर्पिष् = षी                            | . 014A1C+                |
| वैसरणी = नरककी एक नवी<br>वैनलेय = गरह            | \$\$!\$\$!\$\$         | सर्वरता = शक्रवर्तीकी एकनिधि            | १४।२५।१७१                |
|                                                  | oflesis                | सार्वे - सर्वहितकारी विकेश              | १५१५।१७६                 |
| व्यवाय = प्रेपुन                                 | 651401 <b>5</b> 88     | सामिपिहिस = गाषा इका हुआ                | 4188143                  |
| शह्य - चक्रवरींकी एकनिधि                         | १४।२५।१७१              | सिंहगामिनी = एकविका                     | 4313410                  |
| शयु = बचनर<br>शरदृष्टुपति = शरदृष्टतुका चन्त्रमा | ११।१४।१३३<br>११।७१।१४२ | सिंहविकसित = सिंहविक्कीडित गा           |                          |
| शास = तीवन                                       | \$4881\$+C             |                                         | १६।४६।२२४                |
| शातकुरमञ्जूरम् = स्वर्थकमा                       | FIZWIFF                | सीरपाणि = बक्रभद्र-विजय                 | fortige                  |
| सारि - पसाव                                      | 6144146                | सुदर्शनोद्धान = बम्बुद्दीप सम्बन्धी     | _                        |
| शास्त्रिया = धानुके खेल                          | \$18-18                | Gitt aid.                               | 1 STATE LAC              |
|                                                  |                        |                                         |                          |

| सुबारोक्या = वच्छे सानोंवाकी, उत्तम चक्को   | स्कीसा = विस्तृत               | 4184184                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| ् बारच करनेवाकी । ५।३५।५२                   | स्यपुटशिला = ढेंबी नीबी विकाएँ | \$\$1861\$\$¥            |
| शुक्षा == पुना १३।३०।१५९                    | हरि = विपृष्ठनारायण            | 41८७१५८                  |
| सुरविकासिनीसम = अन्यपनोंके समाव ८।१६।९१     | हरि = सिंह                     | PINAIG                   |
| सुरपदवी = बाबाश १४।५२।१७५                   | हरिरव = सिहनाद                 | 745177105                |
| सीविद - कम्युकी, बन्तःपुरका पहरेवार ७।७५।८५ | हुण्डसंस्थ = हुन्डकसंस्थानबाला | \$\$1 <del>01</del> \$\$ |

# सुभाषित संवद

वर्दमानचरित्र अनेक सुभाषित रत्नोंका भाषडार है। यहाँ सर्मानुक्रमसे कुछ सुभाषितों-का संवय किया जाता है—

## सर्ग १

| सग र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 'फलाँबना नास्ति हि दुष्करेच्छा'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११५११               |
| 'नापेक्षतेऽपापचयं न कच्टं न वृत्तमञ्ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| शब्दम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                   |
| मूढीकृतः सन् रसिकत्ववृत्त्वा कविश्व वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | च्यापितमान-         |
| सक्य ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श६१२                |
| 'भ्रान्सात्मनो नास्त्यथवा विवेकः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १।२४।४              |
| 'कामाकुलितो हि मूढः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १।२६।५              |
| 'क्लेशो हि कल्पतरुरेव सति प्रयुक्तः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शादशाहर             |
| 'शुद्धाल्मनां न तु विकारकरं हि किञ्चित्'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ११६४।१२             |
| 'धर्मानुरागमतयो हि भवन्ति भव्याः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | शदपार्              |
| 'सदामुक्ला हि भवन्ति भार्याः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १।६७।१२             |
| 'न किंवा संबसे मुवि गुणगणानामुणवयः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १।६८।१२             |
| सर्ग २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| 'पितुः सुपुत्रो हानुकूलवृत्तिमान्'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49191               |
| 'सुसाय केषां न निरीक्षणं प्रभौः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | राश्क               |
| 'वर्मधना हि साधवः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | राष्ट्राइ           |
| 'त्रिया न केषां भूवि मुरिदानिनः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21418¥              |
| 'प्रिया न केषां भुकि भूरिदानिनः'<br>'प्रभवो हि वत्सलाः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | राइ।१३              |
| 'मनोहरे बन्दुनि को न रज्यते'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | राटारे४             |
| 'न विश्वते चेश्ववि गोत्र सन्ततिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| किमात्मजेञ्यः स्पृहयम्ति साथवः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <sup>२</sup> ।२८।१६ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २।३५।१७             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २।३६।१७             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रा३७।१७             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रा५क्षाद्रद         |
| तमाहें को के सकले न दूरगते समाजयः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| and the second s | 2142120             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | राषपारक             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | राष्ट्रक            |
| . A secretaristic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1- 1-4 4-           |

### सर्ग १

| ावनयन विना का आः                       | 414144            |
|----------------------------------------|-------------------|
| 'रागो बन्याति कर्माणि बीतरागी विमु     | <b>त्र्य</b> ति । |
| 'जीवो जिनोपदेशोऽयं संक्षे पाद्वश्यमोक  |                   |
|                                        | ३१३१।२५           |
| 'अव्याकस्मिकतः साधीः संयोगास्की म      | शास्यति'          |
|                                        | ३।३९।२५           |
| 'नैर्बन्थ्यं हि परं घले भीरिवासी न कास | रः'               |
|                                        | ३।६६।२८           |
| 'संसृतौ वर्तमानस्य कस्य मृत्युरनोषरः'  | ३१७१।२८           |
| 'गृहिणी गृहभूषणा'                      | शटगरर             |
| 'हा हा पुण्यक्षये कि वा विवलेषं नोपगच  | छति'              |
| -                                      | \$18061\$8        |
| .•                                     |                   |

### सर्ग ४

| 'विलिना पिलतेन चामिमूर्त तविर्द स          | प्रति कस्य वा न |
|--------------------------------------------|-----------------|
| शोष्यम्'                                   | ४।१७।३५         |
| 'खकु वृद्धस्य विवर्दंते हि मोहः'           | ४।१८।३५         |
| 'महतां कि निवयेषु सनितरस्ति'               | XITTIE4         |
| 'मि.स्पृष्ट्या सतां हि जुच्टा'             | *165154         |
| 'स्वितिमाकामति कि महानुभावः'               | अर्था३६         |
| 'प्रियक्षाने: स्वज्ञमी हि वैरिवर्नः'       | ४।३१/३६         |
| 'न विषं मरणस्य हेतुभूतं न समो<br>प्रवीणम्। | वृष्टिपवावृति   |
| बहुदुःसकरं न वापि धौरं वरकं।               | यायदिवःक्तन-    |
| माहुः ध                                    | KIZOIZO         |
| 'क्सर्ता वचने प्रवर्तमानी विषदां या        | वि हि पात्रवा-  |
| मबस्यम्'                                   | XI \$CI 30      |
| 'ननु करवामियते मसिर्व सुन्वा'              | VIII RIE        |
| 'मतयो हि प्रवि पूर्व विकिन्नाः'            | MANN #4         |

'इसमूरिकरात्रानेअप याणी प्रविकाने व करोति पौर्व य: । प्रतिकिन्वित्रविद्यानीयाते स प्रवान् निजनगरीमृषा-दर्वणे कश्चकृत् ।।' ४१७११४२ 'कि का महान् व्यवसित्रांडिनिवृत्य याति' ४१८२१४३ 'पूर्वा सनी ननु विभूवणमेकनेव' ४१८४१४३ 'कोपो हि कारणमनर्वपरम्परावाः' ४१९११४४

### सर्ग ५

'को वा मिवनां विवेक:'
'मनोहरे को न हि सम्तिमेति'
'पुक्षोययात्साच्यमहो न कि स्यात्'
'मुणसंबहे जगति मत्नपर: शिशुरप्यहो भवति सत्पुक्वः'
पा६४।५६
'मदुनोत्यहो सन्नु जगद् व्यसनम्'
'मदु गुणस्तुतिरहो महताम्'
सर्ग ६

'नैस्गिको हि महतां विनयो महत्सु' **£101£**8 'स्त्रक्वो महान् गुरुवने न मुणाधिकोऽपि' 416148 'केषां तनोति न मुदं प्रियवन्युसङ्गः' ६।९।६४ 'कालवियो हि दकाः' **६18 01 ६५** 'पूर्वक्रमी तनु सदामविक सुनीयः' **६।१५।६५** 'सम्बन्धमेश्य महता सह को न तुष्येत्' **६१२२**1६६ 'तीक्त्यहो मतिमतां मतिरप्यभावे' **4184100** 'कोपान्मशत्रुरपरोऽस्ति शरीरभाजां लोकहयेऽपि विषयां मन् हेतुभूतः' **EIX-1100** 'तुष्यां विवर्षयति वैर्यमशकरोति प्रजा विनाषयति संजनयत्यवाश्यम् । **र्वतावयेस्स्ववपुरिन्द्रयवर्गमुगः** विसम्बरप्रसिनिष्टिः पुरुषस्य कोषः ।' ६।४६।७० 'रागंदुबोर्बपु चि कम्पमनेकरूपं विसे विवेकरहितानि विविन्तितानि । वृंसाममार्थगमर्थं अन्यु:संजार्स

कोप: करोति सहसा मदिरामदश्य'।। ६।४७।७०

माप्तोऽपि नेच्छति चनः सह तेन सन्यम् ।

'यः मूज्यति प्रसिवयं मुनि विनिधिक-

मन्दानिकोल्कचित्रपुरूपम् रागतोऽपि कि सेक्वरे विषयवर्गपुरवर्जन ॥' 418C100 'कि वा विम्हमनसामजितेन्त्रियायां, संपरपुकाय सुमिर्र परिणामकासे' इंक्ष्णभाई 'मतिमान्नहि वक्त्यकार्यम्' ६।५८।७२ 'अस्वन्तको ननुचवस्यविरादरातिः काले नदश्य सङ्सा परिवर्जमानः' 6165193 'बवसरसमाबृत्तिनृ णां फर्ल मति सम्पदः' ६।७१।७३ सर्ग ७ 'ऋतुभिस्तरवो विना स्वयं ननु पौष्पीं श्रिषमुद्रहन्ति किम्।' **७१२।७६** 'गुणिनां भवति प्रसङ्गतो गुणहीनोऽपि गुणी धरातले । स्रमीक्रुदेऽय कर्परं सिललं पाटलपुष्प वासितम् ॥' 301810 'सम्पेत्य निसर्वतः शुची ननु यरिकञ्चिदपि प्रकाशते । तुहिनबुदिबिम्बसंश्रितो मिलनोऽपि प्रतिभासते युगः ॥

'उपयाति जडोऽपि पाटवं सहसोपष्नविशेषतः परम् । करबालगतः पयोलवः करिषां कि न मिनत्ति मस्त-कम् ॥' ७१२०१७७ 'नन् सर्वविदोऽपि राजते न वषः स्रोतिर बोधवर्षिते । परिजेतिर नष्टलोषने सफलः कि नु कलत्र विश्वमः ॥'

**७।९।७६** 

पुरुवस्य परं विभूषणं परमार्थं भूतमेव नापरम् । प्रथमो विनयस्य तत्कलं प्रकटं नीतिविदः प्रयक्षते ॥' ७।१४।७७

'विनयप्रश्वमान्त्रितं सदा स्वयमेत्रोपनयन्ति साधवः। स च साधु समायमो जनस्यनुरागं निद्धाति केवसम् ॥' ७।१५।७७

'बनुराय पराजितं जगत्सकलं किन्द्रुरता प्रपद्मते ।' ७।१६।७७

'निजयेयनुषेन कि पुषाः कुरते कस्य न नार्यशाधनस् ।' (०।११०१७७

'वस्थाण्य मृद्ः सुसावहः पर मित्युक्रमुनाव वैदिशिः । परितापवति विदितं रिवर्णमु निर्वापयति समासरः म' ७११८१७८

'कुरकीक्दवं वारीरियां विकासमावस्य न विक्रते । क्ष्यक्षकति सामाधाः यानं अवसी नेव निसर्वशासकः । गपुरं म सर्वद् वयौचितं परपुरक्षेत्रीय बनस्य मस्साधः ॥ मनदी प स तै: प्रमणकार सकिने रोवंकिकीय वार्रिये: !! **MISSION** DIVINE 'कुषिसस्य रिपोः प्रयानस्य अवर्ग साम विधीयसे कुर्यः। 'सुविचार्व इसादि कर्ममः गरिकामेऽपि मर्व न काम्से । करकेन बिना प्रसम्बतां संक्षिकं कर्रमितं प्रयाति कियु ॥ वतप्य निवेकनाम् क्रियामविकाम्रिकते न बालुक्ति ।। धारशावट PILLING 'बचसा पडवेज वर्षेते मृहुंना शास्त्रति कीप उत्रतः । 'क्षियसाच्यं पुत्रपुत्र्यसम्परः' 何くもして पननेन यहा दवानली घनमुक्तेन व भूरिवारिका ।। 'कुस्ते विवतामपूर्वसा वयु कान्स्वा रहितेऽपि वस्तुनि।' 4314010 'उपयाति म विकियां परः परिचानेऽपि च सान्त्य-'सन् दुःविकितमापदा पदम् ।' 4517010 सावितः । 'नहि सेवकः स्वतन्त्रः' MISMICS सिक्किन तु मस्मसात्कृतो ज्वलनः प्रज्वस्तितुं किमीहते।। सर्ग ८ 'तोयघेरतिमहत्वमम्भसः कि ववीति न तरक्क संहतिः' 015X105 'विकृति भजते न जातुजिल्कुपितस्यापि मनो 213125 महात्मनः । 'सामवो नन् परोक्षवान्यवाः' 61419. परितापयितुं न शक्यते सिललं वारिनिवेस्तुकोत्कया ॥ 'अण्मनः सालु फर्क गुणार्जनं प्रीचनं मुजपारं महात्म-3012510 नाम् ।' 214130 'नयवर्त्मीन य' सुनिध्यतं यसते तस्य न विश्वते रिपुः । 'यः प्रतीपनुषयादि वर्त्यनः सोऽविवश्कति किमीप्सितां ननु पच्यमुजां किमामयः प्रभवस्यरूपमपि प्रवाधितुम् ॥ विशम्।' 619194 **धारदा**७९ 'स्वामिनं सुहृदमिष्टसेवमं बल्कमामनुवयात्मवं गुरुष्। 'नववित्स बुधै. प्रशस्यते कुस्ते यस्य वचोऽर्वसाधनम् ॥' मातरं च पितरं च बान्धवं दूषशन्ति न हि मीति-वेदिनः ॥' 2120190 'परिकृत्यति यः सकारणं निसरो सोज्नुमयेन साम्यति । 'वित्तवृत्तिमवयन् प्रयोः पुरा कः करोति विश्वमातिक-वनिमित्तरुषः प्रतिक्रिया क्रियतां केन नवेन क्रुनम् । क्षेत्र राइर कष्यताम् ॥' 'यः सदा भवति विजितेन्त्रियस्तस्य नास्ति परिभृति-クロによりの 'अतिरोधवती हितं प्रियं वचनं प्रत्युत कीपदीपकम् । रम्बतः । विकितप्ततमे हि सर्पिवि प्रपतत्तीयमुपैति बह्विताम् ॥ जीवितं नन् तदेव सम्मतं यम्मिकाररहितं मनस्यि-013X1C0 6126188 'विभिनाविषयात्रेचेतर्स पृस्वं प्रक्षुयति त्रियं वृषः ।' 'तायवेष पुरुषः समितनस्तावदाकलयति क्रमाक्रमस् । राबबुदहरित मानगुरनतं यावविन्द्रियवदां न गण्डादि ध WHILE 'मृष्टकमृपकारि यश्चिमा करतामेशि वसेन काववन् । CHRRISE इति वैरिनिक्रेक्सिस्तवा विगति वाति वाली व 'वः कळकम्प पातावेष्टितो सून्त्रतोऽपि सं विरूक्तुको जाम्यका ।।

MILICO

, Alabito

पुरै: 1

'अरकरीनकंपितं महातचं नामिरोहित किमान् बानकः'

C19+14"

'न भनावन करन वा सतः परिभूतेरिह सहस्यं समा हा

| المراجعة المستحددة المستحدد المستحد المستحدد المستحد المستحد |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 'दिन्त्रवार्व'रतिरापवां वर्षं कस्य वा समुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ारा न जायत ।<br>८१२ <b>१।९२</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| 'युक्तसङ्गममनेक्य दुर्जनः कुट्यति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्वयमकारणं                      |
| परम् ।<br>चित्रका नमसि बीक्य निर्मेशां कः पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b></b>                         |
| चान्त्रका नमास वाक्यानमञ्जाकः पर<br>कादिना ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>671971</b>                   |
| 'यो विवेकरहितो यथेच्छमा वर्तते विव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| निस्तरः स ससु दच्डपते न कैस्तुङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| पण्: ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ८।३२।९३                         |
| 'डी सतामभिमती नरोत्तमी जन्म<br>प्रशस्यते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | संसदि तयोः                      |
| यो न मुह्यति भये पुरास्थिते यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | संपदि मनो न                     |
| माचित ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>८</b> ।३५। <b>९</b> ४        |
| 'न्यायहीनमिह यस्य वाञ्चितं खेचरः<br>कथम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | स इति कथ्यते                    |
| जातिमात्रमनिमित्त मुम्मतेः कि प्रया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ति गगने न                       |
| वायसः ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ८१४०।९५                         |
| 'स्तब्धमृत्सनति किं न मूलतः पादपं तट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कहं नदीरयः ।                    |
| वेतसः प्रणमनादिवर्षते बाट्रेव कुस्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | क्रिजीवितमः।                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८।४८।९६                         |
| 'संभ्रमेऽपि कुषालो न मुहधति'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ८१६६१९८                         |
| 'न श्रिये किमनुरूपसंगमः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ८।६७।९९                         |
| सर्ग ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| 'सेवामतो नेच्छति पापभीवः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ९।५।१०३                         |
| 'गुणच्युतः को समते प्रतिच्ठाम्'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १।७।१०३                         |
| 'प्राणक्ययं वाण्डति को न बीरः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ९।८।१०३                         |
| 'न साधयेत् कि खलु सुप्रयुक्तः ।'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ९।११।१०४                        |
| 'कोपो हि शौर्यस्य परः सहायः।'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>९।२२।१०५</b>                 |
| 'बिगुणी हि हैयः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ९।३३११०५                        |
| 'को निर्वेगः संगयिकां विपसी'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ९।२८।१०६                        |
| 'न यु:सिलं हन्ति महानुमावः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ९।३२।१०७                        |
| 'बीःस्थ्यं न स्वेत्रपरिवहतानाम् ।'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ९।३८।१०८                        |
| 'बिप्तसु वामीअ-मुपबीयमेति'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20912512                        |
| 'समो हि बात्बी निषुरे सुन्ने वा'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sofiants                        |
| 'बहार्व चैर्य प्रसरो हि धीर:'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21841500                        |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |

| 'पूर्व बिने को न हिमेरित सरवान्' | 20918812  |  |
|----------------------------------|-----------|--|
| 'सुनिश्चितः मि न करोति कीरः'     | ११४५११०९  |  |
| 'को वा न मृङ्खाति कृतावदानान्'   | 21221506  |  |
| 'प्रसावनं भूमिभृतां हि शीर्थम्'  | 91401788  |  |
| 'हरवा रिपुं को न विमाति युवे'    | 9801887   |  |
| 'गुजाधिके कस्य न पक्षपातः'       | \$1631883 |  |

### सर्ग १०

| 'सतां हि रूक्ष्म्या विनयो वितीर्यते'   | १०।८।११९              |
|----------------------------------------|-----------------------|
| 'दबालवो हि प्रणतेषु साधवः'             | १०११४।११९             |
| 'निरर्यंक गाँजतमप्यकारणम्'             | १०१२०११२०             |
| 'किमस्ति लेबोऽपि सुखस्य संस्ती'        | १०१३४।१२३             |
| 'नदीसहस्नैरिव यादसां पतिस्तनूनपावि     | न्धनसंचयैरिव ।        |
| चिराय संतुष्यति कामचस्मरो न काम        | भोगैः पुरुषो हि       |
| षासुचित् ॥'                            | १०।३६।१२३             |
| 'शुभाशुभं कर्मफलं समस्तुते ध्रुवं पुमा | न्त्राक्तनमेक एव      |
| हि।'                                   | १०।३८।१२३             |
| 'निवृत्तराग प्रसरस्य यत्सुखं शमारमकं   | <b>पाप्</b> वतमात्मनि |
| स्थितम् ।                              |                       |
| दुरन्तमोहानलतप्तचेतसः किमस्ति          | तस्यैकलवोऽपि          |
| रागिण: ॥'                              | १०१४२११२४             |
| 'जरामृहीतं नवयौक्तं यथा निवर्तते नै    | व पुनःकदाचन ।         |
| तथायुरारोग्यमपि प्रतिक्षणं विसुप       | वमानं नियसेन          |
| मृत्युना ॥'                            | १०।४४।१२४             |
| 'निबन्धनं नास्ति हि भव्यवेतसाम्'       | १०।५६।१२६             |
| 'तमोपहा वीः सकलायं दर्शनम्'            | १०।६१।१२७             |
| 'महात्मनां नाच वयः समीक्यते'           | १०१६४११२७             |
| 'सुस्रं किमन्यन्निजवन्युदर्शनात्'      | १०१७४।१२८             |
|                                        |                       |

सूर्य ११ 'न हि कणिकापि सुसस्य नारकाणाम्' ११।२३।१३५ 'बिनवसगरसायमं दुरावं श्रुतियुक्तकाण्यकिमा निरीय-विषवविषयंतुषामपास्य दूरं कमिह करोत्यखरामरं भ मन्यम् ॥ ११।४०।१३८ 'बनयति संविरहो न कस्य वाषिम्' ११।५२।१३९ 'कृतिकृत्रीयस्थारक्ष्म्य असमारतिर्ग 'सुनासते , सिंग्रेश्चर्य 'तं, १९१५८११४० 'न हि निष्कृरे परिवृद्धाते समानान्' १९१६११४४० 'सम्बद्धातृद्धिरचेवा न सुसाय केनाम्' १९१६४११४४ 'सस्योज्नाति न कुवते युनि साधुनानसम्' १९१६७१४४१

### सर्च १२

'प्रिवेचु यत्प्रेमरसाबहरूमं सम्बादकाया हि फलं प्रया-नम्' १रार्थारक 'तबाहि लोके सहतां विभूतिर्सहीयसी सापि विकार-हेवः' 4518412AC 'अचिन्त्यक्या महतां हि वृत्तिः' 2431649 'भव्ये मुमुक्षोर्ने हि निःस्पृहा चीः' १२।४४।१४९ 'संसारवासस्य हि कर्म हेतु.' १२|५२।१५० 'प्रत्येति भव्यो हि गुमुधुवाक्यम्' **१**२१५९११५**१** 'न कालहानिर्महता हितार्षे' १२।६१।१५१

### सर्ग १३

'प्रीतये भुवि न कस्य सुपुत्रः' १३।१९।१५६ 'संस्तेर्भृवि विभेति हि भव्यः' १३।२२।१५७ 'श्रीमतामविनयो हि सुदूर.' १३।२६११५७ 'चन्दन. किमु जहाति हिमत्वं सर्पवनत्रविषविद्विगुतो-ऽपि ।' १३।२७।१५७ 'यस्य रज्यनि मनी न केलने सत्यपि स्मरमये स हि षीरः' 231761846 'कं न तापयति मित्रवियोगः' SAIROISAS 'आपदा परिगतं सुकृतज्ञः स्वोपकारिणमपोण्जाति को \$\$|XX|\$40 'रन्ध्रमेस्य मलिनो हि बलीयान्' **\$318615**28 'न भिवे हि एमशा सहयोगः' १३१५०११६१ 'रानिषः सन् न सिष्मति कार्यं विश्वितव्यक्षिमतं पुरुषस्य' 251451569 'नुनमूनम्बि वा समस्त्रकी रम्युपैति समये सुसहायम्' よがせんはん 'बेस करव न करोहि हि मानाव्' 6まだおらせみ 'बोरिया समु मनी हि लिएहरू \$#1001\$6A 'विमयात्वाही मुचलिरीय विश्वयं ग्रेश:' \$ \$ 10C15 \$ \$

### **84.1**

'बिक्नेरी युवि गहता न हुन्करंति' よみればよる 'संसार ज्यसगंभितसियो सुगुकोः, कोमार्वे सवति त करूम का तंपरूपा きみけらからもく 'बीर्लकोरिय किरणाः सर्वा युगीवा, विश्वासं विद-वति कस्य वा न गुक्राः ।' まれられらゆっ 'की विष्टया अवदि सचेतनो महत्या' १४११५।१७० 'प्रान्त्रस्य प्रवासित्रभूरि पुष्य पाणितः, 南 朝朝 中 मवति संपद्मा सचित्री ! **१४**१२०११७१ 'त्राज्ञामां किमिह कुतुहरूस्य हेतुः' \$8179186**\$** 'दु साध्यं न हि मुक्ति भूरिपुष्यभाजाम् ।'

द्वाराणं न हि जगतां समग्रपृष्यैः' १४।३१।१७२ 'ब्राराणा न हि विभवो विकारहेतुः' १४।३१।१७३ श्रियोऽकिन्नहि विज्ञहाति निर्माणा चीः' १४।३८।१७३ 'मीहाम्बो ननु सककोऽणि जीगलोकः' १४।४३।१७४ 'ते चम्पा नगति विद्यां त एव मुख्याः पर्माप्यं सुकृत-फलं च मूरि तैयाम् ।'

'यैस्तृष्णाविषकविका समूलतूर्कं श्रोग्मूल्य प्रविविधानु-जिलता सुदूरम् ।' १४।४४११७४ 'संसारो व्यवनमयो स्नास्मनीयः' १४।४६।१७४ 'भ्रान्तास्मा प्रवामरतो न जातु लोकः' १४।४६।१७४ 'जीवानामहित्तरतिः परं स्वमावः' १४।४८।१७५ सर्गं १५

'जात्वा वीस्थ्यं संस्तेष्प्रमेयं, प्रम्यः को ना सिक्ये नोत्सहेन ।' १५।१।१७६

### सर्व १६

'न हि दुर्जयोऽस्ति सुत्रपोऽनक्तिमाम्' १६१८।२१८
भूतमिकमध्यस्यस्य विध्यनिरतस्य वेष्टिते ।
सस्यमिव निश्तिस्याधिमुसे सय विद्वास्य समवेहि
केवसम्।' १६११०।२१९
'शिननामहो वरितमञ्जूतास्परम्' १६११५१२२१
'सितिविरहितसस्यस्यरमः, किमु दुष्करेऽपि परिमृद्धतिः
प्रमृः।' १६३०।२२१
'स्यस्यस्यस्यमानोऽपि सवा वस्तै परीम्हस्ये हि
सम्बन्धः।' वर्षस्यस्यः।

'मान्दोति कि गुरितपः प्रतिम' ' \$414X134# सर्थ रेक संबंध समाहि निवारामगुक्तवीयः, केवा न दीपगति व्यक्तिवनस्यसामाः ।' १७।२७।२३२ 'कारकाचवा भवति पुरुषक्षमे न भवितः' १७।६२।२३८ 'समित न कारयति कि कमियातिकवितः' よのしまれらまぐ 'कार्यान्तरान्तम् युषोऽपि करोरप्रकार्यम्' १७।७२।२३९ 'भूवि बीरस्य हि मास्ति भीतिहेतु.' १७।९७।२४९ 'प्रश्नमाम तदा न बाह्यहेतुं विदितार्थस्थितिरीक्षते मुम् रधार०रार४४ 'शशसः युक्त सन्तवां च हितुगृ हथनेति कुँता है प्रार्थ बानम् १' १का देते प्रार्थ

### यमं १८

'अभिमतमगराणां कि न साध्यं निकीके।'

१८।१।२४९

'स्तुत्ये न केवां स्तवनामिकावः' १८१५ ३।२५९
'तवनुरागयुतस्य न हि नपा' १८१५।२५९
'नहि विचिन्त्यनुषः परमेश्वरः' १८१५।२६०
'बस्रवता विषयोऽन्यभिभूयते ।' १८१५८।२६०
'न हि मंजन्त्यपकारिणमङ्गिनः' १८१७१।२६२



गर्थीकाक्षतन्त्रमं नामप्परसंप्रमा । क्याकारीन बारीस सायरबंधावारिता ॥ १ ॥ द्वितीये साधवेगांसे कुण्णप्रसस्य संतिया । एकावस्यभिषासायां बारेभीसाभिष्ठानके ॥ २॥ बसुनवयतुर्हेन्द्रप्रनिते शुमवरंतरै । बीरनिविषसंज्ञाने प्रदीषे चंत्रदीषके ॥ ३ ॥ वर्धमानवरिकास रम्यस्यासवस्ति। महाकाष्यस्य टीकेयं राष्ट्रमावामयी कृता ॥ ४ ॥ भयादिहरिप्रया भूमाबाकरूपं करपनायता । स्वेवासावस्प्राक्याञ्च बावच्यन्त्रविद्याकरो ॥ ५ ॥ अज्ञानेन प्रमध्य स्वलितं यन्मवात्र भोः। क्षमध्यं तद्युवा य्यं शानवारिविसेनियाः ॥ ६ ॥ अजोऽहं काव्यकतोरयसर्गं बुधसन्त्रतस्। विरुद्धं भाषितं स्वीयं क्षमयायि निरन्तरम् ॥ ७ ॥ काव्यं मनोहरं धाव्यं भन्यमावाभिभृषितस् । करपनोर्मि समाकीर्थं सत्यमक्वीयदेवराम् ॥ ८॥ तदेतत्तत् कामानां झात्राणां विदुषां तथा । टीकेयं मे तरीभुवात्सततं सौस्पदायिती ॥ ९॥ सार्वेद्यसङ्ख्यांची समारोहस्य वस्तरे। मासहबन्धारों में रोचसां बुचपकूरे॥ १०॥

# वर्डभान बन्दना

हे बीर ! हे बुषनिधे ! त्रिशकासनूज । यज्जन्तमत्र मनवारिनिषी यसालो ! दस्कालम्बनमतः कुरु मां विदूरं मुक्तवा धवन्तमिह कं शरणं प्रजानि ॥ १ ॥ पापप्रचण्डबनविह्नशमे नदीव्यं सच्चातकावलितृषापरिहारदक्षम् सन्मानसस्य परिवृद्धिकरं समन्तात् तं वीरवारिदमहं विनमामि सम्यक् ॥ २॥ आतन्दमन्दिरसमन्दमनिन्धमास्र बन्दारुवृन्दपरिवन्द्यपदारिवन्दम् । कुन्दातिसुन्दरयशो विजितेन्युविन्वं बन्दे मुदा जिनपति वरवीरनाथम् ॥ ३॥ गन्धर्वगीतगुणगौरवशोभमानं सद्बोधदिव्यमह्सा महता सुयुक्तम् । 'वन्दे जिनं जित्रभवं खलु वर्षमानं संवर्षमानमहिमानमुदारमोदात् ॥ ४॥ नीहारहारहरहाससहासकाश-संकाशकीतिमतिबीरमुदारबोधम् । देवेन्द्रवृन्द परिवन्दित पादपदां बन्दे बिमुं जिनपति त्रियाकातम्बम् ॥ ५ ॥